॥ श्रोः॥
इरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला १४३

# श्रीनीलकण्डदैवज्ञविरचिता ताजिकनीलकण्डी

## पण्डित श्रीगङ्गाधरमिश्रदार्मणा

विरचितया

जलद्गर्जनसंज्ञया टीकया गूढप्रन्थिविमोचन्यभिष्या वासनया तथोदाहरण-चन्द्रिकया हिन्दीभाषोदाहृत्या च समलंकता।

पण्डित श्रीमधुकान्तझा ज्योतिषाचार्यः



# चीरवन्बा अगरभारती प्रकाशन

पोस्ट बाक्स संख्या १३८ वाराणसी-२२१००१ ( भारत ) मूल्य ६० २०-००







॥ श्रीः॥

# हरिदास संस्कृत ग्रन्थमाला

१४३

श्रीनीलकण्ठदैवज्ञविरचिता

# ताजिकनीलकण्ठी

पण्डित श्रीगङ्गाधरमिश्रदार्भणा

विरचितया

जलदगर्जनसंज्ञया टीकया गूढप्रन्थिवमोचन्यभिषया वासनया तथोदाहरण-

चिन्द्रकया हिन्दीभाषोदाहृत्या च समलंकृता।
प्रतिसंस्कर्ता

पण्डित श्रीमधुकान्तझा ज्योतिषाचार्यः



चीरवम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी १९७६ प्रकाशक: चौलम्बा संस्कृत सीरीज आफिस; वाराणसी

मुद्रक : चौलम्बा प्रेस, वाराणसी

संस्करण: तृतीय, विं० सं० २०३३



© The Chowkhamba Sanskrit Series Office K. 37/99, Gopal Mandir Lane Post Box 8, Varanasi-221001 (India) Phone : 63145

श्रवरं च प्राप्तिस्थानम् चौ ख म्या अमरभारती प्रकाशन के०३७/११८, गोपाल मन्दिर लेन पो०वा०१३८, वाराणसी-२२१००१

### ज्यौतिष-कल्पद्रुमः

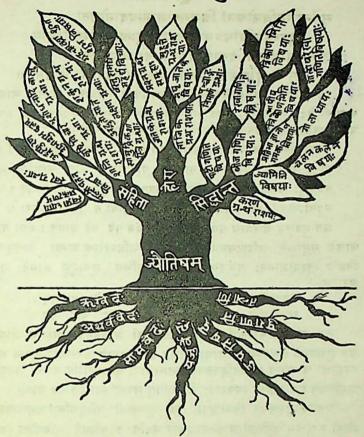

प्रसिद्धो भूलोके सकलविधवाञ्छ।वितरकः सुरद्वदेवेन्द्रप्रविततवनेऽसौ न सुवने ।
इदं ज्योतिःशास्त्रं सकलजनसर्वेष्टदतया सुलभ्यःकलपृदुर्भुवि दिवि च जागर्ति सततम्॥१॥
विना ज्योतिःशास्त्रं न हिकिमिष विज्ञैरिष जनैः प्रवेत्तुं शन्यन्ते वियति खगविज्ञानविषयाः।
जगत्तरवं भूमौ गिरिपुरनदीद्वीपवलयाः, विना पुण्येर्यद्वज्ञ भवति गतिर्नाकनगरे॥२॥
इदं ज्योतिःशास्त्रं श्रुतिनयनरूपं सुविदितं दिनेशैर्लोकेशैः प्रथममर्श्व प्राज्ञसमतम् ।
जगजालं त्वेतद्प्रथितमखिलं विततं वितविष्येतो नान्यरप्रमिति प्रावश्यकमिह ॥३॥
समस्तंशब्दादि प्रमितकृतस्त्रार्थं जनितं त्विदं भिन्नैभिन्नैविष्यमिष्यपैरिस्त भरितस् ।
जनैरध्येतव्यं नहि सरलमन्दैः सुकठिनं यतः पाठयं दर्भामसह शिध्या धीरिधष्यौः ॥४॥

## भूमिका

सूर्येन्द्वग्निविछोचनां त्रिजगतामानन्ददानोद्यतां
दुष्टभ्वं सविधिप्रधानविभुतां दुःखान्वुधेस्तारिणीम् ।
नूर्ताम्भोदिनभां दयाद्रहृदयां नत्वा जगन्मातरं
सूचीं भूमिकयाऽन्वितां वितनुते गङ्गाधरो मैथिलः ॥
इह जगित सकललोककल्याणाभिलाषिणो ब्रह्मणो वदनिनःश्वासादेव

चत्वारो वेदाः विनिर्गताः । यदङ्गेषु तावज्यौतिषशास्त्रमेव नयनरूपतया मुख्यतां प्राप्तमस्तोति नापरिचितं विपश्चिताम् । तदुक्तं शिरोमणौ —

"शब्दशास्त्रं सुखं ज्यौतिषं चक्षुषी श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं च कत्पः करौ।
या तु शिक्षाऽस्य वेदस्य सा नासिका पादपद्यद्वयं छन्द आद्यंबुंधैः॥
वेदचक्षुः किलेदं स्मृतं ज्यौतिषं मुख्यता चाङ्गमध्येषु तेनोच्यते।
संयुतोऽपोतरैः कणनासादिमिश्चक्षुषाऽङ्गेन हीनो न किञ्चित्करः॥"
अत एवास्य शास्त्रस्य प्रयोजनं सर्वेषां सदैव पदे पदे जायते। यथा तावद्बालके समुत्पन्ने तदिष्टसमयवशाल्लग्नं रव्यादिग्रहाँश्च ज्ञात्वा जन्मकुण्डलीं
निर्माय तस्याजन्मनः पूर्वजन्मोपाजितकर्मंससूचितं शुमाशुमं ज्ञायते; तदुक्तं
वराहेण—

"यदुपचितमन्यजन्मिन शुमाशुमं तस्य कर्मणः प्राप्तिम् । व्यञ्जयित शास्त्रमेतत्तमिस द्रव्याणि दीप इव ॥"

ततः सकलसंस्कारकर्मं सु तत्तद्विहितमुहूर्त्ता अप्यनेनैव शास्त्रेण ज्ञायन्ते । यत्र शुभसमये कृतसंस्कारः साधारणोऽपि वालः स्वस्य परस्यापि सुखाय सौशी-त्यशाली च मवति । अविहितसमये कृतसंस्कारः सुलक्षणोऽपि जड़तां रोगयुक्ततां प्राप्नोत्यत एव नह्यसौ स्वपरयोः श्रेययेऽपितु जगतां भारभूत एव जायते ।

एवमेव शुमसमये विवाहिता सुता सुलक्षणा पतिपुत्रवित्तानन्दसन्दोहशा-लिनी मङ्गलमूर्त्तिजंगतां च कत्याणकरी मवित । कुसमये परिणीता विनता बालवैधव्यमपत्यवञ्चितत्वं दारिद्रधञ्चावाप्य दुःखैकमाजनं मवित । अत एव शुमसमयस्यावश्यकस्य ज्ञापकत्वेन एतच्छास्त्रावश्यकत्वं कियदिति सर्वविदित-मेव । तदुवतं मुहूर्तचिन्तामणौ—

"मार्या त्रिवगंकरणं शुभशीलयुक्ता, शीलं शुमं मवित लग्नवशेन तस्याः । तस्माद्विवाहसमयः परिचिन्त्यते हि तिन्नघ्नतामुपगताः सुतशीलधर्माः ॥"इति। अथ कुमुहूर्ते ( दिक्शूलशूलमृत्युयोगक्रकचयोगदग्थयोगादौ ) चिलतेन कार्यस्यैव वैफल्यं निह प्राप्यतेऽपितु जीवनसन्देहदशाऽपि । शुममुहूर्ते ( सिद्धि- योगचन्द्रताराऽनुकुलदिने ) गच्छन्नभीष्टकार्यस्य साफल्यमारोग्यञ्च लभतेऽत एवैतच्छास्त्रमन्तरा कथमेतत्कल्याणमाजनेन जनेन भूयते ?।

तथा च शल्यादिसंकुलस्थले निवसतां जनधनहानिः, शुद्धधरण्यां निवसतां सकलसुखमिति ज्योतिःशास्त्रमन्तरा कथं तज्ज्ञानसंभवः ?।

अथैवं रामनवमी-कृष्णजन्माष्टमी--शिवरात्रि--चतुर्दश्याद्युपवासिविनिर्णयो विनेतच्छास्त्रं नहि केनाप्येतिद्भन्नशास्त्रसाहित्येन कर्तुं पार्यते ।

अय चन्द्रसूर्यंग्रहण-गोविन्दद्वादशी-कुम्मयोगादिपुष्यपर्वाणि पूर्वतो निह केनापि विधिना एतच्छास्त्रं विना ज्ञातुं शक्यन्ते ? कथं च तिह् तत्र तीर्थादौ स्नानदर्शनहेतवे गन्तुं शक्यते धर्मजुब्धकैर्जनैः ? ।

तथा च कस्यचित् क्षयाहः श्रावणशुक्लपञ्चम्यां मवति, तस्यास्मिन् वर्षे किस्मिन् दिने वार्षिकं स्यादिति ज्यौतिषशास्त्रमन्तरा कथमिप न वेत्तुं पार्यते । तदज्ञानात् कर्मेलोपात् पातित्यं, पितॄणां नैराश्यञ्च, ततो नराणां सर्वनाशः सम्माव्यते ।

कदा मलमासः ? कदा च क्षयमासः ? कदा गुरुभृग्वस्तमौढ्यदक्रताप्रयुक्तोऽ-शुद्धिसमयः ? । कदा च तयोरुदयमार्गत्ववशेन शुद्धसमयः ? । एतत्सकलं ज्यो-तिः-शास्त्रमृते न ज्ञातुं शक्यते, तदाऽशुद्धिसमयेऽपि विवाहादिसंस्कारकरणसंम-वाद्धर्मलोपादसंस्कृतस्याभ्युदयः कथमिव मवेदिति विचारणोयो विषयः ।

एवं यदि सर्वे जगद्वित्तनो गणकाः पञ्चांङ्गिनिर्माणविमुखा भवेयुस्तदा सर्वे सनातनधर्मिणो धर्मपथभ्रष्टाः भ्रान्ताः कर्मेंच्युता अधःपतिता किमिव नहि भवि-ष्यन्ति ?।

एवञ्च मण्डपरचनायां कुण्डरचनायाञ्च क्षेत्रमिति-त्रिकोणमित्योर्जानं विना कुण्डमण्डपयोर्थ्याथर्थासम्मवात् कथं तद्वास्तवफलं लभ्यते यज्ञाचरणैर्जनैः।

एवं दिग्देशकालज्ञापकत्वेनास्य शास्त्रस्य देवपूजनानुष्ठानादीनि कृत्यानि अपि तद्विना न संमवन्ति । तथोक्तं कमलाकरमट्टेन—

"दिग्देशकालाः सकलोपयुक्ता विनेश्वरं यान्न विदन्ति तज्जाः । ज्ञातुं च तान् गोलसुसूक्ष्मरीत्या" इति ।। तथा चोक्तं नारदेन— "विनैतदिखलं कर्मं श्रौतं स्मार्तं न सिद्धधति । तस्माज्जगद्धितायैव ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ।।

"एवं कश्यपेनाप्युक्तम्—

"ग्रहणग्रहसंक्रान्तियज्ञाघ्ययनकर्मणाम् । प्रयोजनं व्रतोद्वाहक्रियाणां कालनिर्णयः।

एवमीद्दशस्य जगतां कर्ममात्रसारथेरस्य ज्यौतिषशास्त्रस्य तावत् स्कन्धत्रय-मस्ति; तदुवतं केनापि---

"सिद्धान्तः संहिता होरा चैतत् स्कन्धत्रयं मतम् ।" तथा च वृहत्सिहितायां स्फुटतयोक्तं मिहिरेण—

> ''ज्योतिःशास्त्रमनेकभेदविततं स्कन्धत्रयाधिष्ठितं तत्कात्स्न्योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीत्यंते संहिता । स्कन्धेऽस्मिन् गणितेन या ग्रहगतिस्तन्त्राभिधानस्त्वसौ होराऽन्योऽङ्गविनिश्चयश्च कथितः स्कन्धस्तृतीयोऽपरः ॥''

तत्र होरास्कन्धस्यैव ताजिसंज्ञकस्तात्कालिकवर्षं फलज्ञापको हि प्रभेदोऽस्ति । जन्मपत्रेणाजन्मनः शुभाशुभं फल, वर्षपत्रेण तु वर्षपर्यन्तस्यैवेति सूक्ष्मकालघटि-तत्वात् सूक्ष्ममिति कथितं ताजिके—

> "जातकोदितदशाफलं यतः स्थूलकालफलदं स्फुटं नृणाम् । तत्र न स्फुरति दैवविन्मतिस्तदृशुवेऽब्दफलमादिताजिकात् ॥'

तत्र जन्मकुण्डल्यां कष्टददशाऽन्तर्दशासमागमामानेऽपि वर्षकुण्डल्यां मुथ-हादि कृतारिष्टयोगे नराणामशुभं भवतीति बहुधाऽनुभूतोऽयं विषय: । अत एत-स्य प्रयोजनं महदिति सर्वविदितमेवेति ।

अथैतिद्विषये समरसिंह-तेजःसिंह-हिल्लाज-वामन-यवनाचार्य-खत्तखुत्त-प्रमृ-तय आचार्याः स्वमत्या ग्रन्थनिर्माणं चक्रुः । तत्र समरसिंहकृतं ताजिकं सर्वप्रधा-नमत एवानेन नीलकण्ठाचार्येण तन्मतमेव बहुधा गृहीतम् ।

अस्य विषयस्य विशेषप्रचारो यवनजातिष्विप संजात आसोदिति तदाचार्य-नामिनः, तथैतद्रन्थविहितपोड्शयोगसंज्ञाभिरिप ज्ञायते । पूर्वसमये यवनराज्य-काले बहूनि पुस्तकानि यवनमाषायामनूदितानि आसन् । सर्वे च तत्कालीना विद्वांसो यवनमाषां जानन्त एव आसन् । मिथो माषाशब्दपरिचयार्थं पारसी-प्रकाशनाम्ना सुप्रसिद्ध एकः कोषः आसीद्विद्यतेऽद्यापि काशीस्थसरस्वतीमवन-संस्कृतपुस्तकालयेऽमुद्रितः । यत्र तु—

''पश्चात्तापेऽशोचः स्यात् प्रत्याशास्तु उमेदहः । कपटे मकरः प्रोक्तः खुलासा मुक्तसंजके । दुरवस्था सु वेहालः सितावः सर्वकर्मणि । अमानतस्तथा न्यासे ग्रामे देहात उच्यते । नगरे शहरः प्रोक्तः सीधे तु महलः स्मृतः ॥
स्तुती तु साफतारी स्यात् मुख्ये बुजुगं उच्यते ॥
दस्तगीरुपकारे च रीतौ रेवाज उच्यते ॥
बावनये अदवः प्रोक्तः क्षमायां माफ इत्यपि ॥
विज्ञाते चैव मालूमो मूर्लं नादानसंज्ञकः ॥
अदालती राजनीतौ न्याये स्यादिनसाफहः ॥
अन्याये जुलुमो ज्ञेयो विद्यायां इलिमः स्मृतः ॥
बुद्धः सही सदा ज्ञेयोऽशुद्धे च गलतः स्मृतः ॥
बुद्धः सही सदा ज्ञेयोऽशुद्धे च गलतः स्मृतः ॥
बाद्धं कितावकं लेख्ये उस्तादस्तु गुरौ तथा ॥
शिष्ये शागिरदः प्रोक्तः तालिव् इत्म सुपण्डिते ॥
किस्सा चैवेतिह।सादौ किताबः काव्यपुस्तके ॥
सौगातः प्रोतिदत्ते च जुर्माना स्याच्च दण्डके ॥
अपराधे गुनाहः स्याच्छास्तौ सजाहसंज्ञकः ॥
शापे वदहुआ प्रोक्ता दुआ तु शुभिचन्तने ।
नरो मर्दस्तु विज्ञयो भोगो अमीर उच्यते ॥

औरतिवर्मपत्नी च विधवा वेवा प्रकीत्तिता ॥" इत्यादि वर्त्तते ।

अथ वर्त्तमानकाले ताजिकग्रन्थेषु नीलकण्ठदैवजेन १५०९ शके रिचता ताजिकनोलकण्ठी एव सर्वमान्या सकलविषयपूर्णा अत एव परीक्षायाँ पठनपाठके प्रचलिता वर्तते ।

तथोक्तं वर्षंतन्त्रान्ते—''शाके नन्दाभ्रवाणेन्दुमित आश्विनमासके। शुवलेऽष्टम्यां समातन्त्रं नीलकण्ठवुधोऽकरोत्।।''

एतस्य निर्माता नीलकण्ठदैवज्ञो विदमंवेशे (काश्मीरे) प्राय:-१४६६ शकाब्दे गर्गगोत्रे समुत्पन्नः ।

वयं चिन्तामणिदैवज्ञपौत्रोऽनन्तदैवज्ञपुत्रो रामदैवज्ञानुजः आसीत् । अस्यैव पुत्रो गोविन्ददैवज्ञः १४६१ शके समुत्पन्नो निजपितृव्यरामदैवज्ञरचितमुहूर्त्तचिन्तामणेः पीयूपधारामिधां दर्शनीयां टीकां, १५२५ शके, तथा च नीलकण्ठ्या रसालामिधां टीकां च कृतवान् । तत्र प्रकृते नीलकण्ठ्या रसाला टीका पूर्वं शिलाक्षरे मुद्रिताऽऽसीदिदानीमलम्यप्रायेव वत्तंते । तथा सिद्धान्ततत्त्वविवेकत्ंक-मलाकरदैवज्ञपितामहसहजेन श्रीविश्वनाथदैवज्ञेन १५५१ शकाब्दे कृता परम-रमणीया टीका वर्तंते । साम्प्रतं मुद्रिता सवंत्रोपलम्यते । तदुक्तं वर्षंतन्त्रान्ते—

"वन्द्रवाणशरचन्द्रसम्मिते हायने नयति शालिवाहने । मागंशोषंसितपञ्चमीतिथो विश्वनाथविदुषा समापितम् ॥"

वत्र नीलकण्ठघास्तन्त्रत्रयं विद्यते । प्रथमं संज्ञातन्त्रम् । द्वितीयं वर्षंतन्त्रम् । वृतीयं प्रश्नतन्त्रं संग्रहात्मकम् । अत्र टीका तु संज्ञातन्त्रवर्षतन्त्रयोरेवासीत् । साऽपि वर्त्तमानजनानां न तथा मनोविनोदिनी । इदानीन्तु फलिताचार्यपरीक्षा-यामस्या निवेशात् तादृशी टीका युक्ता, यस्यां सकलोपपत्तिरुदाहरणानि च सुस्पष्टानि स्य: । येन तद्गणितोपपत्तिविषयकगृढ्प्रश्नोत्तरदानेऽच्येतार: समर्था मवेयुः वत एव काशीस्थचौखम्बापुस्तकालयाध्यक्षेण गोलोकवासि-हरि-दासगुप्तात्मजबावूश्रीजयकृष्णदासगुप्त-श्रेष्ठिना साग्रहादरमम्याधितेन मया परिमित्रशब्देन तथा सरलतरा सकलायंज्ञापिका टीका कृता, तथा यत्र तत्र चक्रन्यासः, एवं स्पष्टतरा वासना तथा मन्दानां मुदे हिन्दीमाषाटीका, सन्देहा-पनोदनं विस्तरमुदाहरणं चैतानि, तथा गृहाथंस्थले तद्ग्रन्थिवमोचनम्, वपेश-फलप्रसङ्गे ग्रन्थान्तराद्विशेषयोगदृष्टिजनितं वर्षेश्वफलम्, तथा मावफलप्रसंगे ताजिकपद्मकोषादानीय प्रत्येकमावस्यप्रत्येकग्रहफलानि च सन्निवेशितानि । तथा प्रश्नतन्त्रस्यापि संस्कृत-हिन्दी-टीका च कृता, ग्रन्थान्ते वर्षपताकिचक्र-मृहा-दशान्तदंशाचक्राणि निवेशितानि । इत्यं पूर्वमुद्रितसकलनीलकण्ठीपुस्तकात् विशे-षगुणपूर्णा परमोपयोगिनीं सकलताजिकविषयसंकूलां विधाय उक्तश्रेष्टिने मूद्र-णार्थं समर्पिता । सेयमधुना तेनैव स्वयन्त्रालये मुद्रयित्वा प्रकाशिता पठनपाठन-निरतानां दर्शनयोग्या मुलभा च सञ्जाता । तत्र यथामतिसाववानेनापि मया मनुजसहजमनीषादोषकोषात् तथा चिरतरबहुतररोगजर्जरितकलेवरत्वात् संग्रो-घनादिकायँ कृतमपि बहुत्र त्रुटिर्जातैवेति विदुषां पुरस्तान्ममेयमम्यर्थना-यदत्र ये दोषा उत्पन्नास्तान् निजकृतिषिया ,दयोदारहृदयैः सदा परोपकारनिरतैमें घो-दिषिमिमंहिद्भि: सुधीभिः संशोध्य मम परिश्रम-साफल्यं विधेयम् । इति साञ्जलि सनित मदनुनयमङ्गीकुर्वन्तोऽस्याः प्रचुरतरं प्रचारमाचरन्तु मान्याः सुयोग्याः सज्जना विद्वज्जना इति ।

रा**धाष्ट्रभ्याम**, वि॰ सं० १९९५ नम्रनिवेदकः— श्रीगङ्गाधरमिश्रः ( मैथिलः )

# सटीकोदाहरणाया नोलकण्ठ्याः विषयस्ची

| विषयाः                      | वृष्ठाङ्काः । | विषया:                        | पृष्ठाङ्काः |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| अथ प्रहाध्यायः              |               | लग्नोदाहरणम्                  | ३१-३६       |
| टीकामङ्गलाचरणम्             | 8             | दशमलग्नानयनम्                 | 19          |
| मूलमङ्गलाचरणम्              | ,,            | तदुपपत्तिश्च                  | ३७          |
| राशिस्वरूपाणि               | 7-6           | दशलग्नोदाहरणम्                | ३७−३5       |
| तत्र विशेषविवरणम्           | <b>6-8</b>    | नताज्ञाने दशमलग्नान्यनम्      | "           |
| राशिमैत्रीविचार:            | 3             | ससन्धिद्वादशमावसाधनम्         | 35          |
| राशियातुवर्णकथनम्           | १०            | तदुपपत्तिश्च                  | 98-80       |
| राशिस्वरूपबोधकञ्चक्रम्      | ,,,,          | तदुदाहरणम्                    | ४१          |
| वर्षंप्रवेशवारादिसाधनम्     | 88            | भावराश्यादिचक्रम्             | ४२          |
| तदुपपत्तिश्च                | 82            | भावकुण्डली                    | "           |
| वर्षंप्रवेशतिथिसाधनम्       | 83            | भावेषु ग्रहनिवेशनप्रकारः      | ४३          |
| तदुपपत्तिश्च                | १४            | भुक्तमोग्याल्पेष्टकाले लग्नान | यनम् ,,     |
| ग्रहचालनप्रकारस्तदुपपत्तिरू | र १५          | तदुपपत्तिश्च                  | 88          |
| तदुदाहरणानि                 | १६-२०         | भावस्थग्रहफलविचारः            | ४५          |
| चन्द्रानयनप्रकारः           | २१            | तदुपपत्तिश्च                  | "           |
| तदुपपत्तिश्च                | ,,            | ग्रहाणां विशोपकवलम्           | 13          |
| मयातममोगसाधने विशेषवि       | चारः २२       | तत्रोपपत्तिः                  | "           |
| चन्द्रानयनोदाहरणम्          | २३            | राशीशहक्केशकथनम्              | ४६          |
| <b>मयातममोगोदाहरणम्</b>     | २४-२५         | राशीशचक्रम्                   | ४७          |
| चन्द्रानयनोपपत्तिः          | २६            | द्रेष्काणेशचक्रम्             | 22          |
| नतकालसाधनम्                 | २८            | राशिद्रेष्काणेशोपपत्तिः       | 80-8=       |
| तदुपपत्तिश्च                | ,,            | उच्चनीचकथनम्                  | ,,          |
| प्रथमलग्नानयनप्रकारः        | २९            | उच्चनीचचक्रम्                 | ४९          |
| तदुपपत्तिश्च                | २९-३०         | उच्चबलसाघनोपपत्तिः            | ,,          |

### विषयसूची

|     | विषया:                      | पृष्ठाङ्काः   | विषयाः                           | पृष्ठाङ्काः |
|-----|-----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
|     | उच्चवलोदाहरणम्              | X o           | ग्रहफलनिणैय:                     | 33          |
|     | नवांशबोधकं चक्रम्           | ५१            | मावफलशु माशु मनिणंयः             | 90          |
|     | हद्देशकथनम्                 | ,,,           | भावानां द्वादशवर्गीचक्रम्        | ७१          |
|     | हद्देशचक्रम्                | ५२            | लग्नादिमावात्कि कि विचार्य       | म्७१-७५     |
|     | पञ्चवर्गीयबलानयने गृहोच्च   |               | केन्द्रसंज्ञा, वलीग्रहलक्षणम्    | ७४-७६       |
|     | वलविमागः                    | ХЗ            | त्रिराश <u>ी</u> शकथनम्          | ७७          |
|     | स्वमित्रसमारिगृहभेदेन बलवि  | मागः ,,       | त्रिराशीश्रप्रयोजनम्             | 96          |
|     | तच्चकञ्च                    | ४४            | पञ्चिधकारिणः                     | ,,          |
|     | मित्रसमशत्रुनिणंयः          | 44            | वर्षेशनिणंय:                     | ,,          |
|     | वर्षाङ्गचक्रम्              | <b>=</b> +,,  | दृष्टिसाम्ये वर्षेशव्यवस्था      | ७९          |
|     | <b>मित्रसमशत्रुचक्रम्</b>   | प्रद          | अन्यमतेन हक्समत्वे वर्षेशव्य     | वस्या ८०    |
|     | चतुर्वगैश्वरचक्रम्          | "             | मुयहासाधनम्                      | 68          |
|     | चतुर्वगेंश्वरिवचारः         | ५७            | तदुपपत्तिश्च                     | 19          |
|     | पञ्चवर्गीयबलचक्रम्          | 45            | मुथहाया दैनिकी-मासिकी            |             |
|     | हादशवर्गीयवलकथनम्           | ५९            | गतिकथनम्                         | ८२          |
|     | होरेशद्रेष्काणेशकथनम्       | "             | तदुपपत्तिः                       | "           |
|     | वदुपपत्तिश्च                | . ६०          | राहोर्मुखपुच्छपृष्ठसंज्ञा        | ८३          |
|     | होरेशचक्रम्                 | ६१            | बच्यायविरामश्लोकः                | . ,,        |
|     | द्रेष्काणेशचक्रम्           | "             | अथ दृष्टिफलाध्या                 | य           |
|     | <b>व</b> तुर्थाशेशचक्रम्    | ,,            | ग्रहस्वरूपाणि                    | 28-66       |
|     | पञ्चमांशेशद्वादशांशेशकथनम्  | ६२            | ग्रहाणां दृष्टिग्रहवर्णनम्       | ,,          |
|     | द्वदशांशखण्डाचक्रम्         | >3            | ग्रहाणां स्वरूपबोधकं चक्रं       | ,,          |
|     | विशांश <b>चक्रम्</b>        | ,             | इष्टदृष्टिकलासाधनम्              | 33          |
|     | द्वादशांशचक्रम्             | ६४            | तदुपपत्तिश्च                     | 80-98       |
|     | पष्टांशादिव <b>गॅशकयनम्</b> | ,,            | ग्रहहचङ्कवोधकं चक्रम्            | 53          |
| 5   | ा <u>दु</u> पपत्तिश्च       | ६५            | दृष्टिसाधनोदाहरणम्               | ,,          |
|     | दुदाहरणम्                   | <b>६</b> 4-६७ | दृष्टिध्रुवाङ्कप्रदर्शंकं चक्रम् | 3>          |
| द्ध | दिशवर्गीचक्रम्              | <b>ξ</b> =    | दृष्ट्या मित्रामित्रविचारः       | ९३          |
|     |                             |               |                                  |             |

| E                              |             | C                         |              |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| विषया:                         | पृष्टाङ्काः | विषया:                    | पृष्ठा द्वाः |
| दीप्तांशाकथनम्                 | 68          | उत्तामायममध्यमोत्तममध्य   | पमाधमानां    |
| दीप्तांशैर्द्ध शो विशिष्ट फलम् | ९४          | लक्षणानि                  | ११२          |
| अथ षोडशयोगाध्य                 | ायः         | मध्यमकवूललक्षणम्          | 484          |
| षोडशयोगनामानि                  | ६५          | तदुदाहरणचक्रम्            | ,,           |
| इक्क्बालेन्दुवारयोगलक्षणम्     | 23          | उत्तमकवूललक्षणम्          | 888          |
| तयोरुदाहरणचक्रम्               | ९७          | मध्यमकवूललक्षणम्          | ,,           |
| इत्यशालयोगलक्षणम्              | "           | अवमोत्तमकवूलम्            | 888-887      |
| पूर्णेत्यशालयोगलक्षणम्         | 95          | वधमाधमकवूललक्षणम्         | ११६          |
| तत्र विशेषविवरणम्              | ,,          | मध्यमकवूललक्षणम्          | 1>           |
| पूर्णेत्यशालीदाहरणम्           | 99          | <b>अधमकवूललक्षणम्</b>     | ,,           |
| इत्यशालयोगतत्त्वम्             | १००         | अधमाधमलक्षणम्             | ११७          |
| इत्थशालोदाहरणचक्रम्            | "           | उत्तमोत्तमलक्षणम्         | "            |
| मविष्यदित्यशालयोगः             | १०१         | अधमाधमकवूललक्षणम्         | 288          |
| मुयशिलयोगवैशिष्टचम्            | ,,          | कबूले विशेष:              | ,,           |
| इत्यशालशुमाशुमत्वम् १          | 7-203       | पुनः कबूललक्षणम्          | 388          |
| ईशराफयोगलक्षणम्                | १०४         | शून्याध्वलक्षणम्          | १२०          |
| तदुदाहरणम्                     | ,,          | गैरिकवूललक्षणम्           | 22.          |
| नक्तयोगलक्षणम्                 | ,,          | तदुदाहरणम्                | १र्१         |
| तदुदाहरणम्                     | १०५         | <b>ब</b> ल्लासरयोगलक्षणम् | १२२          |
| यमयायोगोदाहरणम्                | १०७         | रद्योगलक्षणम्             | "            |
| मण्डयोगलक्षणम्                 | 308         | दुफालिकुत्ययोगलक्षणम्     | 85€          |
| तदुदाहरणञ्च                    | ,,          | दुत्थोत्यदिवी र सक्षणम्   | . ,,         |
| कबूलयोगलक्षणम्                 | ११०         | तंबीरयोगलक्षणम्           | 158          |
| उत्तमोत्तमकवूललक्षणम्          | ,,          | तदुपपत्तिः                | , ,,         |
| सामान्यकवूललक्षणम्             | () je (     | दुरुष्फयोगलक्षणम्         | १२५          |
| उत्तमोत्तमकबूललक्षणम्          | 999         | हर्षं स्थानानि            | १२७          |
| मध्यमोत्तमकवूललक्षणम्          | "           | तच्चक्रम्                 | १२६          |
| तदुदाहरणचक्रम्                 | ,,          | तदुदाहरणम्                | ,,           |

| विषया:                            | वृष्ठङ्काः | , विषया।                     | पृष्ठाङ्काः |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|-------------|
| अध्यायोपसंहारः                    | १२९        | सहमत्राप्तिसमयसाधनम्         | 888         |
| श्रथ सहमाध्यायः                   |            | तदुदाहरणम्                   | ,,          |
| सहमनामानि                         | 930        | अथ सहमगलानि                  | १४६         |
| पुण्यसहमसाधनम्                    | ,,         | अथ निवंलग्रहलक्षणम्          | "           |
| तदुदाहरणम्                        | 8 = 8      | सहमबलविचारः                  | ,,          |
| गुरुविद्यायश्च:सहमसाधनम्          | ,,         | सहमासम्भवलक्षणम्             | १४७         |
| · तदुदाहरणम्                      | ,,         | वलिष्ठसहमस्यैव विचारः कर्त्त | व्यः ,,     |
| मित्रसहमलक्षणम्                   | ,,         | पुण्यसहमविचारः               | 288         |
| ·तदुदाहरणम् <b>र</b>              | ",         | कार्यसिद्धिसहमिवचारः         | ,,          |
| माहात्म्यसहमाशासहमलक्षणम्         | १३३        | कलिसहमशुमाशुमविचारः          | १४९         |
| न्दृदाहरणञ्च                      | ,,         | विवाहसहमशुमाशुमविचार:        | १५०         |
| -सामथ्यं भ्रातृसहमलक्षणम्         | - 1        | यशःसहमशुमाशुमविचारः          | ,,          |
| तदुदाहरणम्                        | ,,         | आशासहमिवचारः                 | १५१         |
| गौरवराजवातसहमसाघनम्               | 838        | रोगसहमशुमाशुमविचारः          | ,           |
| ·तदुदाहरणम्                       | ,,         | अथंसहमशुमाशु मविचारः         | १५२         |
| मातृ—सुत—जीवित—जलसहम-             |            | पुत्रसहमविचारः               | १५३         |
| साधनम्                            | 838        | पितृसहमिवचारः                | 8 78        |
| कर्मं रोगमन्मथसहमसाधनम्           | १३६        | बन्धनसहमविचारः               | ,,          |
| किक्षमाञास्त्रसहमसाधनम्           | १३७        | गौरवसहमविचार:                | १५५         |
| -बन्धवन्दकमृत्युसहमसाधनम्         | 258        | कमंसहमिवचारः                 | 23          |
| देशान्तरधनसहमसाधनम्               | 6,,        | सन्दिग्धसहमनामार्थाः १५      | ६—१५७       |
| 'परदाराऽन्यकमंवणिक्सहमसाधन        | १३९        | प्रश्नकालेऽपि सहमविचारः      | १५८         |
| कार्यंसिद्धिववाहसहमसाधनम्         | ,,         | अथ पात्यायिनीदशानिरूपणम्     | ,,          |
| प्रसवसन्तापसहमसाधनम्              | 880        | तत्र दशासाधनम्               | "           |
| शत्रु शौर्योपायदि रद्रगुरुतासहमसा | ० १४२      | तदुपपत्तिश्च                 | १५९         |
| जलपथाश्वसहमसाधनम्                 | १४३        | तदुदाहरणम्                   | १६०         |
| ·कन्याऽश्वसहमसाधनम्               | 888        | पात्यायिनीदशाचक्रम्          | १६२         |
| र्पितृब्याखेटकभृत्यवुद्धिसहमसाधन  | ,,         | शुद्धांशसाम्ये दशेशनिणंयः    | ,,          |
|                                   |            |                              |             |

| विषया:                      | पृष्ठाङ्काः | विषयाः पृ                                                    | ष्टाङ्काः |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| तत्रान्तदंशानयनम्           | १६३         | वर्षे शशिनफलम् १८७                                           | -256      |
| अथ मासदिनपवेशानयनप्रका      | ₹: ,,       | तत्रदृष्टियोगवश्वविशेषफलानि १                                | 2-869     |
| तदुदाहरणम्                  | १६४         | वर्षेश्वफले विशेषविचारः                                      | १९२       |
| मासप्रवेशघटिकानयनम्         | ,,,         | अथ मुथहाफढाध्याय                                             | :         |
| प्रकारान्तरेण वर्षशानयनम्   | १६६         | मुषहानिरूपणम्                                                | १९३       |
| ग्रन्थकारपरिचयः             | १६७         | मुथहाया मासिकदैनिकगतिः                                       | ,,        |
| अथ द्शाध्याय                | :           | स्थानवरोनमुथहाशुमाशुमफलम्                                    | १९४       |
| अथ वर्षतन्त्रप्रारम्मः      | १६८         | तनुभावस्य मुयहाफलम्                                          | 23        |
| मङ्गलाचरणम्                 | ,           | घनमावस्य ,,                                                  | १९५       |
| वर्षंपत्रसाधनावश्यकता       | ,,          | सहजमावस्य ,,                                                 | "         |
| वर्षप्रवेशकालसाधनादि        | ,,          | सुखमावस्थ ,,                                                 | 11        |
| वर्षं प्रवे शोपकरणानि       | १६९         | सुतमावस्य ,,                                                 | १९६       |
| प्रश्नादेव मुथहालग्नेशविचार | : ,,        | षष्टमावस्य ,,                                                | **        |
| तत्रोपपिताः                 | ,,          | सप्तममावस्य ,,                                               | 99        |
| वर्षेश्वरनिणंयप्रकारः       | 200         | अष्टमभावस्य ,,<br>नवमभावस्य ,,                               | १९७       |
| वर्षेश्वरशुमाशुमफलविचारः    | १७१         | arriary.                                                     | 11        |
| बलानुसारिवर्षेशशुमाशुमल्वम  | १७२         | 27114112197                                                  | १९८       |
|                             | ७२-१७३      | ज्यामानम्भ                                                   |           |
| तत्र दृष्टियोगवरोन विशेषफल  | म् १७४      | मुषहास्थित्या मावनिष्ठफलम्                                   | 39        |
|                             | ७५-१७६      | मुयहास्थित्या भावशुम ,,                                      | 299       |
| तत्र दृष्टियोगवरोन विशेषफर  | नि १७९      | स्थानवशेन मुथहासामान्य ,,                                    | 200       |
| वर्षेशवुध ,,                | 860         | रवियुतदृष्टरविमस्यमुथहाः,                                    | २०१       |
| तत्र दृष्टियोगवशेन ,,       | १८१         |                                                              |           |
| वर्षेशगुरुफलम् १            | 628-82      |                                                              | 97        |
| तत्र दृष्टियोगवशेन "        | ,,          | कुजमस्यकुजयुतदृष्टमुथहा ,,<br>बुधयुतदृष्टतद्भस्यहा ,,        | 202       |
| वर्षेशभृगुफलम्              | १८५         |                                                              |           |
| तत्र दृष्टियोगवशेन ;,       | १८६         | गुरुयुतदृष्टतःद्भस्यमुषहा ,,<br>भृगुयुतदृष्टतःद्भस्यमुषहा ,, | ,,        |
| ,                           | •           | 634                                                          | "         |

| विषया:                      | वृष्ठाङ्काः । | विषयाः                           | वृष्टाङ्काः |
|-----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| शनियुतदृष्टतद्भस्यमुयहाफलम् | १ २०२         | तत्र स्थितसकलग्रहफलानि           | २५६         |
| तमोमुखस्यमुषहा "            | २०३           | नवमभावविचार:                     | २५७         |
| राहोमुंखपुच्छलक्षणम्        | २०४           | तत्र स्थितसकलग्रह ,,             | २६४         |
| मुथहेशफलम्                  | २०५           | दशमभावविचार:                     | २६४         |
| अथ वर्षारिष्टविच            | ारः           | तत्रस्थितसकलग्रहफलानि            | २६५         |
| तत्र वर्षलग्नेशवशेनारिष्टम् | 205-200       | आयमावविचारः                      | 33          |
| वर्षेशवशेनारिष्टकथनम्       | 9)            | तत्रस्थितसकलग्रहफलानि            | २६७         |
| अन्यारिष्टयोगः २            | 09-780        | व्ययमावविचारः                    | २६५         |
| कर्तं रीयोगतोऽरिष्टयोगः     | 788           | तत्र स्थितसकलग्रहफलानि           | २७१         |
| त्रिराशीश्चवशेनारिष्टयोगः   | . ,,          | पात्यायिनीद्शाक्रमविचा           | रः २७२      |
| चन्द्रवशेनारिष्टयोगः        | ,,            | लग्नदशाफलम्                      | २७४         |
| मुथहावशेनारिष्टयोगः         | 787           | सूर्यंदशाफलानि                   | २७५         |
| अथ भावाध्याय                | r:            | चन्द्रदशाफलानि                   | २७६         |
| तनुभावविचारः                | २१६           | कुजदशाफलानि                      | २७७         |
| तनुमावस्थनवग्रहफलानि        | २२०           | बुघदशाफलानि                      | २७९         |
| धनमावविचारः                 | ,,            | गुरुदशाफलानि                     | २८१         |
| धनमावस्थनवग्रह ,,           | २२६           | भृगुदशाफलानि                     | रंदर        |
| सहजमावविचरः                 | "             | <b>श</b> निदशाफलानि              | १८४         |
| सहजमावस्थसकलग्रह ,,         | 730           | पुनर्लंग् <mark>नदशा</mark> फलम् | रदर         |
| सुखमावविचारः                | ,,            | अन्तर्दशाफलानि                   | 220         |
| सुखमावस्यसकलग्रह ,;         | २३२           | अथ भावस्थप्रहफल                  | म्          |
| सुतमावविचारः                | 733           | घनमावस्यग्रहाणां फलानि           | २८९         |
| सुतमावस्यसकलग्रह ,,         | २३६           | सहजमावस्थग्रहाणां फलानि          | ,,          |
| यष्टमावविचार:               | २३७           | सुखमावस्थग्रहाणां फलानि          | 290         |
| षष्ठमावस्थसकलग्रह ,,        | २४३           | पञ्चममावस्थग्रहाणां फलानि        | ,,          |
| सप्तममावविचारः              | ,,            | षष्ठमावस्थग्रहाणां फलानि         | "           |
| तत्र स्थितसकलग्रह ,,        | २४७           | सप्तममावस्थग्रहाणां फलानि        | ,,          |
| अष्टममावविचारः              | 286           | अष्टममावस्थग्रहाणां फलानि        | २९१         |
|                             |               |                                  |             |

| विषया:                           | पृष्ठाङ्काः । | विषया:                      | पृष्ठाङ्काः |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| नवममावस्थग्रहाणां फलानि          | २९२           | ग्रहस्वरूपाणि               | 388         |
| दशमभावस्थग्रहफलानि               | ,,            | तन्वादिद्वादशमावाद्विचारणीय | r           |
| आयभावस्थग्रहफलानि                | "             | विषयाः ३२                   | १२–३२५      |
| च्ययमावस्यग्रहफलानि              | २९३           | सामान्यतः सकलभावविचारः      | ३२६         |
| अथ मासदिनप्रवेशप्रकार            | रः २६३        | कार्यंसिद्धिविचारः          | 23          |
| तदुपपत्तिश्च                     | 288           | प्रथमभावप्रश्तः             | ३२९         |
| तदुदाहरणञ्च                      | २९५           | द्वितीयमावप्रश्नः           | ३३१         |
| मासेशसाधनम्                      | ,,            | तृतीयमावप्रश्नः             | ३३२         |
| मासफलम् ः                        | २९६           | चतुर्थभावप्रश्नः            | ३३३         |
| दिनेशफलम्                        | 300           | पञ्चमभावसंबधिनः प्रश्नाः    | ३३६         |
| कर्त्तरीयोगफलम्                  | ₹0₹           |                             | ४१–३४३      |
| कत्तं रीयोगयुक्तिः               | ,,            | ईश्वप्रकृति-लामविचारः       | ३४५         |
| अन्यारिष्टयोगः                   | ,,            | सप्तमस्थानसंबन्धिपृच्छा     | ३४७         |
| चन्द्रावस्थाऽऽनयनम्              | ₹08           | तत्र स्त्रीलामप्रस्नः       | ३४८         |
| चन्द्रावस्थाफलानि                | ¥0¥           | स्त्रीस्नेहप्रश्नः          | ,,          |
| मृगयाविचारः                      | ३०६           | रुष्टास्त्रीगमनप्रश्नः      | 388         |
| भोजनचिन्ताविचारः                 | ३०७           | कन्याचरितप्रश्नः            | ३५०         |
| भोजनपदार्थं विवरणम्              | 306           | प्रसूतिप्रश्नः              | ३४१         |
| स्वप्नचिन्ताविचारः               | 288           | पातिव्रत्यपरोक्षा           | ३५२         |
| वर्षतन्त्रसमाप्तिः               | 383           | <b>अ</b> रमस्थानपृच्छा      | ३५४         |
| अथ प्रश्नतन्त्रप्रारम्भः         | ,,            | नृपसंग्रामप्रश्नः           | ,,          |
| तत्र प्रश्नकरणविधानम्            | ३१४           | जयपराजयप्रश्नः              | ,,          |
| ज्यौतिपलक्षणम्                   | ,,            | नवमस्थानपृच्छा              | ३५७         |
| विद्याया गोपनायादेशः             | "             | गमनागमन प्रदनः              | 37          |
| प्रष्टुः परिचयः                  | ३१५           | मार्ग भयविचारः              | 37          |
| युगपत् प्रश्नवाहुल्ये तदुत्तरप्र | कार:३१६       | कार्येसिद्धिप्रश्नः         | ३४८         |
|                                  | 386-386       | दशमस्थानपृच्छा              | ३६०         |
| ग्रहावस्थाफलानि                  | ३१९           | राज्यप्रश्नः                | ३६२         |
|                                  |               |                             |             |

| विषया:               | पृष्ठाङ्काः | विषया:                       | पृष्ठाङ्काः |
|----------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| एकादशस्थानपृच्छा     | ३६४         | नीकायानप्रश्नः               | ४१६         |
| नृपतेगी रवलामप्रश्नः | "           | किंवदन्तीविषयकप्रश्नः        | ४१९         |
| द्वादशस्थानपृच्छा    | ३६७         | क्रयविक्रयप्रश्नः            | ,,          |
| रिपुविग्रहपृच्छा     | ,,          | सस्यनिष्यत्तिप्रश्नः         | ४२०         |
| विशेषप्रश्नाः        | ६६८         | अथ प्रकीर्णकाध्यायः          | ४२१         |
| पथिकागमनप्रश्नः      | "           | धनलामप्रश्नः                 | ४२२         |
| विदेशोजीवनमरणप्रश्नः | ₹90,३७=     | सामान्यतो मावविचारः          | ४२३         |
| परचक्रागमनप्रश्नः    | ३७८         | लामादौ कालावधिनिणयः          | ४२४         |
| दुर्गंप्रश्नः        | ३८१         | मानसप्रश्नविचारः             | ४२८         |
| रोगिणः शुमाशुमप्रकाः | 121         | स्त्रीविषयकचिन्ताप्रश्नः     | ४३१         |
| स्वामिशीलप्रश्नः     | ३८६         | सुरतप्रश्नः                  | ४३२         |
| नष्टद्रव्यलामप्रश्नः | 325         | महर्घं समघं चिन्ता           | ४३३         |
| चोरितधनलामप्रश्नः    | 383         | प्रश्नलग्नाह षंशुमाशु भत्वम् | ४३५         |
| सन्तानप्रश्नः        | 800         | दृष्टिविचारः                 | ४३६         |
| मोजनचिन्ताप्रश्नः    | ४०३         | इत्यशाललक्षणम्               | "           |
| स्वप्नप्रश्नः        | ४०९         | तदुदाहरणम्                   | ४३व         |
| वाखेटप्रश्नः         | ४१०         | <b>कवूललक्षणम्</b>           | ४३९         |
| कलहप्रश्ना           | 888         | ग्रन्थसमाप्तिः               | ४४१         |
| बन्धमोक्षप्रश्नः     | ४१३         | परिशिष्टम्                   | 885         |

# ताजिकनीलकण्ठी

जलदगर्जनाभिधसंस्कृतटीकया, गूढग्रन्थिमोचन्यभिधया वासनया, तथोदाहरणचन्द्रिकया भाषाटीकया च सहिता

-080 £080

टीकाकर्तृमङ्गलाचरणम्—

श्यामापदाञ्जयुगलं हृदि सिन्निधाय

भक्त्या गुरोः पद्युगं मितदं प्रणम्य ।

भाषायुतां सुरिगरा विवृतिं सयुक्तिं

गङ्गाधरो वितनुते किल नीलकण्ठ्याः ॥ १ ॥

दिक्प्रान्तोन्नतनीलनीरद्रवं श्रुत्या गुद्गाऽन्तस्ततो

निर्गत्य द्रुतमेव नृत्यित सुदाऽगे नीलकण्ठी यथा ।

तद्वन्मत्कृतदेविहन्दुलिपतरथैः सुयुक्त्याऽन्वितः

व्यक्तान्तर्गतवासना जनहृदि द्राग्वोधदा नृत्यतु ॥ २ ॥

दोषद्र्शनिमिषेण दुर्जनाः सज्जना गुणदिदृक्षया सुदुः ।

वीद्रय मोद्मतुलं प्रयान्तु ते तेन मेऽिष परमं सुखं भवेत् ॥३॥

### अथ संज्ञातन्त्रम्

श्र्य निर्वित्रग्रन्थसमाप्तयर्थं मङ्गलमाचरन चिकीर्षितं प्रतिज्ञानीते—
प्रणम्य हेरम्बमथो दिवाकरं गुरोरनन्तस्य तथा पदाम्बुजम् ।
श्रीनीलकण्डा विविनक्ति स्किमिस्तत्ताजिकं स्रिमनःप्रसाद्कृत् ॥१॥
श्रीनीलकण्डा = चिन्तामणिदैवज्ञपौत्रोऽनन्तदैवज्ञपुत्रो रामदैवज्ञापजः सकलशाः
स्वोधविभवशोभाविभूषितो नीलकण्डदैवज्ञः, हेरम्बं = गणेशं (हे शिवे रम्बते इति
हेरम्बस्तं ) प्रणम्य = निर्विष्नप्रारिप्सितग्रन्थपूर्तिकामनयाऽऽदौ प्रणामं कृत्वा,
स्रवो = तदनन्तरं दिवाकरम् = दिनकरं, ज्यौतिषशास्त्रमुख्याङ्गकालज्ञापकत्वेन च

सूर्य प्रणम्य, तथा = येन भावेन गणेशस्त्र्ययोः प्रणमनं, तेनैव भावेन, श्रनन्तस्य = श्रनन्तद्देवज्ञनामकस्य, गुरोः = पितुर्विद्यादातुश्व, पदाम्बुजम् = चरणकमलं, प्रणम्य, सृरिमनःप्रसादकृत् = सकलविद्वन्मनोविनोददायकमभिनवं, सूरयः पण्डितास्तेषां मनांसि, सूरिमनांसि सृरिमनसां प्रसादः प्रसन्नतेति सूरिमनःप्रसादस्तं करोतीति तत् सूरिमनःप्रसादकृत् तत् = समरसिंहादिकृतं, यत्ताजिकं = ताःकालिकफलज्ञापकं वर्षफलवोधकपुस्तकं वा तत् सूक्तिभिः = उत्कृष्टवचनैः, पूर्वाचार्यमतालोचनपूर्वकसद्व्यप्रतिपादकचारुवचोरचननिच्येः, विविनक्ति = प्रकाशयति ॥ १ ॥

भाषा—श्रीयुक्त नीलकण्ठ नाम का आचार्य पहले गणेशजी को प्रणामकर वाद सूर्य भगवान् को प्रणाम कर, वैसे अनन्तदैवज्ञ नाम के गुरु (पिता) के चरण-कमल को प्रणाम कर के, विद्वानों के मन को प्रसन्न करने वाले, उस प्राचीन समर-सिंह आदि आचार्य से बनाये हुए ताजिकग्रन्थ (वर्ष-फलवोधक ग्रन्थ) को अच्छी उक्तियों (बचनों) से प्रकाशित करता है ॥ १ ॥

श्रय द्वादशराशिस्वह्पमाह—तत्रादी मेषस्य— ( पुमांश्चरोऽग्निः सुदृढश्चतुष्पाद्रकोष्णपित्तोऽतिरवोऽद्विरुग्नः । पीतो दिनं प्राग्वियमोदयोऽस्पसङ्गपजो इक्ष-मृपः समोऽजः ॥ २ ॥

श्रजः = मेपराशिः, पुमान् = पुरुषराशिः, सर्वे विषमसंख्यकाः पुरुपसंज्ञ हाः । सर्वे समसंख्यका राशयः स्त्रीसंज्ञकाः । चरः = चरसंज्ञकः, श्रिशः=श्रितित्वात्मकः । सुदृद्धः = श्रितिदृद्धाङ्गः । चतुष्पात् = चतुष्पदः । रक्तः = रक्तवर्णः । उष्णः = उष्ण-प्रकृतिः । पितः = पित्तात्मकः । श्रितिरवः = उज्ञैः शब्दकरः । श्रिद्धः = पर्वतचरः, उशः = क्रूरः, पीतः = पीतवर्णः । दिनं = दिनवली, प्राक् = पूर्वदिक्स्वामी, विष्मोद्यः श्रव्यसङ्गप्रजः = परिमितप्रजासङ्गः, स्क्षः = विवर्णः, क्रान्तिरिहतः नृपः = क्षत्रियवर्णः, समः = समविभक्ताङः भवति ॥ २ ॥

भाषा—मेपराशि, पुरुष, चरसंज्ञक, अग्नितत्त्व, दहाङ्ग, चतुःपद, रक्तवर्ण, गर्मस्वभाववाला, पित्तात्मक, अत्यन्त शब्द करने वाला, पर्वतचारी, ऋरसंज्ञक, पीतवर्ण, दिनवली, पूर्वदिशा का स्वामी, विषमोदय, सङ्ग में थोड़े सन्तान वाला, कान्तिरहित, चित्रय जाति, समाङ्ग (न तो छोटा न तो बहुत बड़ा) ऐसा है ॥२॥ श्रय मृपराहि.स्वह्पमाह—

चृषः स्थिरः स्त्री-क्षिति-शीत-रूक्षो याम्येट् सुभू-वीयु-निशा-चतुष्पात् । श्वेतोऽतिशब्दो विषमोदयश्च मध्यप्रजा-सङ्ग-गुभोऽपि वैश्यः॥ ३॥ त्रुपः ( द्यूपराशिः ), स्थिरः ( स्थिरसंज्ञकः ) । स्त्री = स्त्रीराशिः । क्षितिः = भूमिचारी । शीतः = शीतलस्वभावः । रूक्षः = कान्तिरहितः । याम्येट् = दक्षिण-दिक्स्वामी । सुभुः = उत्कृष्टभूमिचारी । वायुः = वायुतस्वः । निशा = रात्रिवली । चतुष्पाद् = चतुष्पदः । श्वेतः = उज्ज्वलवर्णः । श्रातशब्दः = उच्चस्वरः । विषमी-दयः = श्रालपोदयः । मध्यप्रजासन्नः = साधारणपरिजनपरिश्वतः । शुभः = शुभ-राशिः । वैश्यः = वैश्यजातिकः । ईदशो ज्ञातव्यः ॥ ३ ॥

भाषा—बृपराशि, स्थिरसंज्ञक, स्त्रीराशि, पृथ्वीतस्व, ठण्डी प्रकृति, विवर्ण, वृत्विणदिशाका स्वामी, अच्छी जमीनमें चलने वाला, वातात्मक, रात्रिमं वली, चतुष्पद, स्वच्छवर्ण, जोरसे शब्द करनेवाला। विषम उदय वाला, मामूली प्रजासाथवाला, शुभराशि, वैश्यजाति है ॥ ३ ॥

#### श्रथ मिथुनराशिस्वहपमाह—

प्रत्यक् समोरः शुक्रमा द्विपाचा द्वन्द्वं द्विमूर्तिर्विपमोदयोष्णः । मध्यप्रजासङ्ग-वनस्थ-शुद्धो दोर्घस्वनः स्त्रिग्व-दिनेट् तथोग्रः ॥४॥

द्वन्द्वं ( मिधुनराशिः ) प्रत्यक् = पश्चिमदिशापितः, समीरः = वायुतत्त्वात्मकः, शुक्रभाः = शुक्पक्षिसमवर्णः = हरितवर्णः, द्विपात् = द्विपदः = मानवः । ना = पुक्ष-राशिः । द्विमूर्त्तः = द्विःस्वभावसंज्ञः । विषमोदयः, उष्णः = धर्मस्वभावः । मध्य-प्रजासक्षः = परिमितसन्तितिसक्षः । वनस्यः = वनचारी, शुद्धः = शुद्धजातिकः । द्वीधेस्वनः = उच्चस्वरः, स्निग्धः = चिक्षणकान्तिः । दिनेट् = दिनवली । तथा उपः = कृरसंज्ञकः । ईटशो भवति ॥ ४ ॥

भाषा—मिथुनराशि, पश्चिमदिशाका स्वामी है, और वायुत्त्व, शुग्गाके समान हरित वर्ण, द्विपद, पुरुपराशि, द्विःस्वभावसंज्ञक, विपमोदय, गर्मप्रकृति, साधारण है सङ्गमें प्रजा, और वनचर, शूद्रजाति, वड़े जोरसे शब्द करनेवाला, चिकनी कान्तिवाला, दिनमें वली, और क्रूरसंज्ञक है॥ ४॥

### श्रथ कर्कराशिस्वरूपमाह—

वहुमजासङ्गपदः कुलोरश्चरोऽङ्गना पाटल-होनराव्दः। गुभः कफी स्निग्ध-जलाम्बुचारी समोदयो वित्र-निशोत्तरेशः॥५॥ कर्कटराशिः, बहुप्रजासंगपदः = अधिकसन्तितसिहितोऽधिकचरणश्च, चरः = चरसंज्ञः। ग्रङ्गना = स्नीराशिः, पाटलः = किश्चिद्रक्तवर्णः। होनशब्दः = मन्दस्वरः। गुभः = शुभराशिः। कफी = कफासमकः, जलचरत्वात्। क्निग्धः = विक्रमकान्तिः। जलम् = जलतत्त्वात्मकः । श्रम्युचारी = जलचरः । समोद्यः = नात्यल्पनात्य-धिकोदयः । विप्रः = ब्राह्मणवर्णः, निशा = रात्रिवली, उत्तरदिक्स्वामी । ईटशो ज्ञेयः ॥ ४ ॥

भाषा—कर्कराशि—बहुत प्रजा संग वाला, बहुत चरण वाला, चरसंज्ञक, खी राशि, पाटल (थोड़ा लाल वर्ण), मन्दस्वर, ग्रुभराशि, कफाय्मक, चिकना, जलतस्व, जलचारी, समोदय, ब्राह्मणवर्ण, रात्रिवली, उत्तरदिशा का स्वामी, ऐसा है ॥ ५॥

#### श्रथ सिंहराशिस्वरूपमाह—

पुसान् स्थिरोऽग्निर्दिन-पीत-रूक्षः पित्तोष्ण-पूर्वेश-दृढश्चतुष्पात् । स्मोद्यो दीर्घरवोऽस्पसङ्गप्रजो हरिः शैल-नृपोग्न-धृसः॥ ६॥

हिरः = सिंहराशिः, पुमान = पुरुषराशिः, ह्थिरः = ह्थिरसंज्ञकः, स्रावितः = स्राप्तितत्त्वात्मकः । दिनम् = दिनवली, पीतः = पीतवर्णः, हक्षः = विवर्णः । पितः = पित्तात्मकः, उप्णः = उत्मस्वभावः । पूर्वेशः = पूर्वदिक्पतिः । दृढः = दृढाज्ञः, चतुप्पाद् = चतुष्पदः । समोद्यः = मध्यमोद्यः, दीर्घरवः = उच्चैःस्वरः । स्राव्यः = मध्यमोद्यः, दीर्घरवः = उच्चैःस्वरः । स्राव्यः = स्राव्यः = शैलः = शैलः = शैलः = शैलः = स्राव्यः । द्वारं च स्राव्यः । स्राव्यः

भाषा—सिंह राशि, स्थिरसंज्ञक, अग्नितस्व, दिनवळी, पीतवर्ण, कान्तिरहित, पित्तप्रकृति, गर्मस्वभाव, पूर्वदिशा का स्वामी, दढाङ्ग, चतुष्पाद, समोदय, जोर से शब्द करने वाळा, थोड़ी प्रजा है सङ्ग में जिसको ऐसा, और पर्वतचारी, चित्रयजाति, करसंज्ञक, भूम्रवर्ण ऐसा है ॥ ६ ॥

#### श्रथ कन्याराशिस्वरूपमाह-.

पाण्डुर्द्विपात् स्त्री द्वितनुर्यमाशा निशा मरुच्छीत-समोदयक्षमा । कन्याऽर्धशब्दा शुभभूमिवैश्या रुक्षाऽरुपर्सगदस्वा शुभा च ॥॥।

कन्याराशिः, पाण्डुः = ईपरपीतवर्णा । स्त्री = स्त्रीराशिः । द्वितनुः = द्विःस्व-भावसंज्ञका । यमाशा = दक्षिणदिकपतिः । निशा = रात्रिवली । मस्त् = वायुतत्त्वा-रिमका । शीतः = शीतलप्रकृतिः । समोदयः = मध्यमोदयः, दमा = भूमिचारो, अर्धशब्दा = खण्डितरवा, शुभभूमिः = शुभभूमिचारिणी वश्या = वैश्यवर्णा, स्क्षा = विवर्णा, अल्पसंगप्रसवा = स्वल्पसन्ततिसंगा, शुभा=शुभराशिः, ईदृशी विज्ञेया ॥ ७ ॥ भाषा—कन्याराशि पाण्डु (फीका पीछा) वर्ण, स्त्रीराशि, द्विःस्वभावसंज्ञक, द्विणदिशा का स्वामी, रात्रिवछी, वायुतस्व, शीतहरूवभाव, समोदय, भूमिचारी, थोड़ा शब्द करने वाला, पवित्र भूमिचारी, वैश्यवर्ण, रूच (कान्तिरहित), थोड़ी सन्तान वाली, शुभराशि है॥ ७॥

#### श्रय तुलाराशिस्वहपमाह-

पुर्माश्चरश्चित्र-समोदयोष्णः प्रत्यङ् मरुत् स्निग्ध-रवोन-वन्यः । स्वरुपप्रजासङ्गम-राृद्र उत्रस्तुलो युवीर्यो द्विपदः समानः ॥ ८॥

तुलाराशिः, पुमान् = पुरुषराशिः, चरः = च (संहकः, चित्रः = चित्रवर्णः । समोदयः = मध्यममानोदयः, उष्णः = उष्णस्वभावः, प्रत्यक् = पश्चिमदिक्स्वामी, मरुत् = वायुतत्त्वः, स्निग्धः = चिक्रणः, रवोनः = हीनशब्दः, वन्यः = वनचरः, स्वल्पप्रजासक्षमः = परिमितसन्ततिसहितः, शूदः = शूदवर्णः, उप्रः = क्रूरः, चुवीर्यः = दिनवली, द्विपः = मनुष्यराशिः । समानः = नातिदीर्षः नातिहस्वः । इदशो भवति ॥ ८ ॥

भाषा—तुलाराशि—पुरुष, चरसंज्ञक, चित्रवर्ण, समोदय, गर्मप्रकृति वाला, पश्चिम दिशा का स्वामी, वायुतत्त्व, चिकना, थोड़ा शब्द वाला, वनचर, थोड़ी प्रजा सङ्ग में है जिसे ऐसा, शूद्र वर्ण, क्रूर राशि, दिनवली, द्विपद, समान (न तो बहुत बड़ा न तो बहुत छोटा) ऐसा है ॥ ८॥

#### श्रथ वृश्चिकराशिस्वरूपमाह—

स्थिरः सितः स्त्री जलमुत्तरेशो निशारवोनो वहुपात् कफी च । समोदयो वारिचरोऽतिसङ्गप्रजः शुभः स्निग्धतनुर्द्विजोऽलिः ॥ ९ ॥

श्रिक्षः = वृश्चिकराशिः, स्थिरः = स्थिरसंज्ञकः, सितः = स्वच्छवर्णः, स्त्री = स्त्रीराशिः। जलम् = जलतत्त्वातमकः, उत्तरेशः = उत्तरदिक्पतिः। निशा = रात्रिवली, रवोनः = हीनशब्दः। बहुपात् = बहुपदः, कफी=कफात्मकः। समोदयः, समानोदयः, वारिचरः = जलचरः। श्रितिसङ्गश्रजः = बहुपजासङ्गः, श्रुभ-राशिः, स्त्रिग्धतनुः = विक्कणदेहः, द्विजः = ब्राह्मणवर्णः, ईट्शो भवति॥ ९॥

भाषा—वृश्चिकराशि-स्थिरसंज्ञक, स्वच्छवर्ण, स्त्रीराशि, जलतन्त्र, उत्तर दिशा का स्वामी, रात्रिवली, थोड़ा शब्द वाला, अधिक पांव वाला, कलात्मक, समोद्य, जलचर, बहुत प्रजा है साथ जिसे ऐसा, शुभराशि, चिकनी कान्ति वाला, बाह्मण वर्ण ऐसा है ॥ ९ ॥

#### श्रथ धनु राशिस्वरूपमाह-

ना स्वर्णभाः शैत्र-समोदयोऽतिशब्दो दिनं प्राग् दृढ-रूक्ष-पीतः ।
राजोष्ण-पित्तो धनुरल्पस्तिसंगो द्विमूर्तिर्द्धिपदोऽग्निरुगः ॥ १०॥
धन्राशिः, ना = पुरुपसंज्ञः, स्वर्णभाः = कावनवर्णः, शैलः = शैलचारी =
पर्वतप्रदेशसव्यरणशीलः, समोदयः = मध्यमोदयः, श्रतिशब्दः = दीर्वध्वनिकरः,
दिनं = दिनवली, प्राक् = पूर्वदिवस्वामी, दृढः = दृढाष्ट्वः, स्कः = कान्तिरहितः,
पीतः = पीतवर्णः । राजा = क्षत्रियः, उष्णः = उष्णप्रकृतिकः । पित्तः=पित्तात्मकः,
श्रत्वपस्तिसंगः=स्वल्पसन्तानसंयुतः, द्विमूर्तिः=द्विस्वभावः, श्राप्तः=श्राप्तित्त्वात्मकः,

भाषा—धनु राशि, पुरुष है, सोने के समानवर्ण वाला है। पर्वतचारी, समोदय, जादे शब्द करने वाला, दिन में वली, पूर्व दिशा का स्वामी, मजबूत शरीर है, कान्ति रहित है। पीला वर्ण है। चत्रिय जाति, गर्म स्वभाव वाला, थोड़ी सन्तान वाला, द्विःस्वभाव, और अग्नितस्व, क्र्संज्ञक है॥ १०॥

उप्रः = क्र्रः, विषमसंख्यकराशित्वात् ॥ १० ॥

#### श्रथ मकरराशिस्वरूपमाह--

मृगश्चरः क्ष्माऽर्धरवो यमाशा-स्त्री-पिङ्ग-रूक्षः शुभ-भूमि-शीतः। स्वल्पप्रजासङ्ग-समीर-रात्रिरादौ चतुष्पाद् विषमोदयो विद्॥११॥

मृगः = मकरराशिः, चरः = चरसंज्ञकः, चमा=भूमितत्त्वात्मकः । त्र्धरवः= खिण्डतशब्दः, यमाशा = दक्षिणदिवस्वामी, खी = स्त्रीराशिः, पिङ्गः = पिङ्गलवर्णः, स्क्षः = कान्तिरहितः, शुभः = शुभराशिः, भूमिः = भूमिचारी, शीतः = शीतल-प्रकृतिः । स्वल्पप्रजासङ्गः = त्राल्पसन्तियुतः, समीरः = वायुतत्त्वात्मकः, रातिः = रात्रिवली, त्रादौ चतुष्पाद् = पूर्वार्धचतुष्पादः, विष्मोद्यः = स्वल्पोद्यः, विद् = वैश्यजातिः, ईदशो भवति ॥ ११ ॥

भाषा—सकरराशि—चरसंज्ञक, भूमितत्त्व, थोड़े शब्द वाला, दिशण दिशा का स्वामी, स्त्री राशि, पीला वर्ण, कान्तिरहित, शुभराशि, भूमिचारी, शीतलस्वभाव वाला, थोड़ी है प्रजा संग में जिसको ऐसा, वायुतत्त्व, रात्रिवली, पूर्वार्ध में चतुष्पद ( उत्तरार्ध द्विपद ) विषमोद्य, वैश्यवर्ण होता है ॥ ११ ॥

#### य्यथ कुम्भराशिस्वरूपमाह—

कुम्भोऽपदो ना दिन-मध्यसङ्ग्रसः स्थिरः कर्तुर-वन्य-वायुः। स्निग्घोष्ण-खण्डस्वर-तुल्यधातुः शूद्रः प्रतीची विषमोदयोत्रः॥१२॥ कुम्भः = कुम्भराशिः, श्रपदः = चरणवर्जितः, ना = पुरुपराशिः, दिनं = विनवली, मध्यमप्रसः = मध्यमप्रजः, श्यिरः = स्थिरसंज्ञः, कर्बुरः = चित्रवर्णः, वन्यः = वनचरः, वायुः = वायुतर्वात्मकः, क्षित्रधः = चिक्कणकान्तिः, उष्णः = उष्णप्रकृतिः, खण्डस्वरः = होनशब्दः, तुल्यधातुः = समवातिपत्तकफः, शूदः = शूद्रवर्णः, प्रतीची = पश्चिमदिक्श्वामी, विषमोद्यः, उपः = कूरराशिः । ईहरो भवति ॥ १२ ॥

भाषा—कुम्भराशि चरणहीन है, पुरुषराशि, दिनवली, मामूली थोड़ी है सङ्ग में प्रजा जिसको ऐसा, और स्थिरसंज्ञक, चित्रवर्ण, वनचर, वायुतस्व, चिकनी कान्ति, गर्मस्वभाव का,थोड़ा शब्द वाला,वात-पित्त-कफ तीनों समान वाला, शृद वर्ण, पश्चिमदिशा का स्वामी, विषमोदय, कृरसंज्ञक, ऐसा है ॥ १२ ॥

#### श्रथ मीनराशिस्वहपमाह-

मीनोऽपदः स्त्री कफ-चारि-रात्रि-निःशब्द-वश्रुर्द्वितनुर्जलस्थः । स्निग्घोऽतिसङ्गप्रसर्वोऽपि विप्रः शुभोत्तराशेड् विपमोदयथ्य ॥ १३ ।)

मीनः = मीनराशिः, श्रपदः = पदहीनः, ह्यी = ह्यीराशिः, कफः = कफारमकः, वारि = जलतत्त्वात्मकः, रात्रिः = रात्रिबली, निःशब्दः = हीनशब्दः, बश्रुः = नकुल-वर्णः, द्वितनुः = द्विःस्वभावसंज्ञकः । जलस्यः = जलवर्त्ती, जलचरः, क्षिग्धः=चिक्कण-देहः । श्रतिसङ्गप्रसवः=श्रिधिकसन्तितयुक्तः, विप्रः = ब्राह्मणवर्णः, श्रुभः=श्रुभराशिः, उत्तरशिट् = उत्तरदिक्पितः, विपमोदयः च ईदशो भवति ॥ १३ ॥

भाषा—मीनराशि चरणरहित है, खी राशि, कफात्मक, जलसच, रात्रिवली, शब्दहीन, न्योले के समान भूरा वर्ण, द्विःस्वभाव, जलचर, चिकना और अधिक सन्तानयुक्त, ब्राह्मण वर्ण, शुभराशि, उत्तरदिशाका स्वामी, विपमोदय, ऐसा है ॥

#### विशेष विवरण-

काल महापुरुप का जो भचंक्र-स्वरूप है, उसका समान समान विभाग ही मेपादि द्वादश राशियां होती हैं। और उस भचक के जो वरावर सत्ताइस विभाग (हिस्से) होते हैं, वे ही अधिन्यादि सत्ताइस नचन्न हैं। यहां १२ राशियों में २७ नचन्न होते हैं, तो १ राशि में नया ? इस अनुपात से १ राशि में नचन्न का मान =  $\frac{20 \times 9}{92} = \pm \frac{9}{8} \pm \frac{9}{8}$  हुआ अर्थात् अधिनी, भरणी पूर्ण-२ कृत्तिका १चरण इतने मेपराशि में होते हैं। एवं कृत्तिका का तीन चरण रोहिणी का चार, मिलाकर

सात हुए, अब इसमें मृगशिरा के दोही देने से नो चरण होंगे, इतने बृप राशि होते हैं। ऐसे मृगशिरा का दो चरण आर्झा का चार छे हुए, अब पुनर्वसु के तीन चरण ही देने से नो होंगे, इसल्यि पुनर्वसु के तीन चरण पर्यन्त ही मिथुन राशि है। इसी प्रकार पुनर्वसु का शेप एक चरण, पुप्य का चार, आश्लेषा के चार मिलने पर नो होते हैं, इसल्यि, आश्लेषान्त कर्क होते हैं। ऐसे ही और राशि को भी समझना। लेकिन आकाश में जो अनिगनत तारायें देखने में आतीं हैं। उसमें भचक (कान्तिवृत्त्) के निकटवर्त्ता नज्यों से राशियों का स्वरूप संज्ञा वर्णित है। जैसे द्वादशिवभागों में प्रथम विभाग के नज्यों में एक से दूसरे में लगाकर सूत्र वाँधने से मेप (भेड़ा) का आकार बनता है। इस लिये इस प्रथम का नाम मेप पड़ा। इस प्रकार और र राशियों के स्वरूप-सिद्ध नाम पड़े, और भचक ही काल पुरुषका स्वरूप है, उसी का द्वादश विभाग ही कालपुरुष के अङ्ग हैं, जैसे वामन पुराणके ५ वें अध्याय में लिखा है।

नारद उवाच।

कालहपी त्वयाऽऽख्यातः शम्भुर्गगनगोचरः । लक्षणं च स्वरूपं च सर्वे व्याख्यातुमर्हसि ॥ २९ ॥

#### पुलस्त्य उवाच।

स्वरूपं त्रिपुरप्तस्य विद्ये कालहिपणः।
येनाम्बरं मुनिश्रेष्ठ! व्याप्तं लोकहितेप्सुना॥ ३०॥
यत्राश्विनी च भरणी कृत्तिकायास्तथांऽशकः।
मेषो राशिः कुजचेत्रं तिच्छरः कालहिपणः॥ ३१॥
श्वाग्नेयांशास्त्रयो त्रद्मन्! प्राजापत्यं कवेर्गृहम्।
सौम्यार्थे ष्ट्रपनामेदं वदनं परिकीर्त्तितम्॥ ३२॥
मृगार्धमार्द्राऽदित्यांशास्त्रयः सौम्यगृहं त्विदम्।
मिथुनं भुजयोस्तस्य गगनस्यस्य प्रूलिनः॥ ३३॥
श्वादित्यांशश्व पुष्यश्व श्वाश्वेषा शशिनो गृहम्।
राशिः कर्कटको नाम पार्धे मखिनाशिनः॥ ३४॥
पित्र्यर्क्षे भगदैवत्यमुत्तरांशश्व केशरी।
स्येचीत्रं विभोर्नद्मन्! हृद्यं परिगीयते॥ ३५॥
उत्तरांशास्त्रयः पाणिश्वित्रार्धं कन्यका त्विदम्।
सोमपुत्रस्य सद्यैतद् द्वितीयं जठरं विभो॥ ३६॥

चित्रांशद्वितयं स्वार्तिावशाया श्रंशकत्रयम्। द्वितीयं शुक्रसदनं तुला नाभिरुदाहृता ॥ ३७ ॥ विशाखांशश्चानुराधं ज्येष्ठा भौमगृहं त्विदम्। द्वितीयो वृश्चिको राशिर्मेंदु कालस्वरूपिणः ॥ ३८ ॥ मूलं पूर्वोत्तरांशश्व देवाचार्यगृहं त्विदम्। ऊर्वोर्युगलमीशस्यापरार्धं च प्रगीयते ॥ ३९॥ उत्तरांशास्त्रयक्षे च श्रवणं मकरो मुने। धनिष्ठाऽर्धे शनिचेत्रं जानुनी परिक्रीत्तिते ॥ ४०॥ धनिष्ठाऽधे शतभिषा प्रौष्ठपादांशकत्रयम् । सौरेः सद्मापरमिदं कुम्भो जङ्घे च विश्रुते ॥ ४१ ॥ एकस्तु उत्तरा रेवती तथा। प्रोष्ठपादांश द्वितीयं जीवसदनं मीनस्तचरणावुभौ ॥ ४२ ॥ एवं कृत्वा कालरूपं त्रिनेत्रो यज्ञकोधान्मार्गणैराजघान। विद्धासौ वेदनावुद्धियुक्तः खे सन्तस्थौ तारकाभिश्विताकः॥ श्रतः परं राशिस्वरूपं नक्षत्रस्वरूपं च तत्र वर्तते । इति ॥ एवं राशिस्वरूपमुक्तवेदानीं राशीनां मित्राऽमित्रविभागमाह—

थराम्बुनोरग्निसमीरयोश्च वर्गे सुहृत्वं परतोऽरिभावः। चापान्त्यभागस्य चतुष्पद्त्वं ब्रेयं मृगान्त्यस्य जलेचरत्वम् ॥१४॥

धराम्युनोः = भूमिजलतत्त्वात्मकराश्योः (यथा वृषकर्कयोः) अप्रिसमीरयोः = विद्विवाय्वोः, = अप्रिवाततत्त्वात्मकयो राश्योः (यथा मेथमिथुनयोः) वर्गे = समुदाये, सुहृत्त्वं = मित्रत्वं, ज्ञेयम्, परतः = एतद्भिन्नतत्त्वयोः, यथा अप्रिजलयोः, (मेपकर्कयोः), भूमिवाय्वोः, (वृषिश्वनयोः) अरिभावः = शत्रुत्वं ज्ञेयम्। चापान्त्यभागस्य = धतुरुत्तरार्धभागस्य, चतुष्पद्रत्वं, तथा मृगान्त्यस्य = मकरोन्तरार्धस्य जलेचरत्वं विज्ञेयम्। अर्थात् 'ना स्वर्णभाः । १०॥' इति धनुःस्वरूपप्रतिपादकपये 'द्विपदः' यदुक्तं तत्पूर्वार्धस्येव। एवं "मृगश्चरः च्नाः ॥ १९॥ इति मकरराशिस्वरूपप्रतिपादकश्चोके 'आदौ चतुष्पात् = पूर्वार्धभागश्चतुष्पद' द्विति स्पष्टमुक्तम्। वस्तुतो मकरस्य जलचरहिंक्षजन्तुविशेषस्यार्धश्वरारं जलादुपरि बहुधा दृश्यते। पुच्छवदन्त्यभागो

जलान्तः, श्रत एवोत्तरार्धस्यैव जलचरत्वमुक्तमाचार्यैः ॥ १४ ॥

भाषा—भूमितस्व, जलतस्व वाली राशियों में (जैसे, वृष, कर्क राशियों में ) आपस में मित्रता, समझनी चाहिये। और अग्नितस्व वायुतस्व राशियों में भी मित्रता, जैसे धनु, तुला इन दोनों में भी मित्रता समझनी चाहिये। इससे भिन्न तस्व वाली राशियों में, या भूतस्व, वायुतस्व वाली राशियों में शत्रुता कहनी चाहिये। और धनु का उत्तरार्ध जलचर है।। १४॥

श्रथोक्तराशिस्वरूपस्य फलकथनार्थं सङ्क्तेपेण किञ्चित्स्वरूपमाह— पित्तानित्रौ धातुसमः कफश्च त्रिर्मेपतः स्र्रिभिरूहनीयाः। राजन्य-विट्-शृद्ध-धरासुराश्च सर्वं फल्टं राइयनुसारतः स्यात्॥ १५॥

मेपतः = मेपमारभ्य ततः, तिः = त्रिरावृत्त्या, सूरिभिः = विज्ञैः, पित्तानिली धातुसमः कपः एते छहनीयाः, यथा मेषः पित्तात्मकः, वृषो वातात्मकः, मिथुनं= धातुत्रययुक्तम्, कर्षः कपात्मकः। इत्येकावृत्तिः पुनः सिंहः पित्तात्मकः। कन्या= वायुतत्त्वा, तुला = धातुत्रययुक्ता, वृश्चिकः = कपात्मकः। इत्यं द्वितीयावृत्तिः। तथा धातुः पित्तात्मकः, मकरः = वातात्मकः, कुम्भः = धातुत्रयदोपवान्, मीनः= कपात्मकः। इति तृतीयावृत्तिः। एयं सिद्धेनार्थेन पूर्वदिक्पतयो वृपकन्यामकर-राशयः वैश्याः वायुतत्त्वात्मकाः। पश्चिमदिक्पतयः = मिथुनतुलाकुम्भराशयः कप्रपित्तवातितिदोपत्रयात्मकाः शूद्धाः। कर्षवृश्चिकमीनराशयः उत्तरदिक्पतयो विशाः कप्रात्मकश्चेति निष्पन्नम् । तथा राजन्यविट्गूद्धश्वराधुराश्च मेपतिश्चरावृत्या विज्ञयाः। यथा मेषः क्षत्रियः। वृषो वैश्यः। मिथुनराशिः शूदः। कर्को त्राद्धणः, एवं शेषेष्विप ॥ १४ ॥

भाषा—मेष से तीन आवृत्ति के क्रमसे पित्त, वायु, सम-कफ, वित्त, वायु और कफ ये पण्डितों से समझना चाहिये-जैसे मेष का िषत्त, वृष का वायु, मिथुन का वात-पित्त-कफ वरावर, कर्क का कफ, इस तरह फिर सिंह का िप्त, कन्या वायु, तुला का त्रिदोप, वृश्चिक का कफ, इस तरह मेप, सिंह, धनु इन राशियों का दोप पित्त, और जाति चत्रिय है। वृष, कन्या, मकर ये सव वायुदोप वाले, और वैश्य-जाति के हैं। मिथुन, तुला, कुम्भ ये तीन वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों से युक्त हैं, और गृद्ध जातिके हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन ये तीन कफात्मक, बाह्मणवर्ण हैं। इस प्रकार सब फल (चौरों के वर्ण, जाति, स्वभाव, दिशा आदि) जातकों के शिल, गुण, प्रकृति आदि राशियों के अनुसार से ही होते हैं।। १५॥

|                             |            | •                |            |           |              |                          |         |                   |          |                                                 |                  |                 |                    |                |                      |           |             |          |
|-----------------------------|------------|------------------|------------|-----------|--------------|--------------------------|---------|-------------------|----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------|-------------|----------|
| 7                           | 듣          | विःस्पाप         | ज सतहब     | 404       | 臣            | अहायर                    | 48      | शुभ               | WZEIK    | क्स्रका                                         | सीत अस्ति        | रीनशब्द         | जलवारी             | स्राध्यक्षी    | उमार<br>दिक्रपति     | विष्मीद्य | महरू        | FRIN     |
| * .                         | 14.5       | स्रिर            | बायुतस्य   | त्रिद्रीय | याह          | धापव्<br>बलप्तर          | 250     | è.                | ateln!   | महीरवर्ष                                        | उष्णप्रकृति      | UPCHU           | स्थल<br>जनवारी     | दिनपली         | प्राध्यन-<br>म्यामी  | पियमीदय   | मन्यप्रव    | Ferry    |
|                             | मृत्यर     | 품                | युष्पीतत्व | वाय       | नंस्य        | त्र स<br>स<br>स          | ŭ       | H.                | SET.     | प्रात्त्रक्                                     | शीतप्रकृति       | कुण्डामा        | भूमियारी<br>अलवारी | स्मित्रवत्त्री | द्राक्षिण.<br>स्थापी | विषमोदय   | स्रक्ष्य    | T        |
|                             | En         | <b>िः</b> स्वभाव | ब्रामितर   | 肝         | क्षत्रिय     | पू. ख. हि.<br>उ. स. पत्र | वेल     | E.                | RIES     | <b>10</b> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | उत्पश्चाति       | व्यप्तिकश्च     | वर्तनारी           | दिनयतो         | पूर्वस्तामी          | छमोद्य    | धरमधन       | 63       |
| .0                          | Alers.     | सिर              | मततत्      | 45.6      | 哥            | अलवर<br>बहुपद्           | E       | Ell H             | HIR 215  | श्येतवर्षा                                      | Agin-            | हीनराब्द        | जलचारी             | गात्रियती      | उत्तर<br>स्यामो      | समोद्य    | म रहे से स  | निक्रण   |
| कं चक्रम                    | INTE       | सर               | बादुतस्व   | त्रिश्रीव | ALK.         | दिगर                     | tyß     | 124               | म.रारीर  | पित्रवर्ध                                       | उप्प:<br>प्रकृति | ्टीनशब्द        | क्नचात             | दिनमली         | स्थम-                | समोव्य    | स्मान       | विव्यक्त |
| ह्य-गोष                     | क्षेत्र्या | दिःस्नभाव        | वृद्धीत्व  | क्राम     | वस्य         | विषद                     | TE .    | धीम               | ME 21%   | Zalbes                                          | मुन्ति -         | क्राराद         | भूपारी             | शित्रमहो।      | स्तिन.               | समोदय     | क्षर प्रज   | हत्रायम  |
| राशीनां स्वरूप-गंधकं चक्रम् | विद        | स्यिर            | श्रमितर्   | पिस       | क्षत्रिय     | मिलाद                    | 364     | Ę.                | C CIR    | वीतवर्ण<br>धूसवर्ण                              | सम्ब             | होर्पत          | वर्षतचारी          | दिनवत्ती       | पूर्वस्वामी          | समीएय     | वस्यम       | ह्यायम्  |
| E                           | 34         | 4(               | अंतत्रर्भ  | 325       | बिप्र        | महुषद्<br>अत्तवर         | 8       | ETH.              | REGIN    | पारल                                            | rela-            | <b>ह</b> ेनश्चर | अलचारी             | रात्रिनली      | स्यामी.              | समोव्य    | श्रीक्षात्र | स्मिय    |
|                             | मिश्रेभ    | दिःस्यमाय        | वादुसत्व   | त्रिद्रोव | SIX.         | विषर                     | 264     | 菜。                | भारदाप्त | हित                                             | उष्णामुक्ति      | ब्रवियद         | वनवारी             | दिनयती         | वीर्ष्याः<br>स्थामी  | विषमोद्   | सन्यप्रज    | Frank    |
|                             | 14 S       | स्यिर            | षुत्वीतस्य | वाव       | <b>मैश्य</b> | क्यु भद                  | E       | E E               | Cens     | rater .                                         | शीतप्रकृति       | श्रमिराज्       | 金田                 | राष्ट्रियली    | दक्षिणहिष्क्<br>वि   | विषमोद्य  | मध्यक्ष     | E        |
| 1                           | मेव        | सर               | व्यक्ति    | प्रित     | क्षतिय       | क्षिण्यद                 | 200     | 100               | ECIN     | रधलवं<br>पीतपर्म.                               | उच्चा-           | मातरान्द        | पर्वतचारी          | दिगयली         | मुन्दिन.             | विषमोद्य  | वर्गात      | File     |
|                             | साहित      | वरादिसंगा        | RF4        | मुनार-    | जाति         | चतुःपादि-<br>संका        | वृह्यम् | अगुनग्रीम<br>मंहा | शरीरक्षम | E.                                              | प्रकृति          | शब्दमेद         | नारण<br>स्पत्त .   | दनराति<br>यहनी | दिव्यस्थामी          | उदयमेदा   | प्रमामेदा   | क्तान्ति |

श्रयाप्रिमवर्षप्रवेशवारादिसाधनमाह— गताः समाः पादयुताः प्रकृतिझसमागणात् । खवेदा ४०तघटीयुक्ता जन्मवारादिसंयुताः । अब्द्प्रवेशे वारादि सप्ततप्रेऽत्र निर्दिशेत् ॥ १६ ॥

गताः = श्रतीताः, समाः = हायनाः, गतवर्षसंख्या इत्यर्थः । पाद्युताः = स्वचतुर्थांशयुक्ताः कार्याः । प्रकृतिव्रसमागणात् = एकविंशतिगुणितगतवर्षसमूहा-क्कात्, खवेदाप्तघटीयुक्ताः = चत्वारिंशद्भजनल्य्यप्तल्यव्यादिमानसहिताः, जन्मवारादिसंयुताः = जन्मकालिकदिनदण्डपलेर्युक्ताः कार्याः । तत अर्थाद्वे सप्त-तिंदिते स्वत्र, स्वव्दप्रवेशे = स्रिमवर्षप्रवेशे, वारादि = दिनादि, फलं, निर्दिशेत् = क्ययेत् ॥ १६ ॥

भापा—गतवर्ष संख्या में उस संख्या का चतुर्थांश (चौधाई) जोड़ना तव २१ इक्कीस से गुणे हुए गतवर्ष को ४० चालिस से भाग देकर जो वड़ी, पल आदि फल हो, उसे चतुर्थांशयुक्त गतवर्ष रूप दिनादिक फल में जोड़ना। तव जन्मवारादि (जन्मदिन, इष्ट-घड़ी-पल) जोड़ना, दिन के स्थान में सिर्फ सात से भाग देना (घड़ी पल के स्थान में वैसे रखना) जो शेष होगा वह वर्षप्रवेश-वारादि होगा॥

उदाहरण—जैसे शुभसंवत् १९८२ वैशाखशुक्क तृतीया रिववार में रोहिणी नचन्न में सूर्योदय से २५ घड़ी १० पर काशीधाम में किसी का जन्म हुआ, वहां जन्म-कालिकसूर्य ००। १२।५०।४५ राश्यादिक हैं। और जन्मलग्न ५।५।३४। १२ है॥

#### अथ जन्माङ्गचक्रम्



इष्टम्० २५।१०

यहां वर्त्तमान संवत् १९९७ में जन्म संवत् १९८२ को घटाने से १५ वाकी वचे, न्यही गत वर्ष हुए। या जनमशकाब्द में वर्त्तमान शकाब्द घटाने से १८६२-१८४७=

> १८।४५।०० १८।५२।५२।३० १।२५।१०

इसमें जनमवारादि ( ११२५१३० ) जोड़ दिया २०११८।२१३० अब प्रथम ( दिन स्थान ) में ही सात से भाग दिया तो ६ शेप बचे, इसमें रिववार से छठे शुक्रवार में १८ घड़ी २ पलपर अग्रिम वर्ष का प्रवेश हुआ। इस लिये वर्ष वारादि ६।१८।२१० यह हुआ। इसमें ६ यह तो वार है, १८।२१२० घट्यादि है। यही अग्रिमप्रवेश का इष्ट हुआ। यह दिन-मान से थोड़ा है, इससे दिन ही में हुआ। जहां किसी का वर्षवारादि में घट्यादि दिन मान से अधिक होगा, वहां रात्रि में वर्ष का प्रवेश हुआ यह समझना। यदि दिन मान समान ही वर्ष का इष्ट हुआ, तो सूर्यास्तकाल ही में वर्ष का प्रवेश हुआ॥

#### अत्रोपपत्तः-

वर्तमानसंवत्सरे कदाऽश्रिमवर्षारम्भोऽभृद्वा भविष्यतीति समयशानाय प्रयासः— तत्र यहिमन् मासे यहिमन् पत्ते यह्यां तिथौ यावति जन्मसमये जन्माभृतन्मासः पक्षतिथौ तन्मितेष्टसमयेऽपि वर्षारम्भः स्यादिति सुगममार्गमपहाय कथमन्ययः यहनः कृतस्तदुच्यते । वर्षायनर्तुखुगपूर्वकमत्र सौरादिति भास्कराचार्यादेशाद्वर्षपूर्तिः सौरमानेनैव भवति । श्रथायद्वाशोर्यहिमन्नंशायवये भुक्ते जन्म तन्मिते एव वर्त्तमानवर्षे स्येंऽग्रिमवर्षप्रवेशः स्यादतस्तावदेकसौरवर्षसम्बन्धिसावनदिनज्ञानं श्रैराशिकेन क्रियते—यदि कल्पसौरवर्षः कल्पकुदिनानि लभ्यन्ते तदेकवर्षेषः किमिति लद्दधमेकवर्षे सावनदिनाद्यम् = ३६४।१४१३१।३० स्त्रत्र दिनस्याने लाघवार्षे सप्ततिष्टितम् , दिनस्य सप्तमितत्वात् १।१४।३१।२० स्त्र्यय गतवर्षसंबिध्धावनदिनाद्यानयनार्थमन्योऽनुपातः, यि एकवर्षे दि १।१४।३१।३० सावनाद्यं तदेष्टवर्षेः किमितीष्टवर्षसम्बन्धिसावनदिनाद्यम् = गव (१।१४।३१।३०) गव १ + गव (१४।३१।३०) स्त्रत्र १४ घटो =  $-\frac{1}{6}$  स्त्रतः है इदं दिनास्मकं, तथा च ३१।३० = ३१ + है है = ३१ + है =  $\frac{5}{2}$  हदं पलात्मकं पष्टिभक्तं चट्यात्मकम् =  $\frac{5}{2}$  है हे , स्रतो दिनादिस्वहपम् =  $\frac{5}{2}$  है है ते नेत्थापनात् गव१ + गव (  $\frac{5}{2}$  +  $\frac{5}{2}$  है) = गव १ +  $\frac{11}{2}$  स्त्रु ने

यदि शनिवारे स्योदयसमये एव जन्म स्यात्तदा इदमेव वर्षवाराद्यम् । अय शनिभिन्नदिने उदयभिन्नकाले जन्म भवेत्तदा जन्मकालिकवारादिना योजितमिदं गतवर्षसम्बन्धिवाराद्यं वास्तवमागामिवर्षश्रवेशवारादिकं स्यात् । तत्र योजनेन दिन-स्थाने सप्ताधिकसम्भवात् सप्ताधिकस्य प्रयोजनाभावात् सप्ततिष्टतं कार्यं, शेपदिना-विकेऽग्रिमवर्षारम्भ इति सर्वेषुपपनं युक्तियुक्तम् ॥ २६ ॥

#### त्रथ तिथिसाधनमाह—

शिवन्नोऽन्दः स्वखाद्रीन्दुलवाढ्यः खान्निशेषितः । जन्मतिथ्यन्वितस्तत्र तिथावन्द्पवेशनम् ॥ १७ ॥

श्रव्दः = गतवर्षसमूहाङ्कः, शिवद्रः = एकाद्शगुणः । स्वखाद्रीन्दुलवाढयः=
निजसप्तत्यधिकशतभागयुक्तः, जन्मतिथ्यन्वितः = शुक्कप्रतिपदावधिक जन्मकालीनतिथियुक्तः कार्यः ततः खाप्तिशोषितः = त्रिंशद्भक्तः, तत्र यः शेषस्तत्संख्यके
शुक्कप्रतिपदादिगणितितथौ, श्रव्दप्रवेशनम् = श्राप्तमवर्षारम्भो भवतीत्यर्थः ।
कदाचिदागामितिथौ । तिथ्यानयनस्य स्थूलत्वात् । श्रत एवोक्तं श्रन्थकत्री पुरतः
'तत्कालेऽकी जन्मकालरिवणा स्यायदा समः । तदैवाब्दप्रवेशः स्यातिथ्यादेनियमो
च त ।' इति ॥ १७ ॥

भाषार्थः-गतवर्ष संख्या को ११ से गुणा करके जो होय, उसको दो जगह रखे, दूसरे स्थान में १७० से भाग दे, जो छठिय हो, उसको पहले स्थान में जोड़े, तब उसमें जन्म-तिथि-संख्या जोड़े, तीस से भाग दे, जो शेप हो, वहां शुक्त प्रतिपदा से शेप तुल्य गिने हुई तिथि में, अगले वर्ष का प्रारम्भ होगा॥ १७॥

उदाहरण—जैसे गतवर्ष १५ है; इसको ११ से गुणा किया तो १६%, इसी का खाद्रीन्दुळव अर्थात् १६५ इसको १७० से भाग दिया तो छिट्य=०, शेप से मतळव नहीं। इसिळये शून्यळिय से १६५ इसको जोडने पर भी उतने ही रहा, १६५ इसमें जन्मितिथ ३ जोड़ दिया तो १६८, इसको ३० से भाग दिया तो १८ वचे, अब यहां शुक्क पचके पिड़वा से लगातार गिनने से १५ तो पूर्णिमातक बाद करने पर ऋष्णपच की, तृतीया तिथि आई। लेकिन, वैशाख ऋष्ण पञ्चमी शुक्रवार को वर्ष बदला है, इसिळये यहां दो तिथि का अन्तर पड़ा, यह तिथि-साधन ठीक नहीं है। यहां यदि १६५ इस में १७० से भाग देने से पूरी एक लिध मान लें तो भी तिथि-४ चौथ ही आती है। पञ्चमी नहीं आती। यहां अमावस के बाद पञ्चमी के अन्दर एक तिथि (तृतीया) का चय हुआ है, इसिळये पिड़वा सेपञ्चमी चार ही पड़ी, तो तिथि किसी प्रकार मिल गयी यह कह सकते हैं॥ वस्तुतः सर्वत्र तिथि नहीं मिलती है।

अत्रोपपत्तिः—कल्पसौरवर्षः कल्पचान्द्राहालभ्यन्ते तदैकवर्षेण किमित्यनुपाते नैकवर्षसम्बन्धायचान्द्रदिनमानम्=  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  = = =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon + 9 + i)a}{\pi + i}$  =  $\frac{\pi = i(\epsilon +$ 

न्तरात् हेर्ड + रूँहे×६० = १ ∴श्रत्रेदं तिथि (चान्द्रदिन) मानं जन्मकालिकतिथिसंख्यया युतं कार्यम् । जन्मकालेऽपि शुक्कप्रतिपदादित इष्टजन्मतिथिपर्यन्तं गणनीयम् । तत्र तिथीन्नां त्रिंशदधिकस्य प्रयोजनाभावात्त्रिंशतिष्ठते तिस्मन् शुक्कप्रतिपदादितोऽप्रिमन् वर्षप्रवेशतिथिभविति । यदि तिथ्यन्ते जन्म, तदा मध्यममानेन तिथौ नान्तरम् । यदि तिथिमध्ये जन्म तदा वारद्वयं जन्मतिथेर्योगाद्वर्षप्रवेशतिथिमाने नियतमन्तर-सम्भवः । तथा च गणितसाधितस्य तिथेर्मध्यज्ञातीयत्वात्पद्याङ्गे स्पष्टतिथिव्यवहारात्स्पष्टमध्यमतिथ्यन्तरकारणेनावश्यमेव वर्षप्रवेशतिथावन्तरसम्भवः । अतोऽस्य न निश्चयत्वम् ॥ १७ ॥

श्रथ पंक्तिस्थप्रहाणामिष्टकाले चालनगणितिकयामाह— गतैष्यदिवसाचेन गतिनिङ्गी खषड्ढृता । लब्धेनांशादिना शोध्यं योज्यं स्पष्टो भवेद् श्रहः ॥ १८ ॥

गतिः = प्रहाणां स्वस्वगितः, गतैष्यदिवसाद्येन = मिश्रेष्टान्तरेण दिनादिकेन, निन्नी = गुण्या, खषड्ढृता = षष्टिभक्ता, लन्धम्=प्राप्तम् , लवादिकम्=श्रंशादि कम्, पङ्किस्थप्रहे शोध्यं, योज्यं तदा प्रहः = इष्टकालिकः भनेत् ॥ १८॥

अत्रोपपितः—पश्चाङ्गे यिसमन् समये साधितो ग्रहो भवति, तिसम्नेव समये यिद वर्पप्रवेशस्तदा साधित एव ग्रह इष्टः। श्रय पश्चाङ्गे यिसमन् समये ग्रहः साधितोऽस्ति, स कालः पिङ्क्तकालः, मिश्रकालश्च कथ्यते गणकः, बहुत्र मिश्रमान-काले ग्रहस्य साधितत्वात्। श्रत्रेष्टकाले ग्रहराश्यादिसाधनार्थमिष्टसमयात् प्रदे पर-स्ताद्वा यः पिङ्क्तकाले निकटवर्त्ती, तस्य इष्टकालस्य च मध्ये यावान् कालः, स मिश्रेष्टान्तरकालः स तयोरन्तरेण कृतेन भवति। तत्कालसम्बन्धिग्रहचलनफल-

ज्ञानार्थमनुपातः-प्रग × मिश्रेष्टान्तरदिनादि = चा॰ फ॰। यदि प्रहो मार्गी तदा

पूर्वदिनग्रहात्परिदनग्रहस्याधिकत्वात् पङ्किकालादिष्टकालस्याप्रिमत्वे तच्चालनफलं पङ्किस्यग्रहे योजितं सदिष्टकालिकग्रहः स्यात् । यदि च पङ्किकालात्पूर्वमिष्टदिनं तदा पङ्किग्रहादिष्टग्रहस्य न्यूनत्वात् पङ्किग्रहे तचालनफलं विशोधितं सदिष्ट-दिनग्रहो भवेत् । यदि ग्रहो वक्षी तदा वर्त्तमानसमयग्रहात्पूर्वसमयग्रहस्याधि-कत्वादणमिश्रेष्टान्तरे चालनफलं धनं कार्यम् । तथा वर्त्तमानसमयग्रहादिश्रमसमय-ग्रहस्याल्पत्वाद्धनमिश्रेष्टान्तरे चालनफलमणं कार्यम् , तदेष्टसमये ग्रहो भवतीति स्पष्टम् । श्रित्रेकल्पया गत्याऽनेकदिनेषु प्रहस्य चालनात् किश्चित स्थूलत्वं स्पष्टम् ।

तथा चोक्तं केनापि — पङ्किः स्वेष्टाङ्क्रवेदम्रे पंक्त्यामिष्टं विशोधयेत् ॥ तचालनमृणं ज्ञेयं व्यत्ययाद्वयस्ययं विदुः'॥ १८॥

भाषा—प्रहों की गति को गत या ऐप्य (आगामी) जो दिवसादि अर्थात् पंक्ति तथा इष्ट-समय का अन्तर (मिश्रेष्टान्तर) उससे गोम् त्रिका प्रकार से गुणा करे, साठ से भाग दे, तब अंशादिक (अंश-कला-विकला) जो फल होगा सो ऋण मिश्रेष्टान्तर रहने से पंक्तिकालिक प्रहों में घटाना, यदि पंक्ति से आगे इष्ट समय हो तो मिश्रेष्टान्तर धन होने के कारण जोड़ना, तो इष्ट समय के प्रह होते हैं। यदि प्रह मागों हो तो इस प्रकार, यदि प्रह वकी हो, तो गतदिवसादि में धन करना, ऐप्य-दिवसादि रहने पर ऋण करना। इतनी विशेषता ध्यान रखना। रिव चन्द्रमा सदैव मागों, राहु केतु सदैव वकी, होप मङ्गल, बुध, बृहस्पित, शुक्र, शनि ये पांच प्रह वकी-मागों दोनों समय पर होते हैं। पूर्व पंक्ति के प्रह से अगिली पंक्ति के प्रह यदि अधिक हों तो मागों, यदि पूर्व पंक्ति के प्रह से अगिली पंक्ति के प्रह न्यून हों तो वकी समझना। कभी २ दो पंक्तियों के वीच-वीच में भी वकतारंभ होती है, यह ठीक २ देख समझ कर धनचालन ऋणचालन करना॥ १८॥

यहां वैशाखराकु पञ्चमी राज्ञवारको घ०१८ प०२ इप्ट पर वर्ष प्रवेश हुआ है। इसिलये दिनादि इप्ट ६११८१२ यह हुआ। और उसी रोज मिश्रमान काल के ग्रह सव वनाये हुए हैं, इसिलये दिनादि मिश्रमान ६१४६१५४ यह हुआ। इन दोनों का अन्तर किया ६। ४६। ५४ तो मिश्रेष्टान्तर दिनादि ००१२८ १५२ हुआ।

६। १८। ०२

यहाँ एक ही रोज में इप्ट और पंक्ति भी पड़ी है, इस लिये दिनस्थान में शून्य हुआ। जहाँ १,२,३ दिनों का अन्तर रहता है, वहाँ दिनस्थान में भी अङ्क आवेगा। जैसे रिववार में किसी का २५।४० इप्ट है तो दिनादि इप्ट १।२५।४० पंक्ति शुक्र ही रोज का है। वहीं सिश्रमान भी है। तो सिश्रेप्टान्तर बनाने में १ में ६ यहीं घटता, यहाँ १ में ७ जोड़ दिया तो जिस रिववार से शुक्र छै होते हैं, उसीसे दूसरा रिववार ८ हुआ, अब अन्तर किया तो दिनादि मिश्रेप्टान्तर हुआ २।७।३८। यदि पंक्ति और इप्ट के अन्तर ८।२५।४० दिनादि ३।३० के आसन्न हो तो स्वल्पान्तर से इप्ट से पूर्व तथा

हा१८१०२

25100150

अग्रिम पंक्तिस्थ के ग्रहों के अन्तर को आधा करके पंक्तिस्थ ग्रहों में वकी मार्गी और धनचालन ऋणचालन विचार कर जोड़ना या घटाना तो स्वल्पान्तर से ग्रह विना प्रयास के वन जायँगे॥

२ ता० नी०

अब यहां इष्ट काल १८।०२ यह है, इससे अधिक मिश्रमान है, इसलिये मिश्रे-ष्टान्तर यहां ऋण हुआ। जहां मिश्रमान से अधिक इष्टकाल होगा, वहां मिश्रे-ष्टान्तर धन होगा। अब यहां सूर्य की गति ५८।१४ है, इसको मिश्रेष्टान्तर से गोमन्त्रिका निवेश प्रकार से गुणन करना होगा, जैसे ००। ५८।१४

हर एक पिक्कि में मिश्रेष्टान्तर के हरएक खण्डसे पर पटाश्व

गुणा किया, और

००।०० १६२४।३९२

यथाक्रम से योग किया

३०१६।७२४ ७०।१६२४।३४०८।७२४

और ७२४ इसको साठ से भाग दिया शेप ४ को अपने ही स्थान पर रखा, क्योंकि वहीं का है, उठिथ १२ उससे पूर्वखण्ड की जात की हुई, इसिटिये २४०८ इसमें छिट्य १२ को मिलाया, तो २४२० हुआ। इसमें फिर से साठ से भाग दिया तो छिट्य ५७ आई, शेप शून्य हुआ, यहां छिट्यको १६२३ इस पूर्वखण्ड में जोड़ा तो १६८१ हुआ, इसमें साठसे भाग दिया तो छिट्य २८ शेप १ चचा, शेप को यथा स्थानमें रखा, छिट्यको पीछेके खण्ड शून्य तुर्यमें मिलाया इस प्रकार चालन फल कलादिक २८१०१०० यह हुआ। यहां मिश्रेष्टान्तर ऋण होनेके कारण चालन फल भी ऋण ही हुआ। इसको पिक्कि सूर्यमें घटाया तो इष्टकालिक सूर्य हुआ=

००।२८।०१ इसके बाद चन्द्रमाका साधन क्रमप्राप्त है। लेकिन उनकी गति

००।१२।५७।५०

बहुत अधिक होती है, इसिलये उनके साधनका प्रकार आगे अलग आवेगा। अभी

कुजादि ग्रह जो पिक्कमें दिये हुए हैं, उनको चालित करते हैं।

जैसे कुजगित ३९।४६ इसको ००।२८।५२ मिश्रेष्टान्तरसे गोमूत्रिका विधिसे गुणाकर अन्तसे सिठआय कर चालन फल्ज—साधन करना है। यहाँ रिविके चालन फल्में गितिही को गोमूत्रिका प्रकार लिखकर मिश्रेष्टान्तरसे गुणा किया है। यहां यदि मिश्रेष्टान्तरको ही गोमूत्रिकासे दो पिङ्किमें लिखकर गितिहीसे गुणा करे तो एकही वात हुई, कुछ यहां लिखनेमें लाघन इसिलये नैसा करते हैं—

३९ (००।२८।५२) ४६ (००।२८।५२)

गुणने पर

००।१०९२।२०२८

जोड़ने पर सठियाने पर ०० ।१२८८।२३९२ ००।१०९२।३३१६।२३९२

००।१०९२।३३१६।२३्९२

१९ ५५ <u>३९ ६०</u> | ११४७ ३३५५ ५२ हो. <u>६० | ६०</u> ७हो. ५५हो.

अव लिथ शेषको एक क्रमसे लिखने पर कलादिक फल १९'।०७'।५५" यहाँ अतिविकलास्थानमें ५५ हैं, इसल्यि अर्धाधिक होनेसे ७ को ८ माना १९।८।०० इसको पङ्क्तस्थ मङ्गलमें घटाया, क्योंकि मिश्रेष्टान्तर ऋण है, गति मार्गी है—इसल्यि पं० कुनः १।२२।३३।१

ऋण चालन फल-००।००।१९।८ वर्ष कालिककुज १।२२।१३।५३

ऐसे प्रत्येक प्रहोंके चालन फल ले आकर पिङ्किके तत्तर्प्रहों में संस्कार करने से और प्रह बनेंगे। प्रन्थके विस्तार भयसे नहीं लिखे—

सिर्फ बने हुए ही सब प्रह लिखते हैं
यहां कुछ कहना आवश्यक रहा कि
राहु, सदा बकी होता है, इसलिये उसमें
चालन फल यहां धन करना, ऐसे, राहु
बनाकर उसके राशिमें छै जोड़नेसे केतु
हो जाते हैं। क्योंकि राहुसे छै राशिपर
केतु अमण करते हैं। इसलिये केतुका

सूर्यं ०११२१५०१०"गति ५८११४"
कुज ०११२११६१५३ गति ३९१४६
बुध ०१११३१५९१९ गति १०२१३७
गुरु ००१०२१४९१८ गति १४१२६
ग्रुक ०११२८११९११७ गति ५३१२७
शनि ००११०१५५१३ गति ७१५४
राहु ०६१००। ५१५० गति ३१११ वक्री

चन्द्रमाकी गति अधिक होनेसे उसका साधन चालनसे नहीं, प्रत्युत अलग है। वह आगे "खपड्म्नं भयातं भभोगो द्भृतं तत्" इस श्लोकके उदाहरणमें चन्द्रमा का साधन देखिये।

ह प्रमान कर्म । प्रमान कर्म ।

यथ वर्षकुण्डलीचकम्।

यदि मिश्रकाल और इष्टकालके मध्यही में ग्रह वकी हो जाय, तो मिश्रमान कालसे वकारम्भ तक मिश्रेष्टान्तर बनाकर उस परसे चालन फल 'गतैष्य दिव-साद्येन' इत्यादि प्रकारसे बनाकर पिक्तुसे इष्टकाल पश्चात् रहनेसे जोड्ना । पीछे रहनेसे घटाना । और वकारम्भसे इष्टकाल तकका मिश्रेष्टान्तर बनाकर उसपरसे चालनफल ले आकर वकारम्भ कालिक सिद्ध ग्रहमं घटाना, यदि इष्टकाल पिङ्क्तसे अधिक होय तो। विलोममें विलोम समझना। यदि पहलेहीसे वक्री हुआ ग्रह पिंकुक्त और इष्टके बीचहीमें मार्गी हो जाय तो पिंकुक्तसे मार्गारम्भ तक मिश्रेष्टान्तर बनाकर उसपरसे चालनफल जो हो, उसको पिक्कस्थ ग्रहमें घटाना, तो मार्गारम्भ कालका यह हुआ। उसके बाद मार्गारम्भ समयसे इष्टकाल पर्यन्तका फिर मिश्रेष्टान्तर वनाकर उसपरसे जो चालनफल आवे, उसको मार्गारम्भ कालिक ग्रहमें जोड़ना तो इप्रकालका ग्रह होता है। अथवा लाववार्थ पिक्तकालसे मार्गारम्भ पर्यन्त, तथा मार्गारम्भसे इष्टकाल तकका दो मिश्रेष्टान्तर बनावे उन दोनोंका अन्तर करे, उसपरसे चालनफल साधन कर पिककस्थ ग्रहमं वच्यमाण रीतिसे धन ऋण करे-जैसे, पिड् क्तकालसे इष्टकाल अग्रिम है। इसी वीचमें ग्रह-मार्गी है। यहाँ उक्तरीतिसे जो दो मिश्रेष्टान्तर होंगे, उनमें पिंड्कसे मार्गारम्भ तक वक्र (ऋण) मिश्रेष्टान्तर हुआ। और मार्गारम्भसे इष्टकालपर्यन्त धनमिश्रेष्टान्तर होगा इन दोनोंमं जो अधिक हो अर्थात् वक मिश्रेष्टान्तर यदि अधिक हो तो दोनों मिश्रेष्टान्तरके अन्तरपरसे जो चालन उसको ऋण समझना। यदि धन मिश्रेष्टान्तर अधिक हो तो वहाँ मिश्रेष्टान्तरों के अन्तर परसे चालन फलको धन समझना।

यदि इष्टकालके वाद पिक्तिकाल हो तो ये उक्त संस्थायें उल्ही समझनी चाहिये। यदि पिक्ति और इष्टकालके ठीक बीचमें (अर्थस्थल) में वकारम्भ या मार्गारम्भ हो तो पिक्तिस्थ ही ग्रह इ्ष्टकालका समझना। क्योंकि वहां धन ऋण चालन दोनों तुल्य होनेसे कट गये। यदि पिक्ति और इष्टकालके बीचमें ग्रहके राशिसञ्चार हो तो सञ्चार कालसे ही इष्टकाल तकका मिश्रेष्टान्तर बनाना उस-परसे चालन देनेमें लाघव होगा। सञ्चारकालमें ग्रह पूर्ण २ राशि मात्रही होते हैं। सूर्यके लिये तो मिश्रेष्टान्तरसे चालन देना गौरव होगा। क्योंकि प्रत्येक दिनका मिश्रमान कालिक या उद्यकालिक सूर्य पञ्चाङ्गमें बना रहता ही है। उसीकालसे इष्टकाल पर्यन्त मिश्रेष्टान्तर बनाना, उसपरसे चालन फल ले आकर मिश्रमानकालिक या उद्यकालिक सूर्यमें संस्कार करना, यहाँ भी इष्टकालमें जो नजदीक उदयकाल, या मिश्रकाल पड़े, उससे मिश्रेष्टान्तर बनाकर चालन देना॥ ये सब बातें मन्द्बुद्धियोंके लिये लिखा है।

वर्पप्रवेश कालिक सूर्य जन्म कालिक सूर्यके वरावर होना चाहिये, आगे

लिखा भी है—

तत्कालेऽकों जन्मकालरविणा स्याद्यदा समः। तदैवादद्यवेशः स्यातिथ्यादेनियमा न तु॥

लेकिन यदि वर्षप्रवेश कालिक सूर्यं जन्मकालिक सूर्यंके समान नहीं हो तो दोनों सूर्यं के अन्तरको विकला बनाकर साठसे गुणा करे, गतिकलाको भी विकला बनाकरके उससे भागदे, तो लिब्ध आयेगी वह घटी, शेपको साठसे गुणा करके फिर गतिविकलासे भागदे तो पल आयेगा, यह घटी पल वर्षवारादिमें धन ऋण करना, अर्थात् वर्षकालिक सूर्यंसे जन्मकालिक सूर्यं उपादे होनेसे जोड़ना, और वर्षकालिक सूर्यं न्यून होनेसे घटाना, तो पूर्वापेच्या सूदम वर्षवारादि हुआ, अर्थात् इसकाल में दोनों सूर्य समान होंगे। यह विषय ताजिकसारमें तथा ताजिकसूपणमें भी लिखा है—

ताजिकसार का रह्णेक—
सूर्यो वर्षसमुद्भवो नहि भवेज्जन्मार्कतुल्यो यदा
तद्गस्या विहृतं तयोस्तु विवरं रुट्धं च हीनान्वितम् ।
वर्षावेशघटीपलेषु सततं वर्षार्कहीनाधिके
जन्मोत्थे द्युमणौ हि वर्षसमयस्त्वेवं भवेत् प्रस्फुटः ॥

ऐसे ही ताजिक भूपण में लिखा है—
जन्मकालनिलनीविलासिना नैव याति तुलनां कलासु चेत्।
वर्षकालनिलनीपतिस्तयोरन्तरं गतिहतं युतोनितम्॥
कार्यं वर्षश्रवे तस्मादसौ स्पष्टः प्रजायते॥ इति।

अर्थ स्पष्ट है। यहां सोचना चाहिये कि यदि किसी एकदेशहीके प्रचलित सारि-

णीसे जन्मकालिक सूर्य वर्षकालिक सूर्यभी वने होंय तो ठीक है-

अन्यथा जन्मपत्री के सूर्य जिस सारिणी जिस देशके पञ्चाङ्ग से बने हैं; उससे मिन्न सारिणी और भिन्नपञ्चाङ्ग से जो वर्षकालिक सूर्य बनेगा, वह अवश्य भिन्न होगा। वहां अन्तर पड़ना जरूरी है। क्योंकि एक आधारसे नहीं बने हुए हैं। सो भी मिश्रेष्टान्तर पर से एकवेग से चालन देकर बनाये हुए हैं। स्पष्टप्रह की गति प्रतिचण में विलचण होती है। इसलिये यथार्थमें चालित स्पष्टप्रह न तो स्पष्टप्रह यथार्थ रहे, न तो यथार्थ मध्यम, इस हालतमें व्यवहार काम लाघवसे चलानेके लिये सब ज्यौतिपी वैसे रहने देते हैं।

यदि जन्मकालिक सूर्य ठीक २ जन्मकालका वनाया होय, चालित न होय, और जिस देशके अनुसार वनाया होय। उसी देशके अनुसार वर्षप्रवेश कालिक भी सूर्य बनाया जाय। उन दोनोंसं यदि अन्तर पड़े तो उपर्युक्त संस्कार करना चाहिये। अन्यथा नहीं। क्योंकि जन्मकालका भी तो स्थूल ही है। यही सब बखेदा जानवृह्म कर नीलकण्टाचार्य प्रायः यह संस्कार नहीं लिखे हे यह अनुमान करता हूँ।

श्रय पद्याङ्गस्थनक्षत्रा चन्द्रानयनमाह—

खपड ६०६नं भयातं भभोगोद्धृतं तत् खतर्कष्मधिष्णयेषु युक्तं द्वितिष्टमम् । नवातं शशी भागपूर्वस्तु भुक्तिः खखाभ्राष्टवेदा ४८००० भभोगेन भक्ताः ॥ १९ ॥

भयातम् = इष्टनक्षत्रगतघट्यादिमानं, खपड्नं = षष्टिगुणं, भभोगोद्धृतं = तदि-ष्टनक्षत्रसक्लभोगमानेन भक्तं, सत् यन्लव्धं, तत् खतर्कव्मधिण्येषु = षष्टिगुणिश्वि-न्यादिगतनक्षत्रसंख्याङ्केषु युक्तं, ततः, द्विनिन्नं द्विगुणं, नवाप्तं = नवभिर्भक्तं, तदा भागपूर्वः = श्रंशादिकः, शशी = चन्द्रमाः, भवति । श्रंशस्थाने त्रिंशद्भक्ते राश्या-दिको भवतीति किं चित्रम् । श्रथ खखाश्राष्ट्रवेदाः = शून्यशून्यशून्याष्ट्रचत्वारिशत्सं-ख्यका श्रङ्काः = ४८००० भभोगेन = इष्टनक्षत्रसम्पूर्णमानेन, भक्ताः = विभाजिताः, तदा भुक्तः = गतिः (चन्द्रस्थेत्यर्थः) भवति ॥ १९॥

#### अत्रोपपत्तः-

तत्र ताबद्धयातभभोगयोः साधनार्थं तयोः स्वरूपमुच्यते-

यहिमनक्षत्रे जन्म, वा वर्षारम्भो वा प्रश्नकृत इष्टकालस्तस्य नक्षत्रस्य प्रार-म्भसमयादिष्टसमयाविधकः खण्डकालो भयातसञ्ज्ञः, भस्य नक्षत्रस्य यातोगतोऽवः यवो भयात इत्यर्थसिद्धः। श्रथ तस्यैव नक्षत्रस्य भोगः सम्पूर्णमानात्मको भभो-गसञ्ज्ञ उच्यते । तत्रेष्टदण्डाधिके नक्षत्रमाने—भयातभभोगसाधनार्थे कस्य चित्पद्यम्—

गतर्क्षनाड़ी खरसेषु शुद्धा स्थोंदयादिष्टघटीषु युक्ता।
भयातसञ्ज्ञा भवतीह तस्य निजर्क्षनाड़ीसहिता भभोगः॥ अस्यार्थः—
गतर्क्षनाड़ी = गतनक्षत्रघट्यादिभितिः, खरसेषु = पष्टिषु, शुद्धा = विशोधिता,
या भवति, सा (वर्तमानदिने) सूर्योदयात् = रव्युदयादितः, गतासु इष्टघटीषु
युक्ता कार्या, तदा भयातसञ्ज्ञा भवति। अथ इह = पष्टिशुद्धगतनक्षत्रभितौ,
निजर्क्षनाड़ोसहिता = वर्तमाननक्षत्रघट्यादिमानयुक्ता, तदा भभोगः भवति।

यदि इष्टदण्डाल्पं वर्तमानदिने नक्षत्रमानं भवेत्तदोक्तपयेन भयातभभोगौ न

सिद्धवतः । श्रत एव जातककोडे तत्स्थले तयोक्षानाय पद्यमुपन्यस्तम्—
'यदाऽभीष्टमानं-गतक्षीधिकं-स्यात्तदाऽभीष्टमानाद्विशोध्यं भमानम् ।
भयातं तदैवं गतक्षीनपष्टिर्युताऽभीष्टनक्षत्रमानैर्भभोगः ॥'
श्रय क्षयनक्षत्रावसरे, वृद्धिनक्षत्रावसरे च भभोगभयातसाधनं प्रदर्यते—

बु. रेवती ४१४० चि. अहमजेव चहर्रातिदिने यदीष्टम् ११३०, चृ. अहिमजेव चुल्तिका ४८१४० दिने भरणी ४४। ज्ञार्थादश्विनीमानाल्पं किमपि तदा गत-

तद्यत्र इ=५।४० तदाऽश्विनीमतिकम्य भरण्यां जन्म, वा वर्षारम्भः, तहा-रिवन्यन्ताद्भरण्या इष्टसमयाविधमानं तु इष्टघटीषु श्रश्विनीमानं विशोध्येव भवति भयातम=३।१५, भभोगः साधित एव = ५४। . .।

यदि तस्मिन्नेव दिने इष्टम् = ४८।३०, तदाश्विनीभरण्योर्थोगात् ५६।२५ अस्मादिप इष्टमधिकं, तत्र (५८।३०)—(५६।२५) = २। . ५ = भयातम् । ६०-(५८।३०) = १।३० = शे, शे + ४८।४०=(१।३०) + (५८।४०)

अविश्व हिस्थले चं॰ । मृ॰ ६०। . भगशिरसि जन्म जातम् , तदाः मं॰ । मृ॰ ३।२४ (४९।१४)-(४८।१०)=१।•४=भयातम्। (१।४०)+(६०।००)+(३।२४)=६४। .४=भभोगः।

यदि चन्द्रवासरे इष्टं यत् किमिष कल्प्यताम्=५०।४०, तत्र मृगशिरसः किश्चिन्मानं रिववारे, विश्विद्भौमवारेऽषि वर्त्तते, तदा सकलावयवयोगेन भभोगः स्याद्यवा रिविदिने मृगशिरोमानम्—६०—(५८।१०) = १।५०, चन्द्रिदेने ६०।... कुजदिने ३।२५ सर्वेषां योगः = ६५।१५ = भभोगः । तत्र भयातम् = (१।५०) + (५०।४०) = ५२।३०।

यदि कुजदिने इष्टम् = २।४०, तदा भयातम्=(१।५०)+(६०।..)+
(२।४०)=६४।३० भभोगः=६५।१४, पूर्वसांधित एवेति विज्ञेयम्।

भापा—भयात को साठ ६० से गुणा कर भभोगसे भागदेने पर जो छिट्टिय हो, अर्थात् भयात भभोगमें भी दण्ड और पछ ये दो अवयव रहते हैं, अतः भभोग घटीको साठसे गुणाकर पछ जोड़नेसे पछात्मक भभोग हुआ। ऐसे भयातके घटीको साठसे गुणाकर पछ जोइनेसे पछात्मक एक जातीय भयात हुआ। अब एक जातीय भयातको साटसे गुणाकर, एक जातीय भभोगसे भागदेने पर छिधको अछग रखे, फिर शेपको साटसे गुणाकर एक जातीय भभोगसे भागदे, इस छिधको पूर्व छिधको आगे रखे। फिर शेपको साटसे गुणाकर एक जातीय भभोगसे भागदे, इस छिधको दूसरे छिधको सी आगे रखे, इस प्रकार जो तीन जातकी तीन छिध्यां बनी, इसको साटसे गुणा किये हुए गत नचत्र संख्यामें जोड़े अर्थात् उन तीन छिध्यों जो पहछे स्थान वाछी है, उसको जोड़े। और दो को उसके आगे रक्खे। अब भी तीन खण्ड जो निष्पन्न अङ्क हुए उन सर्वों को दो से गुणाकरे, नो से भागदे, प्रथम छिध अंश हुआ। शेपको साटसे गुणाकर फिर नो से भागदे, यह दूसरी छिध कछा हुई। यहां भी जो शेप हो उसको साठसे गुणाकरके फिर नो से भागदे, यह तीसरी छिध विकछा हुई। अब यहां पहछी जो अंशात्मक छिध है। उसको ३० से भागदेने पर जो छिध हो वह प्रथम छिधके भी प्रथम स्थान अर्थात् राशि स्थानमें जायगी, याँ राश्यादिक चन्द्रमा वन जायगा॥ २९॥

उदाहरण—यहां भयात २५१३९ भभोग ६०१२६ है। घटीको साउसे गुणाकर पछ जोड़कर एक जातीय वनानेसे भभोग ३६२६, भयात १५३९ हुआ। अव भयातको साउसे गुणा किया तो १५३९ ×६० = ९२३४० | ३६३६६ ) १२३४४० (२५१८७।५८ भभोगसे भाग दिया, तो प्रथम छिट्य २५ आयी, शेप १६९० को फिर साउसे गुणा किया १०१४०० हुआ भभोगसे भाग दिया, तो दूसरी छिट्य २७ आयी, शेप वचा ३४९८ इसको साउसे गुणा किया तो २०९८८० हुआ, इसमें फिर भभोगसे भागदेने पर छिट्य ५८ आयी। यहां पूरी छिट्य ५७ आती थी, छेकिन अर्घाधिक छेने पर ५८ आया। अव क्रमसे सव एकत्र छिट्य २५। इसको साउसे गुणा किया तो १०८० इतने हुए। इसमें उस छिट्यको जोड़ना, यहां उसके जो प्रथम स्थान में २५ हैं, उसको १०८० इसमें जोड़ना चाहिये जैसे

२५।२७।५८

योगफल = ११०५।२७।५८

अब इसको दो से गुणा किया तो २२१०।५५।५६, इसको ९ नौसे भाग दिया तो

पूर्ववत् करनेसे लव्य २४५।३९।३३" अंशादिक आया। अंश २४५ स्थानको तीससे

भागदेने पर राश्यादिक चन्द्रमा वना ८।५।३९।३३"

अब इसकी गति बनानी है-४८०००, इसको भभोग याने भभोग घटीसे भाग

देना है, यहां हर भाज्यको साठसे गुणने पर भाज्य = ४८००० × ६० = २८८०००० और भाजकमें भभोगका एक जातीय पळात्मक होगया = भाजक = ३६२६

अब भाज्य २८८०००० को भाजकसे भागदेने पर प्रथम छठिय ७९४ शेष बचा ९५६ इसको साठसे गुणाकरके १५७३६० भभोग ३६२६ से भाग दिया तो छठिय २ आयी, तब पूरी छठिय ७९४। ०२' यही चन्द्रमाकी गति हुई। यह भी स्थूछ है। तथा 'अकर्णान्मन्द्रकर्णोपि श्रेयान्' इस न्यायसे ठीक है।

अय यहां प्रसङ्गसे भयात, भभोग वनाने का नियम वताता हूं, जिसमें प्रायः वहुत लोग भूलकर बैठते हैं। असल में भयात उसीको कहते हैं कि जिस किसी नचन्नमें जन्म, या वर्ष प्रवेश, या इष्ट हो, उसके प्रारम्भ कालसे इष्ट काल पर्यन्त जो खण्ड काल हो, वही भयात है। और उस नचन्न के सम्पूर्ण मानको भभोग कहते हैं। वहां यदि इष्ट कालसे वर्त्तमान नचन्नका मान अधिक हो, तो भयात भभोग का साधन निम्न लिखित प्राचीन रलोकके अनुसार करना—जैसे रलोक—

गतर्ज्ञनाड़ी खरसेषु शुद्धा सूर्योदयादिष्टवटीषु युक्ता। भयातसञ्ज्ञा भवतीह तस्य निजर्ज्ञनाडीसहिता भभोगः॥

अर्थ—जिस रोज भयात वनाना है, उसके गत दिनके जो नचत्रके घटी पर्छ हों उसको साटमें घटावें, क्योंकि गत दिनके उदयसे वर्त्तमान दिनके उदय तक साठ घटी है उसमें गत दिनके नचत्रको घटाने पर जो शेप रहा, वह गत दिनमें वर्त्तमान नचत्रही का गत खण्ड हुआ। उसको वर्त्तमान दिनके सूर्योदयसे जो इष्ट बटी हो उसमें जोड़ दिया तो, वर्त्तमान नचत्रका प्रारम्भसे इष्ट काल पर्यन्त खण्ड हुआ, इसको भयात कहते हैं। और गत दिनके जो गत खण्ड, उसमें वर्त्तमान दिनके नचत्रका जो घटी पल मानहो उसको जोड़ने पर भभोग होगा। अर्थात् गत नचत्रान्त से वर्त्तमान नचत्रान्त पर्यन्त वन गया, पूरा नचत्रका मान होगया इसीलिये इसका नाम भभोग हुआ॥

यदि वर्त्तमान दिनमें इष्ट कालसे नत्तत्रका मान न्यून हो तो पूर्वोक्त नियमसे भयात भभोग नहीं सिद्ध होगा। इसलिये दूसरा रलोक वहाँके लिए है—

यथा—यदाऽभीष्टमानं गतर्जाधिकं स्यात्तदाऽभीष्टमानाद्विशोध्यं भमानम् । भयातं तदैवं गतर्ज्ञोनपष्टियुताऽभीष्टनचत्रमानैर्भभोगः॥

अर्थ —यदि इप मान नचत्र मानसे अधिक हो, तो इप कालही में नचत्र मानको घटावें, शेप भयात होगा, और गत नचत्रको साठमें घटाने पर जो बाकी रहे, उसमें इप नचत्रके (अगले दिनका) जो मान वह जोड़े तो भभोग होगा।

इसका उदाहरण—जैसे मान लीजिये कि—उसी वर्ष प्रवेशहीके दिन इष्ट काल नचत्र मानसे अधिक है, तो इष्ट कालहीमें नचत्र मानको घटाने पर भयात ३।०५ हुआ। क्योंकि इप्ट कालमें मूल नचत्र नहीं रहा, पूर्वापाद होगया, अब पूर्वापाद कां कितना गत हुआ है, यह जाननेके लिये मूल नचत्रान्तसे इप्ट काल पर्यन्त खण्ड बनाया, यही उस वर्त्तमान पूर्वापाद नचत्रका गत हुआ, यही भयात है। और मूलके परा४९ मानको साठमें घटाया तो मूलके आखिरीसे अग्रिम सूर्योदय पर्यन्त पूर्वापादका मान हुआ। ७।११ इसमें अगिले दिनके पूर्वापादका जो ५४।२३ मान है, इसको जोड़ा तो ६१।३४ यही पूर्वापादका सम्पूर्ण मान भ्रभोग हुआ।

और भी इसका नियम दिखाता हूँ—ध्यान से पाठक समझें—

उदाहरण—

(० स्० ५४। ५५ उ० ५०। २५
८ चं० ५०। २१ ४० ६०। ०६
९ मं० ६०। ०० ४० १ । २०
९ यु० ० । ५६ ४० ३ । ४१

यदि वैशाख वदि सप्तमी रविवारको इष्टकाल ५८।५० है, तो अभी जो 'यदाऽभीष्टमानं गतर्चाधिकं स्यात्।' इसी नियमसे भयात ११२५ हुआ, भभोग जरा विचारनेसे होगा, जैसे उत्तरापाइका मान ५७।२५ को साठमें घटाया शेष अवणाका इतना २१३५ वाकी रहा, इसमें सोमवारका अवणाका मान ६०।०० और मङ्गल वारका अवणाका मान ११२० इन सर्वोको मिलाने पर भभोग ६४।०२ इतना हुआ। यहाँ तीन दिन तक अवणा नचन्न मानका सम्बन्ध आया है, पूरा मानका नाम भभोग है। इसलिये तीनों दिनके मानको जोड्ने पर भभोग वना।

यदि मङ्गळवारको इष्टकाळ १११० है, तो भयात बनाना ? गतर्च नाडी 'खरसेषु शुद्धा' इससे नहीं तथा 'यदाऽभीष्टमानं गतार्चाधिकं स्यात' इससे भी नहीं होगा—क्या करना चाहिये ? तो रिववारका श्रवणाका मान २१३५ सोमवारका ६०।०० इन दोनोंके योग ६२१३५ में इष्टकाळ १११० को जोड़ा ६३१४५ तो यही भयात हुआ। भभोग तो तीनों दिनके मान जोड़ने से ६४।०२ हुआ ही है।

यदि वैशाख वदि अप्टमी सोमवारको इप्टकाळ कुछ भी मान लीजिये २५।३० है, तो भयात "गतर्ज्जनाड़ी खरसेषु शुद्धा" इसी प्रकारसे सिद्ध हुआ = २८।०५ भभोग बनानेमें "निजर्ज्जनाड़ीसहिता" का अर्थ सोमवारका ६०।०० मङ्गळवारका १।२० ये दोनों जोड़ने पर भभोग हुआ ६४।०२ यह विशेष कटिन नहीं है।

उदाहरण— { द मं० ४२।२५ श्ले० २।३० मघा० ५६।२९ ७ बु० २६।३४ प्० फ० ५५।०२

यदि ज्येष्ठ श्रुदि ६ पष्टी मङ्गळवारको इष्टकाळ १०१२५ है, तो यहाँ पहलेके जो 'गतर्ज्ज नाड़ी खरसेषु श्रुद्धा' यह नियम नहीं छगेगा,यहाँ 'यदाऽभीष्टमानं गतर्ज्जाधिकं स्यात्' इस नियमसे इष्टकाळ १०१२५ में उस दिनके जो आश्चेपाका २।३० मान है, उसको घटानेसे मघाका अभ्य भयात हुआ। भभोग तो मघाका बनाही हुआ पञ्जाङ्गमें लिखा है जसे ५६।२९ भभोग हुआ॥

यदि उसी दिन इष्टकाल ५९।५० है। तो "गतर्च नाई जिरसेषु शुद्धा" तथा "यदाऽभीष्टमानं गतर्चाधिकं स्यात्" ये दोनों भी नियम नहीं लगेंगे। करना क्या होगा ?, तो आश्चेपाका रा३० मघाका ५६।२९ दोनोंके योग हुआ ५८।५९ इसको इष्टकाल ५९।५० में घटाया ००।५१ तो इतना भयात हुआ। क्योंकि सूर्योद्यसे रा३० आश्चेपा थी, उसके बाद मघा ५६।२९ इसलिये दोनोंके योग कर इष्टकाल घटानेसे पूर्वफल्लुनीका गत मान हुआ, वह पूर्व फल्लुनीका भयात हुआ। यहाँ दोनोंके मान योग ५८।५९ को साठमें घटाने पर मङ्गल्वारका पूर्व फल्लुनीका गत मान हुआ १।०१ इसमें बुधवारके पूर्व फल्लुनीके ५५।०२ मानको जोड़ा, तो भभोग ५६।३ इतना हुआ।।

### अत्रोपपत्तिः—

चन्द्रभिन्ना प्रहाः "गतैष्यदिवसाद्येन गर्तिनिष्नी"—त्यनेन मिश्रेष्टान्तरवशात् प्रचाल्य पूर्व प्रसाधिताः । चन्द्रस्य तु सकलप्रहापेक्षयाऽधिकगतित्वादन्यया साधन-प्रकारः आचार्येर्यतितः स सोच्यते—यदि वर्त्तमाननक्षत्रस्य सम्पूर्णमानेन भभोग-सञ्ज्ञकेन एकं नक्षत्रं लभ्यते तदा वर्त्तमाननक्षत्रस्य गतदण्डात्मकभयातसञ्ज्ञकेन किमिति त्रैराशिकेन लब्धं वर्त्तमाननक्षत्रस्य भयातसम्बन्धिगतावयवमानम्

= १ × भयात, इदमश्विन्यादिगतनक्षत्र देख्यायां योजितं तदाऽश्विन्यादिसा-

वयवगतनक्षत्रमानं जातम् = गन + भयात , ततोऽङ्शात्मककरणार्थमन्योऽनु-पातः—यदि सप्तविंशतिनक्षत्रैभौशा लभ्यन्ते तदा चन्द्रभुक्तैरश्विन्यादिसावयवः

६० × २ एतत् खण्डयुगं प्रकल्प्योत्थाप्य महता ६० खण्डेन पृथक् सङ्गण्य जातंम्

२ (६० गत +६० भयात भभोग = ग्रंशादिकश्वन्द्रः । ग्रंशस्थाने त्रिंशदिधके

श्रय दशमलग्नसाधनार्थं नतकालसाधनमाह—

पूर्व नतं स्याद्दिनरात्रिखण्डं दिवानिशोरिष्ट्यटीविहीनम् । दिवानिशोरिष्ट्यटीषु शुद्धं सुरात्रिखण्डं त्वपरं गतं स्यात् ॥२०॥

दिवानिशोः=दिनरात्र्योः, दिनरात्रिखण्डं=दिनार्धरात्र्यर्थमानं, इष्टघटीविइतिं=सत् पूर्व नतं भवति । एतदुक्तं भवति-दिनार्धाद्रस्य इस्टे दिनार्धादिस्टं विशोधितं सत् पूर्वनतं स्यादेवं सुर्यास्तानन्तरं रात्र्यर्धमानाद्रस्ये रात्र्यर्धमानादिस्टं विशोधितं, तदाऽपि रात्रौ पूर्व नतं भवति । श्रय दिने दिनार्धाधिके इष्टमाने इष्टघटीषु दिनार्धमानं शुद्धं तदा दिने परं नतम् । रात्रौ मध्यरात्रितोऽधिके इस्टेऽर्थात् स्यास्ताद्रात्र्यर्थाधिके इस्टे इष्टघटीषु रात्रिदलं विशोधितं, तदा रात्रौ परनतं अवति ॥ २०॥

#### अत्रोपपत्तिः--

यथा केशवीयजातकादौ याम्योत्तरवृत्तखिण्डतगोळस्य धाक्परकपाळत्वं प्रतिपादितं, नद्यत्र प्रन्थे तथा कपाळकल्पनकमः। स्रत्र तूदयक्षितिजादूध्वयाम्योत्तरवृत्ताविध पूर्वकपाळः। दिनस्य पूर्वभागत्वात्। ऊर्ध्वयाम्योत्तरवृत्तादस्तक्षितिजाविध पिक्षमकपाळः दिनस्य परभागत्वात्। स्रतिक्षितिजाद्धयेयाम्योत्तरवृत्ताविध रात्रेः पूर्वभागत्वात् पूर्वकपाळो रात्रौ, एवमधोयाम्योत्तरवृत्तादुदयक्षितिजाविध रात्रेः परभागत्वात् रक्षपाळसंज्ञेति कपाळकल्पनयुक्तिः। तत्र रज्युपरिगताहोरात्रवृत्ते रिवतऊर्ध्वयाम्योत्तरवृत्ताविध नतकाळो दिवा भवति। रात्रौ तु रिवतोऽचोयाम्योत्तरवृत्ताविध तदहोरात्रवृत्ते नतकाळः। तत्र पूर्वाण्डे उदयक्षितिजाद्ध्वयाः
म्योत्तरवृत्ताविधके दिनार्थमाने उदयक्षितिजाद्विकेन्द्राविधकाहोरात्रवृत्तखण्डस्य नतकाळत्वात् पूर्वण्डे

दिनाधें इष्टकालशोधनेन पूर्वनतकाल एवावशिष्यते । एवमपराण्हे दिनाधिधिकेष्ट-मानाहिनाधे विशोधितं सत्परकपालीयं नतं भवति । पूर्वरात्रौ त्वस्तसमयान्निशीया-विधिकरात्र्यर्धमानादस्तक्षितिजाधीयाम्योत्तरश्चतान्तर्गताहोरात्रहत्तखण्डादस्तक्षितिज-सूर्यावधिकाराहोत्रवृत्तखण्डरूपं रात्रिगतबटोमानं यदि विशोध्यते तदा सूर्यविम्य-केन्द्रादधीयाम्योत्तरवृत्तावधितदहोरात्रवृत्तेः रात्रौ पूर्वनतमवशिष्यते । एवं निशीयान-नतरं पररात्राविष्टकालस्तदेष्टकालादात्र्यर्धशोधनेन रात्रौ रवियाम्योत्तरवृत्तयोरन्तरे तदहोरात्रवृत्ते परनतमानमवशिष्यते इत्युपपनं सर्वम् ।

भाषा—िद्नार्ध में यदि दिनगतघटी (इष्टकाल) घट जाय, तो शेष, दिन में पूर्वनत होता है। राज्यर्ध में यदि रात्रिगतघटी घट जाय, तो शेषमान रात्रि में पूर्वनत होता है। और यदि दिनगतघटी ही में दिनार्ध घट जाय तो दिन में प्रनत, तथा रात्रिगतघटी में राज्यर्थ ही घट जाय तो रात्रि में प्रनत होता है। २०१३

#### श्रय लग्नानयनमाह-

तत्काले सायनार्कस्य अक्तभोग्यां शसङ्गुणात् । स्वोदयात्त्वाग्नि २० लब्धं यद् अक्तं भोग्यं रवेस्त्यजेत् ॥ २१ ॥ इष्टनाडीपलेभ्यश्च गतगम्यान्निजोदयात् । शेषं खज्या २० हतं भक्तमशुद्धेन लवादिकम् ॥ २२ ॥ अशुद्धशुद्धभे हीनशुक्तनुर्व्ययनांशकम् ॥ ३ ॥

तत्काले = इष्टकाले, सायनार्कस्य = श्रयनारायुक्तार्कस्य, भुक्तभोग्यारासंगुणात्र स्वीद्यात् = सायनार्काधिष्ठितराशिस्वदेशीयोदयमानात, खाग्निल्ध्यम् = त्रिंशद्भ-क्तायष्ठ्वस्यं तत् क्रमेण, रवेः = सायनरवेः, भुक्तं, भोग्यं भवित श्रयात् सायनार्कभु-क्तारायदि स्वीद्या गुण्यन्ते, त्रिंशद्भिविभज्यन्ते, तदा स्परंस्य भुक्तासवो लभ्यन्ते । यदि च भोग्याराः स्वोद्या गुण्यन्ते त्रिंशद्भिविभज्यन्ते, तदा तस्य भोग्यासवे। लभ्यन्ते इति भावः । तत्, भुक्तं भोग्यम्, इष्टनाडीपलेभ्यः=पलीकृतेष्ठघटीभ्यः, त्यजेत् = विशोधयेत् , शेषं यत्तस्यात्, निजोदयान् = गतगम्यान् = राश्युद्यान्, त्यजेत् यावच्छुद्ववेत्तावदिति शेषः । यस्योदया न शुद्धयन्ति, सएवाशुद्धसंज्ञकः । श्रय शेषं यत् तत् खन्याहतं = त्रिंशद्गुणं, श्रशुद्धेन भक्तं = विभाजितं, तदा लब्धं लवादिकं भवेत्, तत्लवादिकम्, श्रशुद्धशुद्धमे हीनयुक्, यदि भुक्तप्रकारेण क्रिया कृता, तदा श्रशुद्धमे हीनं, यदि भोग्यप्रकारेण क्रिया क्रियते, तदा शुद्धमे युक्ते

कार्य, तत् व्ययनांशकं = श्रयनांशहीनं, कार्यम्, तदा ततुः = प्रथमलानं भवेत् ॥॥ २१ ॥ २२ + ६ ॥

## अत्रोपपत्तिः—

"यत्र लग्नमपमण्डलं कुजे तद्गृहाद्यमिह लग्नमुच्यते । प्राचि पश्चिमकु-जेऽस्तलग्नकं मध्यलग्नमिह दक्षिणोत्तरे ॥" इति भास्करोक्तया पूर्वश्वितिजे कान्ति । इत्तस्य यः प्रदेशो यस्मिन् समये लगति, तदेव तदा लग्नं प्रथमसंज्ञकम्, लगतीति लग्नमिति व्युत्पत्या घटितम् ।

तस्य साधनमत्र कियते, तत्र रविरिष्ट कालोऽयनांशाश्चेते ज्ञाताः सन्ति । स्रत सायनमेषादित एवोदयमानचेत्रसिद्धचा गणितसिद्धे निर्यणसूर्ये श्रयनांशयोजनेन गोलसन्धेः (सायनमेषादितः) सूर्यो जातः। तथा चोक्तं भारकरीयगणिताध्याये-्युक्तायनांशादपमः प्रसाध्यः कालौ च खेटात् खलु भुक्तभोग्यौ तत्र रविंबिम्द-कॅन्द्रिकाहोरात्रवृत्ते प्राग्गर्भक्षितिजाद्रविविन्वकेन्द्रपर्यन्तं सावनेष्टकालः। अर्वात् प्रथमलग्नसूर्यान्तरेकान्तिवृतो येंऽशास्तत्सम्बन्धी एव कालोरविबिम्बकैन्द्रिकाही-रात्रवृत्ते प्रारगर्भकुजरविविम्बकेन्द्रान्तश्चापखण्डे विद्यते, परन्त्वत्र तचा-पखण्डाधीभागे समग्रीतस्य (क्षितिजवृतस्य) लग्नत्वाच निरक्षोदयातमहोऽपितु इवोद्यात्मकः । धुवप्रोत रत्तेन कालविभा जकत्वाभावात । तत्र राशीनां पूर्वाभिनुव-क्रमघटनदर्शनात् कान्तिवृत्ते रविकेन्द्रात्यूर्वतोरव्यिष्ठितराश्यन्ताविध रवेर्भोग्यां-शाः। तद्ये (तत्रूर्वभागे) पूर्तिपूर्त्तिराशिमानानि । तत्रपूर्वभागे श्वितिजास से लानस्य भुक्तांशाः । लानावयवस्योत्तरोत्तरं प्रवहगत्याऽधस्तात्कु जोधर्वगमनात् लान तोऽधोभागर्वात्कान्तिवृत्तावयवस्य क्षितिजे संज्ञनाभावादिप्रमक्षणसंज्ञनसम्भवाद ओग्यत्वम् । कुजीर्ध्वस्य भागस्य क्षिति नसंघर्षणेन भुक्तत्वाद्भुक्तत्वमिति स्पष्टम् । अतः पूर्तिपूर्तिराश्यनन्तरं त्वरूर्णराश्यवयवा लग्नभुकांशा एव । श्रत एव रविकेन्द्रोपरि-गताहोरात्रवृत्ते रविकेन्द्रात पूर्वस्यां दिशि रविमोग्यासवः । ततः पूर्णपूर्णराशिमाना-सवः । लग्नभुक्तासवश्च वर्त्तन्ते । एतेषां योग इष्टकालः । तत्रानुपातेन भोग्यासवः

= राउग्र × भोग्रं , एवं भुक्तासवः = राउग्र × भुत्रं , तत्रेष्टघटी पलात्मिकां ३०

विधाय, तस्यां भोग्यपलानि विशोध्य ततः पूर्णपूर्णराशिस्वोदयपलानि विशोध्य, यदा शोषेशुद्धाप्रिमराशिस्वोदयपलानि न शुद्धधन्ति तदा स राशिः सायनलप्रमशुद्धसंज्ञम् । तत्र शेषत्र सायनलग्नस्य भुक्तपलानि, श्रत एतत्सम्बन्धीयभागज्ञानायानुपातः

= र॰ × शेष = ल॰ भु॰ प॰ यदीदं शुद्धराशिसंख्यायां योज्यते तदा सायन-

लग्नं भत्रेत्तत्रायनांशशोधनेन निर्यणमेवादितः प्रथमलग्नं सिद्धम् । स्रय यदि रिविभुक्तांशवशाल्लग्नज्ञानमभीष्टम् ? तदेष्टघटीं पष्टितोहीनां कृत्वा शेवतुल्यभिष्टकालं मश्वा ततः किया कार्या । दिवा भोग्यप्रकारेण लाघवम् । रात्रौ भुक्तप्रकारेण लाघवम् । यत्रौ भुक्तप्रकारेण लाघवम् । भुक्तप्रकारे पष्टिशुद्धेष्टकालपलेषु रिविभुक्तपलानि, तत् पृष्टतः पूर्णपूर्णराशिमानानिविशोधितानिकृत्वा शेवं लग्नभोग्यपलानि । ततः पूर्ववदनुपातेन लग्नभोग्यांशाः

= र॰ × शे । एते यदि श्रशुद्धराशिसंख्यायां विशोध्यन्ते, तदाऽपि सायनलग्न-

ज्ञानं ततोऽयनांशहीनं कृतं सित्ररयणप्रथमलग्निमिति तत्रोदयसमये रिवरेव लग्नम्। दिनार्धसमे इष्टे रिवरेव दशमलग्नम्। दिनमानसम इष्टे सपड्भस्येतुल्यं लग्नम्। सध्यरात्रिसम इष्टे चतुर्थलग्नं रिवसममेत्रेति बालावबोधार्थमुक्तम्।

भाषा—जिस समय का लग्न वनाना हो, उस समय के अयनांश जोड़े हुए रिव के अक्तांश, और भोग्यांश से गुणा किये हुए, सायनसूर्य राशिके जो स्वोदयमान, उसमें तीससे भाग देनेपर कमसे अक्त भोग्य होंगे। अर्थात सूर्य में अयनांश जोड़ने पर जिस राशि में हों, उस राशि के अपने देश का जो उदयमान, उसकी सायनसूर्य के अक्तांशसे गुणा करके तीस से भाग दे, तो सायनसूर्य का अक्तफल होंगे। इसी तरह अक्तांश के स्थान में भोग्यांश रखने से भोग्य भी होगा। अब यि भोग्यकार से लग्नानयन करना है तो इष्टदण्ड के पल वनाकर उसमें भोग्यपल बटाकर, अग्रिम राशि के उदयमान घटाना चाहिये, एवं आगे घटाते र जो नहीं घटे, वही अद्युद्धोदय होगा। वही राशि अद्युद्ध राशि भी होगा। यदि अक्तप्रकारसे लग्नानयन करना हो, तो इष्टदण्डके पलमें रिव अक्तप्रल घटाकर गत राशि का उदयमान घटाना, एवं उसके गत को इसी प्रकार गत उपगत राशियोंके उदयमान घटाते घटाते शेपमें जब जिस पूरे राशि का उदयमान नहीं घटेगा, तब वही अद्यद्ध राशि, उसीका उदय अद्यद्धोदय होगा। अक्तप्रकार तथा भोग्यप्रकार दोनोंसे एक ही अद्युद्ध राशि होगा। अद्युद्ध राशि ही सायन लग्न होता है।

अब आखिर का जो शेष पछ मान रहे, उसको तीससे गुणाकर अशुद्धोदयसे भाग दे तो छिन्ध छप्नके भुक्तांश, वा भोग्यांश होंगे यदि भुक्तांश हो तो अशुद्ध-राशि संख्या में घटावे, यदि छप्न के भोग्यांश हो, तो उसको शुद्ध राशि संख्यामें जोड़ना, यह सायनछप्न हुआ, इसमें अयनांश घटावें, तब निरयणछप्न होगा॥२१–२२॥

उदाहरण सूर्य००।१२।५७।५०" इसमें ग्रहलाघव मत से अयनांश २३।३८।०० को जोड़ने से सायन सूर्य १।६।३५।५० इतना हुआ। अर्थात् एक राशि पूरा होकर,

दूसरे राशि का ६ अंश भुक्त होकर सातवें अंश का ३५ कलायें भुक्त होकर, ३६ कला की ५० विकला भुक्त हुई। अर्थात् वृप राशि का ६१३५१५० इतने अंशादि भुक्त हुआ, उसको तीस ३० अंशमें घटाया तो २३१२४१९० इतने वृप का भोग्य अंश हुए। क्योंकि हर एक राशि मं ३० अंश होते हैं, इसलिये भुक्तांश को तीस अंश में घटानेसे भोग्यांश शेप रहते हैं।

यहां काशीके उदयमान का प्रमाण— चन्द्राक्षिपक्षाः २२१, गुण्वाणपक्षाः २४३, वेदाश्र-रामाः ३०४, नयनाव्धिरामाः ३४२॥ बाणाव्धिरामाः ३४४, शररामरामाः ३३४ कमोःकमान्मेषतुलादिमानम् ॥ इसके श्रवुसार काशी का उदयमान-मे॰ २२१ मी॰ मृप २५३ कु॰ मि॰ ३०४ म॰ कर्क ३४२ घ॰ सिं॰ ३४५ वृ॰ क॰ ३३५ तु॰

अब यहां इष्टकाल १८।०२ है, इतने ही पर वर्षप्रवेश हुआ है। यह दिनमान से न्यून है, इसल्ये भोग्यप्रकार ही लाघव होगा।

इसिल्ये यहां सायनसूर्य के भोग्यांशादि (२३।२४।१०) से ग्रुपके उदयमान को गुणा करना चाहिये, भोग्यांशादि तीन खण्ड है, अतः उदयमान ही को तीन स्थानमें प्रत्येकखण्डसे गुणा करने पर हुए २५३ २५३ २५३

> 23 28 30 644 3032 2430 405 405 463 6082

अर्थात् तीनों जगह के गुणनफल ५८१९। ६०७२। २५३०, यहां तीसरे खण्डको साटसे भाग देकर लिधको दूसरेमें जोड़ना। शेषको अपने स्थान ही पर रखना। फिर उस छटिध युक्त द्वितीय खण्डको साठ से भाग देकर छटिध को प्रथम स्थानमें जोड़ना, शेपको अपने ही स्थान पर रखना, जैसे—

| 4699   | ६०७२                 | २५३०  | अर्थात् ५९२०।५४।१० इतने                             |
|--------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 909    | ४२                   | ६०    |                                                     |
| पुरु२० | ६११४<br>६०<br>५४ शे० | १०शे० | हुए। अब इसको तीस से भाग<br>देना चाहिए तो पहले स्थान |

प्९२० में ३० से भाग दिया, लिब्ध १९७ आई, शेप बचा १० इसको साठ से गुणा किया ६०० द्वितीय खण्ड के शेप को जोड़ा तो ६५४ इसमें फिर तीस से भाग दिया तो लिब्ध २१ आई, शेप बचा २४, इसको साठ से गुणा किया १४४० तृतीय स्थान के शेप १० जोड़ा तो १४५० इतने हुए, इसमें फिर तीस से भाग देने पर लिब्ध ४८ हुई, शेप १० बचा, यहां शेप का प्रयोजन नहीं, केवल क्रमसे तीनों लिब्धयां १९७१२११४८ ये योग्य पल, विपल, प्रतिविपल हैं। अब इसको इष्टचड़ी के पल में घटाना है, यहां इष्ट घटी १८१२, घटी को साठ से गुणा कर १०८०, पल २ जोड़ कर पलात्मक इष्ट काल १०८२ हुआ, इसमें भोग्य पल, विपल, प्रतिविपल को घटाया तो शेप बचा १०८२।००।०० अब इसमें सायन सर्य

१८७१२११४८ के अग्रिम राशियों के उदय २८४१३८११२ मान घटाना चाहिये।

सो यहां मिथुन का २०४, कर्क का २४२ घटाया तो शेप २३८।३८।१२ यह रहा। इस के आगे सिंह का उदय नहीं घटता, इस लिये सिंह ही अशुद्ध हुआ। यहां अशुद्ध का अर्थ गलत नहीं समझना, अर्थात् 'नहीं जो शुद्ध हो अर्थात् नहीं जो घट सके, वह अशुद्ध हुआ। अब याद के लिये सिंह के उदय के सामने 'अ' लिखिये।

अब शेप २३८।३८।१२ को तीससे गुणा किया इतने हुये ७१४०।११४०।३६० यहां साट से जादे पल, विपल नहीं होते हैं, इसल्यि तीसरे खण्ड को साठ से भाग देने पर लिध ६ को दूसरे में जोड़ा तो दूसरा खण्ड ११४६ हुआ,इसमें भी साठ से भाग दिया तो लिध १९ इतने को प्रथमखण्डमें जोड़ा, शेप ६ को यथा स्थान ही पर रखा, तो क्रम से ७१५९।६०० इतने हुये। अब इसको अशुद्धोद्य ३४५ से भाग दिया तो लिध २० आई, शेप बचा २५९, इसको साठ से गुणा किया और द्वितीय शेप ६ को जोड़ा तो १५५४६ इतने हुये, इसमें उसी अशुद्धोद्य ३४५ से भाग दिया तो दूसरी लिध (४५) आई, शेप बचा २१ इसको फिर साठसे गुणा किया १२६० आगे तीसरे स्थानमें शेप नहीं है जो जोड़ेंगे, इसल्ये १२६० इसीमें फिर अशुद्धोदय से भाग दिया तो तीसरे स्थानमें शेप नहीं है जो जोड़ेंगे, इसल्ये १२६० इसीमें फिर अशुद्धोदय से भाग दिया तो तीसरी लिध ३, यहां अर्धाधिक ग्रहणसे लिध ४, अब क्रमसे सब

लब्धियां २०१४५१०३ हुई, ये अंशादिक हैं, इसको शुद्ध राशि संख्या ४ में जोड़ने पर ४।२०१४५१४ इतने हुए, इसमें अयनांश २३।३८ घटाया तो निरयण लग्नमान राश्यादि हुआ।

> २३।३८।०० प्र० लग्नम् ३।२७।०७।०४

> > २३।३८।००

अव भुक्त प्रकारसे भी लग्नानयन दिखाता हूं— सू० ००।१२।५७।५० १।०६।३५।५०

यहां भुक्तांश ६१३५१५० हुआ। इससे वृषके उदयमान २५३ को गुणा किया तो १५१८८८५५११२६५०, अन्तसे सिठ आया तो १६६९१०५१५०, इसमें ३० से भाग देने पर छिछ ५५१३८११२ यह भुक्त पछादिक हुआ। यह शुद्ध है या नहीं, यह जांचके छिये भोग्य पछादिक १९७१२१४८ जोड़ने पर २५३ वृष के सम्पूर्ण उदय मानके वरावर हुआ, इसिछये भुक्त पछादिक शुद्ध ही हैं। यहां इष्ट १८१०२ को साठ में घटाकर वांकी ४११५८ इष्टकाछ माना। इसको पछारमक किया २५१८ इसमें भुक्त पछादिक को घटाया तो शेष २४६२१२११४८ इसमें वृपसे पूर्व राशियों के उदयमानों को घटाया तो कन्या तक का २३५६ योग घट गया, सिंह नहीं घटा, इसिछये सिंह ही अशुद्ध हुआ। भुक्त भोग्य दोनों प्रकारसे एकही अशुद्धोदय होता है। यह ध्यान देना चाहिये। यदि भिन्न हो जाय तो गछत समझना।

अब यहां शेप बचा १०६।२१।४८, इसको तीस २० से गुणा करने पर इतने हुए ३१८०।६३०।१४४० सिठयाने पर ३१९०।५४।०० इतने हुए। इसको अग्रुद्धोदय ३४५ से भाग देने पर अंशादिक छन्धि ९।१४।५६ इतनी हुई, इसको अग्रुद्धराशि संख्या ५।००।००।००, शेष ४।२०।४५।४ इसमें अयनांश २३।३८।.. घटाया

५ में घटाया तो १।१४।५६

श्वार । इतने ही भोग्य प्रकार से सिद्ध हुआ। इसिटिये प्रथम लग्न हुआ। इसिटिये प्रथम लग्न शुद्ध (ठीक) हुआ, यह विश्वास हुआ। जहां फरक पड़े, वहां गलत समझना, कौन गलत है ?, यह ठीक नहीं कह सकते, इसिटिये बार वार वनाकर एक ही आवे, तव समझना शुद्ध है। एकही हुफे लग्न वनाकर नहीं छोड़ना।

एक बात कहना आवश्यक रह गया है सो यह है कि "शेषं सञ्चाहतम्" अर्थात् इष्ट नाड़ी पल में जो भोग्यपल घटाकर शेप को तीस से गुणा करके बाद सिटियाते हैं, वहां सिर्फ प्रथम स्थान ही को तीससे गुणा करे उसमें अगिले खण्ड का आधा जोड़ दे, यदि अगिले खण्ड विषम अक्क हो तो वहां आधा करने

पर पूर्णाङ्क ही पूर्व खण्डमें जोड़ना, शेष स्थान में ३० रखना। ऐसे तीसरे खण्ड का आधा उस द्वितीय स्थान के ३० में जोड़ना।

जैसे भुक्तांशसे स्वोदय को गुणाकर १८१८/८५५/११२६५० इसको सिटयाकर १६६९/५/५० ऐसा वना है, यहां सिर्फ पहले स्थान १६६९ में ३० से भाग दिया तो प्रथम लिख्य ५५, शेष १९ को दूना किया ३८, इसमें त्रिशदक्त द्वितीय शेष ५, इल्ल भी नहीं हुआ, यदि कुछ होता तो ३८ में जोड़ देना यहां वैसे रहा। अव, द्वितीय शेष को दूना करके तृतीय शेष को तीस से भाग देने पर जो लिख्य अर्थाधिक लेकर २ हुई, सो उसमें जोड़ दिया तो १२ हुआ, अतः क्रमसे ५५।३८।१२ इतने वन गये। इसमें थोड़ा प्रयास है।

उदाहरण—देखिये ऊपर सुक्त प्रकार के लग्नानयनमें और इष्ट घडीकेपल २५१८ में सुक्तपलादि ५५।३८।१२ और मेपसे विलोम क्रमसे कन्या तक उद्यमान का योग २३५६ घटानेसे जो शेप १०६।२१।४८ वचा, यहां तक उद्यमान का योग २३५६ घटानेसे जो शेप १०६।२१।४८ वचा, यहां केवल १०६ इसांको ३० से गुणा किया ३१८० और मध्यखण्डके आधा १० जोड़ा तो ३१९० प्रथमखण्ड हुआ। दूसरा ३० हुआ, और अन्त्य खण्ड ४८ का आधा २४ उसमें जोड़ा तो द्वितीयखण्ड ५४ हुआ। तृतीयखण्ड ० हो गया, क्योंकि ४८ सम अंक था, इसल्ये ठीक आधा २४ हो गया, यदि विपम होता जैसे ४९ होता, तो २४ को द्वितीय खण्डमें देना, तृतीय खण्डमें ३० रहता।

इन दोनों प्रकार की युक्ति--

प्रथमस्थानके शेषको साठसे गुणा करके द्वितीयस्थानके शेषको जोड़ने पर तीससे भाग देना है तो द्वितीय लिब्ध होती है, फिर द्वितीय शेषको साठसे गुणा करके नृतीय शेषको जोड़े और तीससे भाग दे तो नृतीय लिब्ध होती है। यहां उक्तरीतिसे प्रशे ६० + द्विशे द्विशे ६० द्विशे + नृशे नृशे लिब्ध = २० = २ प्रशे + ३० , तथा = २० = २द्विशे + ३० इससे प्रथमविधान उपपन्न हुआ।

अब अक्तांश या भोग्यांश साधन में युक्ति दिखाता हूं—
जैसे शेप=घ।प।वि, इस को तीससे गुणा किया तो ३० शे=३० घ ३० प।
३० शे
३० वि अन्तसे सठिआया तो ===३० घ + दिल = ३० घ + ५।

विप पशे विशे २ = ३० घ + छ + २ + छ + २ ,इससे छिखी हुई वपत सिद्ध होगई। इति। अव उतने ही १८। २ इष्टकाळमें उसी सूर्य परसे लग्नानयन दिखाता हूं इसमें अन्तर यही कि पलभा भेदसे मिथिलाका उदयमान भिन्न है। जैसे मिथिला देशीय उदयमान का प्रमाण-

> अप्टेन्द्रपत्ताः शशिवाणपत्ता गुणाश्ररामा गुणवेदरामाः । शैलाव्धिरामा वसुरामरामाः क्रमोत्क्रमान्मेपतुलादिमानम् ॥

इसके अनुसार मे॰उ० = २१८, वृ०उ० = २५१, मि०उ० = ३०३, कर्क उ० = ३४३ सिंह उ० = ३४७, कन्याउ० = ३९८, तु०उ० = ३३८, बुश्चिकउ० = ३४७, घ०उ० = ३४३ म०७० = ३०३, कु०७० = २५१, मी०७० = २१८,

अयनांश मिथिलादेशीय काशीसे भिन्न हैं-मिथिलादेशीय अयनांश साधन प्रकार— शाक्रमेकात्तिवेदोनं द्विः कृत्वा दशभिर्हरेत्।

रुट्धं हीनं च तत्रैव सायनांशाः कलाः स्मृताः ॥

अर्थ-जिस शाके में बनाना हो, उसमें ४२१ इतनेको घटाकर, दो जगह लिखना, एक स्थानमें दश से भाग देकर लब्धिको दूसरे स्थानमें घटाना, शेप तुल्य अयनांशकी कला होगी। उदाहरण-जैसे शाके १८६२ इसमें ४२९ घटाया, शेप १४४९ को दो जगह लिखा, फिर १४४१ इसमें दशसे भाग दिया तो १४४ लव्यि आई, शेप १ बचा इसको साटसे गुणा किया फिर दशसे भाग दिया तो छटिध ६ आई, अतः सावयव लटिघ १४४।६ को प्रथम स्थानके १४४१ में घटाया १४४१।००।०० यह कळात्मक अयनांश, इस को प्रथमस्थान में साठसे भाग दिया तो १४४।०६ अंशादिक अयनांश २९<sup>°</sup>।३६′।५४′ हुआ । लेकिन यह सौरवर्षादि का १२९६।५४।०० हुआ। अब इष्टदिन का कैसे साधन किया जाय ? उसका प्रकार।

> अकों लबीकृतस्त्रिध्नो नखाप्तो हि कला मताः। ता वर्षाद्यवनांशेस्तु युक्ता इष्टदिने स्मृताः॥

अर्थ-इष्ट दिनके सूर्य का अंश बनाना, अर्थात राशिको तीससे गुणा करके अंश जोड़े, उसको तीनसे गुणा करके २० से भाग दे, लटिध कला, विकला अयनांश होगा, उसको शकादिकं अयनांश में जोड्ना तो इष्ट दिन का अयनांश हो जायगा!

उदाहरण-यथा सूर्य ००।१२।५०।५७, यहां राशि ग्रून्य ही है। इसलिये अंशादिक १२।५०।५७ यही हुआ, तीनसे गुणा किया ३६।१५०।१७१ सठिआया ३८।३२।५१, इसमें २० से भाग दिया तो लब्धि १'।५५"।३८"'।३३" इसको शकादि के अयनांश र्शाइ६'।५४' में यथा स्थानमें जोड़ने पर रशाइ६'।५५"।५५" ।३३ इसमें विकला पर्यन्त ही का गणितमें उपयोग होता है। इसलिये इप्टिन का अयनांश रुश३६'५५" हुआ। और देशों के अयनांश स्थूल हैं। सालभर स्वल्पान्तर से एक ही अयनांशसे काम चलाते हैं। जो कुछ,

अब मिथिला देशानुसार लग्नसाधन दिखाता हूँ—

सूर्य ००११रापणप० इसमें अयनांशा २१।३६।पप जोड़ दिया १।४।३४।४५ यहां वृपराशि का ४।३४।४५ सुक्तांश हुआ। इसको तीसमें घटानेसे भोग्यांश यहां वृपराशि का ४।३४।४५ सुक्तांश हुआ। इसको तीसमें घटानेसे भोग्यांश रपारपारप इससे वृपमें उदयमान २५१ को गुणा किया ६२२५।६९७५।३०६५ सिठआया ६३९७।१७।४५, इसमें तीस से भाग दिया तो छिट्टि—भोग्यपछादिक आई २१३।०४।३५ इसमें हृष्ट नाड़ी पछ १०८२ में घटाया, शेप ८६८।५५।२५ इसमें मिछुन ३०३ कर्क ३४३ के उदयमानों ६४३ को घटाया तो बाकी बचा २२२।५५।२५, इसको तीस से गुणा कर सिठया करके हुआ ६६८०।४२।३० इसमें अग्रद सिंहके उदय ३४० से भाग देने पर छिट्टि ०।१९।१६।२२ इसको शुद्धराशि संख्या ४ में जोड़ा तो ४।१९।१६।२२ इसमें अयनांश २१।६६।५५ को घटाया बाकी प्रथम छग्न हुआ ६।२०।३९।२०।।

उदाहरण—सूर्य ००।१३।४०।४० अयनांश २३।३८ इष्ट ०२।४० यहां सूर्य ००।१३।४०'।४० में अयनांश २३।३८' जोड़ा १।७।१८।४० अंशादि ७।१८।४० को ३० तीसमें घटाया तो भोग्यांश ०।२२।४१।२०, यहां सायन में ० उ० २२१ मी० सूर्यको युपराशिमें रहनेसे युपके उदयमान को तीन स्थान में यूप० उ० २५३ कु० रखकर भोग्यांशके २२।४१।२० तीनों खण्डोंसे गुणा करने पर ५५६६।१०३७३।५०६० अन्तसे सिटयानेसे ५०४०।१७।२० तीससे भाग देने पर १९१।२०।३४ यह भोग्य पल हुआ।

इसको इप्ट नाड़ीपल १३० में घटाने को जाता तो घटता ही नहीं। क्योंकि १९१ इससे १३० यह थोड़ा है इस लिये यहां "भुक्तं भोग्यं रवेस्त्यजेत्।" यह किया नहीं लगती है, इस हालतमें 'भुक्तं भोग्यं स्वेष्टकालान्न शुद्धवेत्" इस खोक का अवसर आया। यहां इप्ट नाड़ीपल १३० को ३० से गुणा किया ३९०० इसमें वृपके उदय

२५३ से भाग देने पर लिब्ध १५।२४।५४ यह लवादिक फलको सूर्यमें जोड़ा (००।१३।४०'१४०") + १५।२४'१५४" = ००।२९।०५१६४ यह प्रथम लग्न हुआ। यह उदाहरण केवल यहां ही के लिये समझना। सर्वत्रके लिये ३।२७।०७।०५ यह प्रथम लग्न लेना ॥ यहां लवादिक सूर्यको सायन सूर्यमें जोड़ घटाकर वाद अयनांश घटाकर लग्न बनाना यह गौरव है, इसलिये निरयण सूर्य हीमें इष्ट सम्बन्धी अंश भोग्य प्रकारमें जोड़ना। और अक्तप्रकार सूर्यमें निरयण सूर्यमें घटाना तोलग्न हो जायगा। इति॥

श्रव दशमलप्रसाधनमाह— एवं लङ्कोदयैर्भु क्तं भोग्यं शोध्यं पलीकृतात् ॥ २३ ॥

# पूर्वपश्चान्नतादन्यत्प्राग्वत्तद्दशमं भवेत् ॥ २३३ ॥

प्रथमलप्रसाधने स्वोदयैः सायनार्कस्य भुक्तं भोग्धं च साधितम्, श्रत्र तु लङ्कोदयैभुक्तं भोग्धं साध्यम्। श्रत्रेष्टघटीस्थाने नतघटी शेया ततस्तत्काले सायनार्कस्येत्यादिना किया कार्या, तदा दशमं लग्नं भनेत् ( श्रर्थादादि पूर्वान्त घटी, तथा भोग्यप्रकारेण, यदि च परनतघटी, तदा भुक्तप्रकारेणेति शेषः ॥ २३ ॥

### अत्रोपपत्तिः--

इष्टकाले कान्तिषृत्तोध्वयाम्योत्तरवृत्तयोः सम्पातो दशमलप्तसंद्वः । तत्र रव्यु-परिगतप्रविश्वतावविद्यत्तयोः सम्पातान्तिरक्षस्यमध्याविध नाडीषृत्ते नतघटो, वा रव्युपरिगताहोरात्रवृत्ते रिवकेन्द्राद्याम्योत्तरवृत्ताविधका नतघटो । अत्र याम्योत्तरवृ-तमेव क्षितिजं कल्प्यं, रिवस्तु रिवः । तत्रेष्टकालो नतघट्यव । यदि परनतं तद् रिविभोग्यप्रकारेण, यदि पूर्वनतं तदा रात्रिशेषेष्टकालवत् भुक्तप्रकारेण दशमलनं साध्यम् अत्र क्षितिजस्य ध्रुवप्रोतत्वान्निरक्षोदयमानात्तत्साधनम् । रवेर्मुक्तभोग्या-सुसाधनवासना प्रथमलप्तवदेव—

भाषा जैसे प्रथम छन्न साथन किया है, वैसे ही दशमछन्न भी, लेकिन स्वोद-यके जगह यहां निरक्तोदय लेना चाहिये। इप्टबरीके जगह नतबरी लेनी चाहिये। यदि पूर्वनत हो तो अक्तप्रकार से, परनत हो तो भोग्यप्रकार से क्रिया करनी चाहिये और सब प्रथमछन्नवत् ही विधि समझना। तब दशमछन्न होता है॥ २३॥

उदाहरण—सूर्य००।१२।५०।५०। अयनांश २३।३८ जोड़ने पर सायनार्क १।६।३५।५० यहाँ भुक्तांश ६।३५।५०" इसको ३० अंश में घटाने पर भोग्यांश २३।२४।१० हुआ। यहाँ निरचोदय का प्रयोजन होता है—इसिलए निरचोदयमान का प्रमाण 'लङ्कोदया विघटिका गजभानि गोङ्कदसास्त्रिपचदहुनाः क्रमगोक्कमस्थाः।' इसके अनुसार मेपादि राशियों के निरचोदयमान।

यहाँ इष्टकाल नतघटी ही होती है। सो परनत शायण इतना है। अब सायनाक के राशि वृप है, इसलिए वृप के निरचोदय २९९ को अलग-अलग भोग्यांश २३।२४।१० खण्डों से गुणा किया, तो ६८७७।७१७६।२९९० इतने हुए। अब अन्त से सिट आया, तो ६९९७।२५० हुए। इसको तीस से भाग देने पर पलादिक लिब्ध २३३।१४।५१ इसको नतघटी के पला- मेप २७८ मी० वृष २९९ कुं० मि० ३२३ म० कर्क ३२३ घ० सिं० २९९ वृ० कन्या २७८ तु०

रमक १९७ में घटाया, तो नहीं घटता, इसलिए यहाँ अव "तत्काले सायनार्कस्य" इस प्रकार से क्रिया नहीं बनती। इसलिए 'भुक्तं भोग्यं स्वेष्टकालान्न शुद्ध्येत् न्नि- शिक्ष्यात्स्वोदयाप्तं लवाद्यम् । हीनं युक्तं भास्करे तत्तनुः स्याद्रात्रौ लग्नं भार्धयुक्ताद्रवेसतु ॥" इस रलोक के अनुसार क्रिया करनी पड़ेगी । यहां इष्टकाल १९७
को २० से गुणा किया तो २५९०, इसमें यूपके निरचोदय से भाग दिया तो, लिब्ध
१९१४।२१ यह अंशादिक हुई, इसको यदि सायन सूर्य में ओड़ा तो ११९६१९१६
इतने हुए, इसमें अयनांश २३।३८ को घटाया तो ००।१४।४२।१९ हुआ । यहां सायन
सूर्य में ओड़ने से पीछे अयनांश घटाना गौरव किया होती है। इस लिये निरयण
ही सूर्य ००।१२।५७।५० में उस अंशादिक लिब्ध को ओड़ दिया तो सीधे ही दशमलग्न आगया ००।२४।४२।११॥ "भुक्तं भोग्यं" का यह भी उदाहरण हो गया॥

दशम लग्न पर और कुछ ज्ञातच्य विषय लिखना आवश्यक है—यदि दिनार्ध के तुल्य इष्ट काल हो तो सूर्य समान ही दशम लग्न समझना। यदि मिश्रमान तुल्य इष्ट काल हो तो सूर्य में छै राशि जोड़ने से दशम लग्न, सूर्य के तुल्य चतुर्थ लग्न होता है।

यदि मिश्रमान के नजदीक पूर्व या पश्चात् इष्ट काल हो तो, चतुर्थ लग्न ही का साधन जलदी होगा, उसमें छै राशि जोड़ने पर दशम लग्न होगा। मेषादि छै राशि में प्रथम लग्न होने से दशम लग्न से प्रथम लग्न तीन राशि से अधिक अन्तरित होता है। तुलादि छै राशि प्रथम लग्न होने से दशम लग्न से प्रथम लग्न तीन राशि के अन्दर में होता है। यह साधारणतया अन्दाजा शुद्धाशुद्ध समझने के लिये लिखा है।

सिर्फ सायन मेपादि, सायन तुलादि लग्न होने से लग्न से १ राशि पर धन भाव, २ राशि पर सहज भाव, ३ राशि पर चतुर्थ भाव, ऐसे एक-एक राशि अन्तर सब भावों का होगा। और समय में ऐसा नहीं। कोई २ ज्यौतिषी लग्नांश के समान ही सदा सब भावों को माना है, यह गोल युक्ति से बहिर्भूत माल्स पड़ता है।

यदि नत काल विना ही दशम लग्न साधन करना इष्ट हो तो प्रथम लग्न में हैं राशि जोड़ कर सप्तम लग्न जाना गया इसी को सूर्य मान कर दिनार्ध का साधन किया, उसी को इष्ट काल माना, सप्तम लग्न को ही सूर्य माना उस पर से और निरन्तोदय पर से क्रमलग्नानयन विधि से जो लग्न होगा वही दशम लग्न होगा॥ इसका श्लोक—सप्तमलग्नीमनं परिकल्प्यं साध्यं वस्तदलं तदिहेष्टम्।

ब्यत्तोद्यवशतो यञ्जग्नं भोग्याद् वेद्यं तद्दशमाङ्गम् ॥ अथवा—लस्रं प्रथमं सूर्यं मत्वा रजनीदलमिह साध्यं विज्ञैः। तत्तुल्येष्टे ब्यत्तौ भुक्तैराधं लग्नं यद्दशमं तत्॥ इति।

या प्रथम लग्न ही को सूर्य मान कर उस पर से चर साधन कर रात्रिमान बनाना,

उसके आधे को ही इष्ट काल मान कर भुक्त प्रकार से जो निरचोद्य पर से प्रथम लग्न होगा, वही दशम लग्न होगा।

श्रय ससन्धिशेषभावानयनमाह—

सपड्मे लग्नखे जाय । तुर्यों लग्नोनतुर्यतः ॥ २४ ॥
पष्टांऽरायुक्तजुःसन्धिरम्रे पष्टांशयोजनात् ।
त्रयः ससन्धयो भावाः पष्टांशोनैकयुक्सुखात् ॥ २५ ॥
अम्रे त्रयः पडेवं ते भार्धयुक्ताः परेऽपि पट् ।
खेटे भावसमे पूर्णं फलं सन्धिसमे तु खम् ॥ २६ ॥

लम्नखे = प्रथमलग्न-दशमलग्ने, सवर्भे = पड्राशियुक्ते, तदा जायातुर्यों = सप्तमचतुर्थभावौ भवतः। ( द्रार्थात लग्नं पड्राशियुक्तं सप्तमभावः। दशमलग्नं पड्राशियुक्तं तदा चतुर्थभावो भवति )। लग्नोनतुर्यतः = प्रथमलग्नहोनचतुर्थभावाद , पष्टांशयुक् ततुः = लग्नशोधितचतुर्थभावस्य पष्टांशोन युक्तं लग्नं, तनुःसन्धः = लग्नसन्धः स्यात । ततोऽग्रे पष्टांशयोजनात ससन्धयः त्रयः = ससन्धिधनसहज्ञ-सुख्नावाः स्युः। द्रार्थात लग्ने पष्टांशयोजनेन लग्नसन्धः। लग्नसन्धौ पष्टांशयोजनेन धनसन्धः। धनसन्धौ तत्पष्टांशयोजनेन धनसन्धः। धनसन्धौ तत्पष्टांशयोजनेन धनसन्धः। सहजसन्धौ पष्टांशयोजनेन सहजभावः। सहजे पष्टांशयोजनेन सहजसन्धः। सहजसन्धौ पष्टांशयोजनेन सहजमन्धः। सहजसन्धौ पष्टांशयोजनेन सहजमन्धः। सहजसन्धौ पष्टांशयोजनेन सहजमन्धः। सहजसन्धौ पर्यांशयोजनेन सहजमन्धः। सहजसन्धौ पर्वांशयोजनेन सहजमन्धः। सहजसन्धौ पर्वाःशयोजनेन सहजमन्दिः। सहजसन्यो पर्वाःशयोजनेन सहजमन्दिः। सहभावः । इति। द्रय्यभावात्यरे, त्रयः = चतुर्थपद्यमपष्टभावाः भवन्ति। एवं लग्नत् पर्वभावाः सिद्धचन्ति। ते = पर् लग्नादिपद्यमप्रमावाः, भार्थ-युक्ताः = पद्राशियुक्ताः, तदा परे = सप्तमादिद्वादशान्ताः, ग्रापि पर्यभावा जाताः। भावसमे = पर्दे, पूर्णं जातस्ताजिकोक्तफलं समग्रं भवति। सन्धिसमे खेटे खं = ग्रन्यं फलं भवतीति॥ २४॥ २४॥ २६॥

#### अत्रोपपत्तः-

द्वयोर्महृद्युत्तयोः सम्पातौ षड्भान्तिरितौ भवत इति युक्त्या प्रथमलप्रात्सप्तम-लप्नस्य । श्रस्तिक्षितिजकान्तिवृत्तसम्पातह्पस्य पड्भान्तिरितवात् प्रथमलग्नं सपड्भे सत्सप्तमलग्नं भवत्येवं दशमलग्नाद्र्ध्वयाम्योत्तरकान्तिवृत्तसम्पातात् चतुर्थलग्नस्य (श्रधोयाम्योत्तरवृत्तकान्तिवृत्तसम्पातस्य षड्भान्तिरितत्वाद्शमलग्नं

सपड्भं कृतं सच्चतुर्थलानं भवतीति वालगम्यमेव । त्रय क्षितिजयाम्योत्तरवृता-भ्यां कान्तिवृत्तस्यासमा ये चत्वारः सम्पातास्ते प्रयमचतुर्थसप्तमदशमभावाः सर्वम-तेन सिद्धा एव, तदन्तरालभावानयनार्थं प्रारमभिक्षतिजकान्तिवृत्तयोः सम्पातादधो-याम्योत्तरकान्तिवृत्तसम्पातावधिकचापस्य प्रथमलग्नचतुर्थलग्नान्तरस्य समास्रयो विभागाः कृताः सन्तः द्वितीयतृतीयचतुर्यभावास्तत्र सन्धेः सोमाज्ञानाय तदन्तरस्य पट विभागाः कृताः । लग्ने पष्टांशयोजनेन लग्नसन्ध्यवसानसीमा, तत्र पष्टांशयो-जनेन धनभावः । एवं स्पष्टम् , तत्र प्रथमलप्रात्सप्तमलप्रावधि भार्धाशाः । चतुर्थ-ल्फ्राइशमलग्रावधि भार्थौशाः । तत्र चतुर्थलग्रमप्तमलग्नान्तरमितह्योभयनिष्ठचाप-खण्डस्य विशोधनेन प्रथमचतुर्यलग्नान्तरसमानमेव सप्तमदशमलग्नान्तरं सिद्धम् । तत्र प्रथमचतुर्थलग्नान्तरचापस्य समविभागत्रयतुल्या एव सप्तमदशमलग्नान्त-रचापविभागा त्राती 'भार्थयुक्ताः परेऽपि पट्।' इत्युक्तम् । यथा लग्नचतुर्थलग्न-योरन्तस्य समाख्यो विभागाः कृतास्तयेव चतुर्यसप्तमलग्नान्तरस्यापि चापस्य समाख्रयो विभागाः पद्ममपष्टसप्तमभावा भवन्ति । तत्रापि भावानां सन्धिज्ञानाय तदन्तरस्य समाः षडिवभागाः कृता एकैकषष्टांशयोजनेन सन्धयो भावाश्व भवेयुः। तत्र लग्नचतुर्थलग्नान्तरपष्टांशज्ञानाचतुर्थसप्तमलग्नान्तरचापपष्टांशज्ञानं श्रत उपपन्नं सर्वम् , श्रथ प्रथमचतुर्थलानान्तरचापोनाः पडारायश्रतुर्थसप्तम-लग्नान्तरचागा भवन्ति ६-(च-प्र) = स-च, त्रात्र पक्षौ पिड्भिर्विभक्तौ तदा

भाषा--लग्न में है राशि जोड़नेसे सप्तमभाव होता है। दशम लग्न में है राशि जोड़नेसे चतुर्थ भाव होता है। अब चतुर्थ भाव में छन्न को घटाकर शेपका पशंश वनाना, उसको लग्नमें जोड़नेसे लग्नकी सन्धि हुई। उसमें फिर पष्टांश जोड़नेसे धन भाव. धन भावमें वही पष्टांश जोड़नेसे धनकी सन्धि बनी, फिर उसमें पष्टांश जोड़नेसे सहजभाव बना, फिर उसमें पष्टांश जोड़ने से सहजसन्धि होगी। फिर पष्टांश जोड्नेसे चतुर्थ भाव हुआ। तनु धन सहज ये तीन भाव हुए। चतुर्थ भाव तो ज्ञात ही है।

अव उसी पष्टांशको एक राशिमें घटाकर शेप को चतुर्थभावमें जोड़ा, तो चतुर्थ-भावकी सन्धि हुई, फिर उसमें वही शेपको जोड़ा तो पञ्चम (सुत) भाव हुआ। फिर उसमें वही शेपको जोड़ा पञ्चमभावकी सन्धि हुई। फिर उसमें शेपको

जोड़ा तो पष्टभाव हुआ। फिर उसमें वही शेपको जोड़ा, तो पष्टभाव की सन्धि हुई। पष्टभावकी सन्धि में उसको जोड़ा तो सप्तम भाव बना, यहां सप्तमतो ज्ञातही था, इसिंटिये ये पादां तीन भाव बने।यहां यदि शेषजोड़नेसे सप्तमभाव, पूर्वसिद्ध सप्तम के तुल्य हुआ तो ठीक है। नहीं तो अशुद्ध समक्षिये। तव फिरसे जोड़िये।

इस प्रकार ये छैं भावों में छैं छै राशियां जोड़नेसे शेप छै जाया मृत्यु धर्म कर्म आय ब्यय ये भाव हो जायेंगे॥ २४-२६॥

उदाहरण--प्रथमलग्न २।२७।७।४ इसमें छैं राशि जोड़ा, तो सप्तम भाव ९।२७।७।४ हुआ, और दशमलग्न ००।२४।४२।११। में छै राशि जोड़ा तो चतुर्थ भाव ६।२४।४२।११ हुआ।

अब ३।२७।७।४ इस प्रथमलग्नको चतुर्थभाव ६।२४।४२।११ में घटाया तो शेष बचा २।२७।३५।७ इसका पष्टांश ००।१४।३५।५१ शेप १ रहा,

लग्न ३।२७। ७। ४

फिर पष्टांश जोड़नेसे धनभाव ४।२६।१८।४६ एवं पष्टांश जोड़नेसे धन सन्धि ५।१०।५४।३७

एवं पष्टांश जोड़ने से सहजभाव पारपा३०।२९

पष्टांशका शेषमें अर्थाधिकग्रहणसे फिर पष्टांश जोड़ने से सहजसन्धि ६।१०।६।२० इसमें फिर पष्टांश जोड़ने पर सुखभाव ६।२४।४२।११

यहां यह जोड़ा हुआ चतुर्थभाव गणितागत चतुर्थभावसे मिल गया, ठीक है। अब उस पष्टांश ००।१४।३५।५१ को ३० अंशमें घटाया शेप ००।१५।२४।९ यहां एक विकला का पढंश ऋण शेप है, अतः चतुर्थ स्थानमें एक घट जायगा। अर्धाधिक नियमसे इस पष्टांशको

दारशाधराः १

चतुर्थभावमें जोड़ा, तो सुखभाव की सन्धि हुई ७१९०। ६।२० फिर उस शेप को जोड़ने से सुतभाव ७१२५।३०।२८ फिर उस शेप को जोड़ने से सुतसन्धि ८।९०।५४।३७ फिर उस शेप को जोड़ने पर रिपुभाव ८।२६।१८।४६ पुनः उस शेप को जोड़ने पर रिपुसन्धि ९।१९।४२।५५ फिर उस शेप को जोड़ने पर जायाभाव ९।२७। ७।४

यह सपड्भ लग्न के समान हो गया, इसलिये गणित ठीक है। अब इन छै ससन्धि भावों में छै छै जोड़ने पर शेप छै भाव हो जायँगे।

# इस प्रकार ससन्धिद्वाद्शभावचक-

| तनु    | ą  | २७         | 6  | 8  | सन्धि | 8  | 99 | ४२ | XX  |
|--------|----|------------|----|----|-------|----|----|----|-----|
| धन     | 8  | २६         | 96 | ४६ | सन्धि | X  | 90 | 78 | ३७  |
| यहज    | X  | <b>3</b> × | ३० | २९ | सन्धि | ٤  | 90 | Ę  | २०  |
| मुख    | ε  | २४         | ४२ | 99 | सन्धि | و  | 90 | ξ  | २०  |
| मुत    | v  | २४         | ३० | २८ | सन्धि | 6  | 90 | 18 | ३७  |
| रिषु   | 6  | २६         | 96 | ४६ | सन्धि | 9  | 99 | ४२ | 77  |
| जाया   | 9  | २७         | v  | 8  | सन्धि | 90 | 99 | ४२ | XX  |
| मृत्यु | 90 | २६         | 96 | ४६ | सन्धि | 99 | 90 | 48 | ₹७. |
| धर्म   | 99 | 21         | ३० | 29 | सन्धि | 00 | 90 | ξ  | २०  |
| कर्म   | 00 | २४         | 12 | 99 | सन्धि | 9  | 90 | Ę  | २०  |
| श्राय  | 9  | २४         | ३० | २८ | सन्धि | 2  | 90 | ÄΑ | ३७  |
| व्यय   | 2  | २६         | 96 | ४६ | सन्धि | 3  | 99 | ४२ | XX  |

# अथ भावकुण्डलीचक्रम्।



भाव कुण्डलीमें प्रहिनवेशविचार पहले कुण्डली लिखकर उसमें तनु, धन, सहज, सुल, सुत, रिपु, जाया, मृत्यु, धर्म, कर्म, आय, व्यय ये द्वादश भावेंकि नाम लिखकर विचारना कि कौन ग्रह किस खाने में होगा ?—

यथा सूर्य ००।१२।५०।५० है, तो देखिये धर्म भावकी सन्धि ००।१०।६।२० इससे सूर्य अधिक है, और कर्म भाव ००।२४।४२।११ से न्यून है, इसलिये कर्म भाव ही में पड़ा। चन्द्रमा ८।५।३९।३३ है, यहां यह सुत भाव से अधिक, सुतसन्धि से न्यून है, इसलिये सुतसन्धि में पड़ा।

अथ मङ्गल ११२२११३१५३ है, यह भावचक देखनेसे कर्मसन्धि से आगे आय भावके अन्दर पढ़ा, इसल्यि आग्न भावमें मङ्गल हुआ।

वुध १११२३।५९।०९ है, यह मृत्युके सन्धिसे आगे और धर्म भावके अन्दर पड़ा इसिछिये धर्मभावमें बुध हुआ।

एवं गुरु ००।०२।४९।८ यह धर्म भावसे अधिक, तथा उसकी सन्धिसे न्यून

है। इसिलये धर्मकी सिन्ध में पड़ा।

शुक्र ०११२८।१९११७ है, यह आय भाव से अधिक, आयभावकी सन्धि से न्यून है। इसिलिये आयकी सन्धि में शुक्र पड़ा।

शनि ००।१०।५५।१३ है, यह धर्मकी सन्धिसे अधिक कर्म भावसे न्यून है। इसिछिये कर्मभाव में पढ़ा।

राहु ०६।००।५।५० है, यह सहज भावसे अधिक, उसकी सन्धिसे न्यून है इसल्यि सहजसन्धिमें लिखा।

केतु ००।००।५।५०, यह धर्मभावसे अधिक, उसकी सन्धिसे न्यून है, अतः सन्धिमें पड़ा। मुथहा ८।५।३४।१२ है, यह सुत सन्धिमें पड़ी ॥ इति

श्रथ सूर्यस्य भुक्तमथवा भोग्यम् उक्तरीत्या चानीतं तयदीष्टकालघटीपलेभ्यो न शुद्धचेत् तदा केनोपायेन लग्नसोधनं कर्तव्यमित्यत श्राह—

मुक्तं भोग्यं स्वेष्टकालाच ग्रुध्येत् त्रिंश३०चिन्नात्स्वोदयातं लवाद्यम् । हीनं युक्तं भास्करे तत्तनुः स्याद्रात्रौ लग्नं भाद्र्धयुक्ताद्रवेस्तु ॥ २७ ॥

रवेः, भुक्तं=भुक्तासुमानं, भोग्यं = भोग्यासुमानं, यदि स्वेष्टकालाक शुद्येत् अर्थाद्रविभुक्तभोग्यमानादल्प इष्टकालो भवति, तदा त्रिंशिक्तिस्नादिष्टकालात् स्वोद्येन स्वायनर्व्यधिष्ठितराशिस्वदेशीयोद्येन प्रथमलग्नानयने, दशमलग्नानयने तदाशिनिरक्षोदयेन भक्तान्, यदाप्तं लब्धं तल्लवाद्यं फलं होयं तद्भास्करे = सूर्यें हीनं युक्तं च कार्यम्, अर्थात् यदि भुक्तप्रकारेण कर्म कृतं, तदा भास्करे हीनं, भोग्यप्रकारेण कर्म कृतं तदा सूर्यें युक्तं कार्यं, व्ययनाशविधिरत्रापि विह्नेयः। तदा

तनुः लग्नं स्यात् । रात्रौ यदि लग्नानयनमभीष्टं तदा सूर्योदयादिष्टसमयाबधि – तदिष्टकालस्याधिकत्वादवौ भाद्धं संयोज्य ततः, तथा रात्रिगतेष्टघटीमिष्टघटीं मत्वा भोग्यप्रकारेणैव लग्नं सुखेन सिद्धधित । त्रथवा रात्रौ स्योदयाद्यातघटीं पष्टिशुद्धां कृत्वा शेषमितेष्टघटीसु भुक्तप्रकारेण लग्नज्ञानं भवतीति ॥ २७ ॥

# अत्रोपपत्तिः--

प्रथमलग्नानयने पूर्वक्षितिजासन्नेऽध ऊर्ध्व च सित सूर्ये, यदीष्टसमयादिधिकं मुक्तं भोग्यं भवेदर्यात् प्राक्कितिजाधोवित्तरिविविग्वकेन्द्रगताहोरात्रवृत्ते रिविकेन्द्रं प्राक्क्षितिजान्तरालतुल्यरात्रिशेषेष्टकालादिधिको रवेर्भुक्तकालस्तया दशमलग्नानयने ऊर्ध्वयाम्योत्तरवृत्तासव्यक्ष्ये रवौ सित नतकालादिधिकं मुक्तं भोग्यं वा भवेत्तदा "मुक्तं भोग्यं रवेस्त्यजेत् । इष्टनाडीपलेभ्यश्च ।" इति कियाया श्रलग्नत्वात्—स्वल्पेष्टकालादेव त्रेराशिकेन लग्नर्व्यन्तरांशज्ञानं कृतं यथा-यदि-सायनर्व्यधिष्टिन्तराशिस्वोद्यमानेन त्रिंशदंशाः लभ्यन्ते, तदेष्टकालेन क इति रिवलग्नान्तरांशाः । तत्र राशिशेषेष्टकाले रवेलग्नाधिकत्वाद्ववौ शोध्याः । दिनगताल्पेष्टकाले—भोग्यप्रकार्णेण कियायाश्चलनात्त्योरन्तरांशाः सूर्ये युक्ताः सन्तः प्रथमलग्नांशाः । सूर्योल्ल-गन्तरांशिकत्वात् ।

# रात्रौ लग्नं भार्धयुक्तादित्यस्य-

क्षितिज्ञाधोभागप्रदेशवर्तिनि स्यें रब्युपरिगताहोरात्रवृत्ते रिवगतप्रुवशितवृत्ता-धोयाम्योत्तरवृत्तान्तरालचापतुल्यनतघटय उर्ध्वयाम्योत्तरवृत्त—रिवगतप्रुवशितवृत्त-योरन्तरालेऽहोरात्रवृत्तेऽर्षि भवन्ति, समाना एव । तत्रास्तिक्षितिजाद्यावद्घिटकाग्रे रिवस्तत्तुल्यघटिकाग्रे एवोदयिक्षितिजाद्ध्वे सषड्भस्यः धन्नान्तरे तिष्ठति, तेन रात्रौ दिनमानाधिकेष्ठकालाल्लग्नानयनस्य गौरवात्केवलरात्रिगतघटीतुल्ये एवेष्टकाले सपड्भस्यील्लाघवेन लग्नानयनमाचार्येः कृतम् ।

अत्रापि भुक्तप्रकारेण, सूर्योदयादिगतेष्टघटी पष्टितो विशोध्य शेषमितासु इष्ट-घटीषु लाघवेनेव लग्नानयनं भवितुमहित ।

भाषा—भुक्तं भोग्यं रवेस्त्यजेत् । इष्टनाडीपलेभ्यः'—इस किया में यदि इष्ट-दण्ड से सूर्यका भुक्तकाल, भोग्यकाल अधिक हो तव इष्टदण्डमें वह नहीं घटेगा । वहांपर इष्टकाल ही को तीस से गुणाकर सायनसूर्यराशिके उदयमान से भागदे जो लब्ध हो, उसको भुक्तिक्यामें सूर्यभें घटावे, भोग्यक्रियामें सूर्यमें जोड़ देवे, तो लग्न हो जायगा॥ २७।

#### श्रथ भावस्थप्रहफलम्-

खेटे सन्विद्धयान्तःस्थे फलं तन्त्रावजं भवेत्। हीनैऽधिके द्विसन्धिभ्यां भावे पूर्वापरे फलम् ॥ २८॥

सन्धिद्वयान्तःस्ये = पूर्वापरसन्धिमानयोर्मध्यस्थिते, ग्रहे सति, तद्भावजं फलं भवेत् । द्विसन्धिभ्यां = पूर्वापरसन्धिभ्यां, हीनेऽधिकेऽर्थात् पूर्वसन्धेरल्पे, वा पर-सन्धेरिधके ग्रहे सति पूर्वापरे भावे फलं भवेत् । श्रर्थादारम्भसन्धेरल्पे ग्रहे पूर्व-भावफलं ददाति । विरामसन्धेरिधके ग्रहे सति श्रिश्मिमावे फलंददातीत्यर्थः ॥२८॥

## अत्रोपपत्तिः—

पूर्वसन्धिमारभ्य परसन्ध्यन्तं भावमानमत एव सन्धिद्वयमध्ये स्थितस्य भावस्थत्वात्तद्भावफलदानार्हता ब्रह्स्य । पूर्वसन्ध्यन्तात्पूर्वं पूर्वभावावयवत्वाद्यां ब्रहः ब्यारम्भसन्धेस्नः सोऽवश्यं पूर्वभावस्थफलदाने समर्थः स्यात् । एवं विरामधन्धे-रिधको ब्रहोऽब्रिमभावे वर्त्तते तेन तस्य ब्रहस्याब्रिमभावफलदानार्हत्वं स्फुटमेवेति ।

भाषा—आरम्भसिन्ध और विरामसिन्ध के बीच में ग्रह को रहते से उस भाव का फल देता है। यदि आरम्भसिन्धसे ग्रह कम हो तो पूर्वभावकाफल, या विराम-सिन्ध से अधिक ग्रह हो तो अगले भाव में रहने का फल देता है। २८॥

श्रय ग्रहाणां विंशोपकात्मकभावफलमाह—

ग्रहसन्ध्यन्तरं कार्यं विदात्या २० गुणितं भजेत्। भावसन्ध्यन्तरेणातं फलं विद्योपकाः स्मृताः॥ २९॥ ग्रहसन्ध्यन्तरं, प्रहो यस्य सन्धेरासन्नवर्ती तस्य सन्धेर्ग्रहस्य चान्तरं कार्यं, विंशत्या गुणितं, भावसन्ध्यन्तरेण भजेत् , ग्राप्तं = लब्धं, फलं विंशोपकाः स्मृताः कथिताः॥ २९॥

### अत्रोपर्पात्तः-

भावस्थे पूर्णं फलं विंशतिसमं स्वीकृतं, सन्धिस्थे प्रहे फलं शून्यमतोऽवा-

न्तरस्थिते महे तत्फलप्रमाणज्ञानाय त्रेराशिकम्-भावसन्ध्यन्तरेण विंशतिसमं पूर्णफलं तदा महसन्ध्यन्तरेण किमित्येवमिष्टफलम्= २० × (गु = सं) = विंशोपकफलम्। भा० स० ग्रं०

भाषा--ग्रह और आसन्नवर्ती सन्धि का अन्तर करके, वीस से गुणा करे भाव-सन्धि के अन्तर से भाग दे, लब्धि विंशोपक फल होगा ॥ २९ ॥

उदाहरण—सूर्य ००।१२।५७।५०, तथा इनके आसन्न सन्धि ००।१०।६।२० इन दोनों के अन्तर ००।२।५१।३० इसको बीस से गुणा किया ००।४०।१०२०।६०० अन्त से सिठयाने से ०।५७।१०।०० इतना हुआ, इसकी एक जाति किया तो २०५८०० यह भाज्य बना। अब भाव ००।२४।४२।११ और सिन्ध ००।१०।६।२० इन दोनों का अन्तर ००।१४।३५।५१ इसकी एक जाति किया तो ५२५५१ हुआ, यह भाजक हुआ। अब भाज्य २०५८०० को भाजक ५२५५१ से भाग देने पर आयी छिट्य = ३।५४। यह रिव का भावविंकोपक फल हुआ। ऐसे ही सब ब्रहों के विंशोपक बनाना पूरा विंशोपक २० के समान होता है, इसिल्ये २० में लगभग ४ स्वल्पान्तर से आया तो यह न्यून विंशोपक हुआ। इसिल्ये रिवका भावफल अत्यन्त साधारण होगा। पांच से अल्प निकृष्ट (हीन), ५-१० तक मध्यम, ११-१५ उत्तम, १६-१० उत्तमोत्तम समझना।

#### श्रय राशं शद्रेष्काणेशानाह—

भौमोशनःसौम्यशशीनवित्सितारेज्यार्किमन्दाक्तिरसो गृहेश्वराः । आद्याः कुजाद्या रवितोऽपिमध्यमाः सिताचृतीयाः क्रियतो दकाणपाः ३०

भौमोशनःसौम्यशशीनवित्सितारेज्यार्किमन्दाङ्गिरसः = मङ्गलशुक्कवुधचन्द्ररिववुधशुक्रमङ्गलवृहस्पतिशिनवृहस्पतयः, प्रहाः, क्रमेण, गृहेश्वराः = गृहाणां =
मेषादिराशीनाम् , ईश्वराः = श्रिधपतयः स्युः । यथा मेषस्य भौमः, षृषस्य शुकः,
मिथुनस्य वुधः, कर्कस्य चन्द्रमाः, सिंहस्य रिवः, कन्याया वुधः, तुलायाः शुकः,
वृश्विकस्य कुजः, धनुषो गुरुः, मकरस्य शिनः, कुम्भस्य शिनः, मीनस्य गुरुः
स्वामीति । श्रथ द्रष्काणेशान् वर्णयति तत्र रिशित्रमागो देष्काण उच्यते, यथा
राशौ त्रिंशदंशाः भवन्ति, तेषां समित्रभागो दश दशांशाः एकैक्द्रेष्काणः ।
तत्रैकमंशमारभ्य दशांशान् यावत् प्रथमद्रष्काणः, एकादशांशतो विंशत्यंशाविध
द्वितीयो द्रष्काणः । एकविंशतिभागादितिश्विंशदंशाविध तृतीयो द्रेष्काणः । एवं
सर्वेषु राशिषु । तत्र कियतः = मेषतः, (मेषमारभ्य मीनान्ताविध द्वादशराशीनां)

श्रायाः प्रथमद्रष्काणेशाः, कुजायाः=मञ्जलबुधगुरुसितशनिरिवचन्द्रेतिकमगताभवन्ति। रिवतः = रिवमारभ्य, ततः = रिवचन्द्रकुजबुधगुरुशुक्रशनीतिकमगणिता-प्रहाः। मध्यमाः=द्वितीयद्रेष्काणेशाः। सितात् = शुक्कात्, शुक्कमारभ्य ततः (शुक्कशनिर-विचन्द्रकुजेतिकमगता प्रहाः। तृतीयाः=तृतीयदृष्काणेशा भवन्तीति॥ ३०॥

# यथा राशिस्वामिचकम्।

| राशयः   | मे. | ą.  | मि- | 奪.  | सिं: | 布.  | तु. | ₹.  | <b>ध</b> . | म. | कुं. | मी. |
|---------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------------|----|------|-----|
| राशीशाः | मं. | शु. | बु. | चं. | सू   | बु. | शु. | मं. | 필.         | श. | श.   | 夏.  |

इद्मेवात्र पश्चवर्गीयबलसाधनाय त्राह्यम् , पश्चमनवर्मः सहेन्द्राचा इत्यादिका नेति स्मर्त्तव्यम । द्वादशवर्गीयवलसाधने पश्चमनवर्मेः सहेन्द्राचा इति मतमङ्गीकृतमिति ।

# अथ द्रेष्काणचक्रम्।

| राशयः                      | मे. | त्रृप | मि. | ₹ <b>7</b> . | सिं. | 有.  | तु.   | 됮.    | ध.  | म.  | कु. | मी.     |
|----------------------------|-----|-------|-----|--------------|------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|---------|
| प्र. द्वे. स्वा.<br>१-१०   | मं. | बु.   | 평.  | शु.          | श.   | सू  | च     | मं.   | बु. | नृ• | शु. | _<br>श. |
| द्वि. द्वे. स्वा.<br>११-२० | सू. | चं.   | मं. | बु.          | 펄.   | शु. | श.    | सृ.   | चं. | मं. | बु. | 펼.      |
| तृ.द्रे. स्वा.<br>२१-३०    | शु. | श.    | ਚ੍. | चं.          | मं.  | बु. | त्रु. | ग्रु. | श.  | सृ  | चं. | सं.     |

#### अत्रोपपत्तिः--

'राजानौ रिवशीतगू क्षितिसुतो नेता कुमारो बुधः, सरिदानवपूजितश्च सिववौ प्रेप्यः सहस्रांशुजः ।' इति प्राचीनकल्पनियमेन राशिषु दुर्दण्डौ कर्कसिंहौ जलच-रवनचरौ तेन राज्ञोरिधकारप्राप्तौ, तत्रापि जलचरत्वात् कर्कस्य चन्द्रोऽधिपितः । सिंहस्य सूर्यः । तत्र कर्कतः प्राग्मगणाधिकारो चन्द्रः । सिंहात् तत्परमगणाधिकारी सूर्यः । स्रथ राज्ञोऽनन्तरं राजकुमारस्यावसरस्तेन बुधाय चन्द्रो मिथुनं, रिवः कन्यां दत्तवान् , ततो मन्त्रिणोरवसरः । स्रत एव शुक्ताय राजनीतिनिपुण-तराय रविश्तुलां चन्द्रो वृषं ददौ, ततोऽवसरो नेतुः, तेन कुजाय रविर्वृक्षिकं, चन्द्रो-मेपं, ददौ । ततोऽवसरः किङ्करस्य शनेरतस्तस्मै रिवर्मकरं, चन्द्रः कुम्भं ददौ ।

एधं कुनाद्या द्विदिराशिस्वामिनः । रिवचन्द्रावेकैकराशिपती जातौ । श्रत्रत्योद्देष्काण-स्वामिनियमो जातकप्रन्यनियमाद्भिष्ठ एवास्ति जातकेतु 'पश्चमनवमैः सहेन्द्राद्याः ।' तथा वृहज्जातके 'द्रेष्काणपाः स्वेषुनवर्क्षनाथाः ।' इत्येवमन्यत्रापि वर्तते । तत्र प्रत्येकराशौ द्वादशराशेस्तृतीयांशरूपं राशिचतुष्कत्रयं स्वीकृतं, तत्र प्रथमचतु-ष्कस्य प्रथमराशीशः । द्वितीयचतुष्कस्य पद्ममाद्यष्टमाविषकस्य पद्ममराशीशः । तृतीयचतुष्कस्य नवमादिद्वादशान्तस्य नवमराशीशः स्वामीति स्पष्टम् । ताजिकद्वे-ष्काणेशयुक्तिस्काद्भिषाऽस्ति ।

भाषा—मेष से क्रम से वारहो राशियों के मंगल, शुक्र बुध चन्द्रमा सूर्य बुध शुक्र मङ्गल, वृहस्पित शिन शिन वृहस्पित ये स्वामी होते हैं। जैसे मेष का मंगल वृष का शुक्र, मिश्रुन का बुध, कर्क का चन्द्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या, का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मङ्गल, धनु का गुरु, मकर और कुम्म का शिन मीन का बृह-स्पित स्वामी हैं।

हरेक राशि में तीस अंश होते हैं। उसका तीन विभाग करने से दशदश विभाग करने से दश दश विभाग का एक २ देष्काण कहलाता है, वहाँ मेप से बारहो राशियों के प्रथम देष्काणों के स्वामी मंगल से लेकर मंगल बुध, बृहस्पति शुक्र इस कम से होते हैं। द्वितीय देष्काणों के स्वामी सुर्य से लेकर जैसे सूर्य चन्द्र कुज बुध इस कम से, तृतीय देष्काणों के स्वामी शुक्र से लेकर जैसे सूर्य चन्द्र कुज बुध इस कम से, तृतीय देष्काणों के स्वामी शुक्र से लेकर जैसे सूर्य चन्द्र कुज बुध इस कम से, तृतीय देष्काणों के स्वामी शुक्र से लेकर जैसे शुक्र, शनि रिव चन्द्र इस कम से होते हैं। यह नियम जान के नियम से भिन्न है॥ ३०॥

# श्रथ प्रहाणामुचनीचान्याह—

सूर्यादितुङ्गर्शमजोक्षनककन्याञ्जलीरान्त्यतुला लवैः स्युः। दिग्मिर्गुणैरप्रयमेः शरेकैर्भूतैर्भसंख्यैर्नेखसम्मितैश्च ॥ ३१ ॥

त्रजोक्षनककन्याकुळीरान्त्यतुळाः = मेषष्यभकरकन्याकर्कमीनतुळाः राशयः, दिग्निः १० गुणेः, ३ श्रष्टयमैः २८, शरेंकैः १५, भूतैः ४, भसंख्यैः २७, नसस-मिनतेः २० लवेः, सूर्यादितुक्क = सूर्यादिप्रहाणामुन्यस्थानानि स्युः। यथा सूर्यस्य मेषदशमेंऽशे, चन्द्रस्य वृषत्रिमितेंऽशे, कुजस्य मकराष्टाविंशतितमभागे, बुधस्य कन्यार्थे, गुरोः कर्कपत्रमेंऽशे, शुकस्य मीनसप्तविंशतितमेंऽशे, शनेस्तुलविंशतित-मेंऽशे उन्नस्थानमार्थोक्तम्। न तु वर्त्तमानकाळिकम् उन्नस्य चितत्वायथा सूर्यस्य मिथुनाष्टादशभासेऽस्त्युन्तमेवमन्येषाम्॥ ३१॥

४ ता० नी०

# अथोचनीचचक्रम्।

| प्रहाः       | सू. | चं. | मं. | बु. | 폊. | शु. | श. |
|--------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|
| उच-<br>राशयः | 00  | 9   | 9   | ×   | ą  | 99  | Ę  |
| श्रंशाः      | 90  | R   | २८  | 94  | X  | २७  | २० |
| नीच<br>राशयः | Ę   | v   | ₹   | 99  | •  | • 1 | 00 |
| श्रंशाः      | 90  | ₹   | २८  | 94  | X  | २७  | २० |

भाषा—मेपके दश अंशमें सूर्यका, वृपके ३ अंशमें चन्द्रमाका, मकरके २८ अंशमें मङ्गळका, कन्याके १५ अंशमें बुधका, कर्कके ५ अंशमें बृहस्पतिका, मीनके २७ अंश में शुक्रका, तुळाके २० अंशमें शनिका उच है ॥ ३१ ॥

त्रय प्रहाणां नीचस्यानमुचवलानयनं नवांशस्वामिनश्चाह— तत्सप्तमं नीचमनेन हीनो प्रहोऽधिकश्चेद्रसभाविशोध्यः।

चकात्तदंशाङ्कलयो बलं स्यात् क्रियेणतौलीन्दुभतो नवांशकाः ॥ ३२॥

तत्सप्तमं = उचात्सप्तमं, प्रहाणां नीचं स्यात् । श्रनेन = नीचेन, हीनः=वर्जितः, प्रहः, यदि रसभात् = पड्राशितः, श्रधिकः = राशिस्थाने पड्डाहिशेषः, स्यात् तदा चकात् = द्वादशराशिभ्यः, विशोध्यः = वर्जितः, कार्यः । तदंशाङ्कलवः = तदन्तस्य यॅऽशास्तेषामङ्कलवो नवमांशः कार्यः, तदुच्चवलं स्यात् । मेषादिद्वादश-राशीनां त्रिराष्ट्रस्या कियेणतौलीन्दुभतः = मेषमकरतुलकर्केतिराशिचतुष्टयस्य पौनः-पुन्येन कमतो नवांशा भवन्ति ॥ १२ ॥

## तत्रोज्जबलसाधनोपपत्तः-

उन्निस्यते ग्रहे पूर्ण वलं विंशितः, नीचिस्यते ग्रहे वलं शून्यम् । उचनी-चान्तरं राशिष्ट्कम् । अचके उचालीचस्य पड्भान्तित्त्वात् । श्रथेष्टस्थाने स्थितस्य ग्रहस्य वलमानीयते त्रैराशिकेन = उचस्थाने स्थितस्य ग्रहस्य नीचेन सह सिद्धेन भार्थौशेन यदि विंशित्वर्वलं तदेष्टस्थलस्थितस्य ग्रहस्य नीचेन सह कृतेना-न्तरेण किमिति इष्टस्थलीयवलम् =  $\frac{2 \circ (9 - \pi i)}{9 \circ 0} = \frac{9}{3} \frac{\pi i}{3}$ , इति सिद्धम् ।

# अथ नवांशक्रमोपपत्तः—

एकराशों नव नवाशा द्वादशराशों त्वष्टोत्तरशतं नवांशास्तत्र मेषे मेषादितों नवांशा इत्यत्र स्पष्टेंच युक्तिः । भचकादौ भचकादिनवांशादेनिवेशात् । तत्र मेषराशों नवसु नवांशोषु मेषादिनवराशयों निवेशिताः सन्तो धनुःपर्यन्तराशयः सिद्धाः । श्रथ वृषप्रथमनवांशे अकरराशिरेव प्राप्तः । ततो १९६य नवसु खण्डेषु सकरादिनव स्थापिता राशयस्तदा षृषान्ते कन्याराशिनवांशः । ततो मिश्चनस्य प्रथमनवांशे तुला एवो निवेशिता दश्यते, विश्चनान्तिमनवांशे मिश्चननवांश एवातः कर्कादिनवांशे कर्क एव पगतः, तेन नवांशकमो युक्तियुक्त एवेति, एवं शेषेषु पौनः-पुन्येन निवेशाद्वासना स्पष्टेति ।

भाषा—अपने अपने उच्चसे सातमें राश्यंशमें प्रहोंके नीच होते हैं। जैसे सूर्यका उच मेपके दश अंशमें है, उसमें हैं राशि जोड़नेसे तुलाके दश अंशमें सूर्यका नीच होता है। ऐसे सब प्रहों का समझना। अब उच्च बल बनाते हैं—

जिस महका उच वल वनाना हो, उसके नीचको उस महके राश्यंशमें घटाना, शेप यदि छैराशिसे अधिक हो तो शेपको बारह राशिमें घटाना, उसका अंश वनाना अर्थात् राशि स्थानको तीससे गुणाकर आगेके अंशको जोड़ना तो अंशादि हो जायगा। अब इसको नो से भाग देने पर लब्धि उस महका उच्च वल होता है।

यहाँ विशेष बात यह है कि शेष छै राशिसे अधिक होनेसे बारहमें घटाना यह

जो आचार्य का कथन है वह गौरवात्मक है।

वस्तुतः नीच, और यह इन दोनोंमें जिसको जिसमें घटानेसे थोड़ा अनन्तर हो उसीमें उसको घटाना, तब शेष छै राशि से थोड़ा ही होगा। दूसरी वार बारहमें घटाना नहीं पड़ेगा।

उदाहरण—देखिये सूर्य ००।१२।५०।५० है, उसका नीच ६।१० है, अब यहां नीच को सूर्यमें घटाना है किन्तु सूर्य के राशि स्थान सून्य है वहाँ वारह समझना, तब सूर्यमें नीच को घटाया तो ०६।०२।५०।५० हुआ शेष, यह छै राशिसे अधिक है इसिंछिये फिर वारह राशि में घटाया तो शेष ०।५१२०।०२।१० इसका अंशादि १७०।०२।१० इसका नवमांश १९।४०।१४ रविका उच्च वछ हुआ।

यहां यदि पहले ही नीचसे सूर्वको थोड़ा देखकर नीचहीमें सूर्वको घटाया तो

शेष वह आगया ०५।२०।०२।१० जो वारहमें पूर्व शेषको घटाकर हुआ था।

और भी देखिये मङ्गळ १।२२।१३।५४ है, उतका नीच ३।२८ है, यहां मङ्गळमें नीचको घटाने को जाते हैं, तो १ राशियें ३ राशिनहीं घटता है, यहां १ में १२ जोड़ कर घटाया, तो ९।२४।१३।५४ हुआ, छै राशिसे अधिक है, अतः फिर १२ राशिमें बटाया तो शेष २१०५१४६१०६ वचा, वहां यदि मङ्गल ही को उसके नीच ३१२८ में घटाते हैं, तो शेष २१५१४६१०६ वही आया, जो पूर्व शेषको वारहमें घटाकर हुआ था।

सेषादि राशियोंके क्रमसे मेप, मकर, तुला, कर्क इन राशियोंके तीन आवृत्तिसे नवांशा होती है। जैसे मेपकी नवांशा मेपहीसे, वृपकी नवांशा मकर से, सिथुन की नवांशा तुलासे, कर्ककी कर्कही से, फिर सिंहकी मेपसे, कन्याकी सकरसे, तुलाकी तुलासे, वृश्चिक की षवांशा कर्कसे, धतुकी नवांशा मेपसे, मकरकी नवांशा मकरसे, कुरुभकी नवांशा तुलासे, मीनकी कर्कसे होती है॥ ३२॥

उदाहरण—यथा चन्द्रमा ८०५।३९।३३ इसमें चन्द्रमाके नीच ७०२,को घटाया, तो शेप १।०२।३९।३३ यहां राशिको तीससे गुणाकर र अंश जोड़ा तो अंशादि ३२।३९।३३ इसमें ९ से भाग दिया छिध ३ शेप ५ को ६० से गुणाकरके ३९ जोड़ा ३३९ इसमें फिर ९ से भाग दिया तो छिध ३७ शेप ६ इसको ६० साठसे गुणा किया ३६०, विकछा ३३ जोड़ा, तो ३९३, इसमें फिर ९ से भाग दिया तो छिध ४३, अब एकोपकमसे छिध ३।३०।४३ यह चन्द्रमाका उच्च वछ हुआ, ऐसे सब प्रहाँके उच्च वछ वनाकर छिखता हूँ। सू० उ० व० १९।४०।१४ च० उ० व० १।३०।४३, अं० उ० व० ३।५८।४३, वु० उ० व० ००।५९।५४, वृ० उ० व० ९।४५।२७ शु० उ० व० ११।११११ श० उ० व० १।००।२२ इसको पञ्चवर्गी चक्रमें छिखना ॥ इति

अथ नयांशवोधकं चक्रम्।

| खण्डानि  | मे. | बृ.  | मि-  | 4.•        | सिं. | क.   | ਰੁ.        | ₹.   | ध.         | म.   | <u> </u> | मी.  | राशयः       |                 |
|----------|-----|------|------|------------|------|------|------------|------|------------|------|----------|------|-------------|-----------------|
| \$17'0   | मे. | म-   | तु.  | <b>क</b> . | मे.  | म.   | ਰੁ.        | 事.   | मे.        | म.   | ਰੁ.      | क.   | प्र॰ नवांशः | N. Marie and A. |
| इं।४'०   | 됭.  | कुं. | बृ.  | सि         | 필.   | कुं. | ą.         | सिं. | 필.         | कुं. | 필.       | सिं- | द्वि॰ नवांश | -               |
| 90100    | मि. | मी.  | घ.   | ₹.         | मि-  | मी.  | ਬ.         | क.   | मि         | मी.  | घ.       | क.   | तृ॰ नवांश   | -               |
| 9३१२'०   | 零.  | मे.  | म.   | ਰੁ.        | ₹.   | मे.  | म.         | तु.  | 事.         | मे.  | म.       | ਰੂ.  | च० नवांशः   |                 |
| 9 6 18 0 | Ĥ.  | ą.   | कुं. | तृ.        | सिं. | 逗.   | <b>ફ</b> . | 逗.   | सिं.       | 필.   | कुं.     | चृ.  | प० नवांशः   | -               |
| 2010'0   | ₹.  | मि.  | मी.  | ਖ.         | क.   | मि.  | मी.        | घ.   | क.         | मि.  | मी.      | ਬ.   | ष० नवांशः   | -               |
| २३।२'०   | ₫.  | क.   | मे.  | म.         | ਰੂ.  | 布.   | मे.        | म.   | तु.        | 事.   | मे.      | म.   | स॰ नवांशः   | -               |
| रुई। " 0 | Į.  | सिं. | वृ.  | <b>.</b>   | बृ.  | सिं. | चृ.        | कुं. | <b>ą</b> . | सिं. | ą.       | कु.  | अ ० नवांशः  | -               |
| ₹610'0   | ਬ.  | क.   | मि-  | मी.        | घ.   | क.   | मि.        | मी-  | ध.         | क.   | मि.      | मी.  | न॰ नवांशः   | -               |

## त्रय पड्भिः क्षोकैर्मेषादिद्वादशराशिषु हद्देशानाह-

जीवास्फुजिज्ज्ञारशनैश्चराणाम् । मेचेऽङ्गतकाष्ट्रशरेषुभागा शुक्रज्ञजीयार्किकुजेराह्यः ॥ ३३ ॥ वृषेऽप्रवण्णागदाराऽनलांदााः सौम्यास्फुजिजीवकुजार्किहद्दाः। युग्मे पडङ्गेयुनगाङ्गभागाः कुजार्फुजिज्बेज्यरानैध्वराणाम् ॥ ३४ ॥ कर्केऽद्वितकोङ्गनगाव्धिभागाः देवेज्यग्रुकार्किवुधारहद्याः। सिंहेऽङ्गभृताद्रिरसाङ्गभागा स्त्रियां नगाशान्त्रिनगाक्षिभागाः सौम्योशनोजीवकुजार्फिनाथाः ॥ ३५ ॥ कोणज्ञजीवास्फुजिदारनाधाः। रलाष्टाद्विनगाक्षिभागाः भौभार्ज्जिज्वेज्यदानैश्चराणाम् ॥ ३६ ॥ कोटे नागाव्ध्यप्रशाराङ्गभागा जीवास्कुजिज्ञारदानैश्वराणाम्। चापे रवीष्यम्बुधिपञ्चवेदा सौम्येज्यश्कार्किकुजेशहद्याः ॥ ३७॥ सृगे नगाद्रचष्ट्युगश्रुतीनां ग्रुक्रज्ञजीयारशनैश्वराणाम् । सितंज्यसौम्यारशनैश्वराणाम् ॥ ३८ ॥ नगाङ्गाद्रिशरेणुभागाः मीनेऽकवेदानलनन्दपक्षाः

मेपराशी-ब्रादितः षडंशाविध जीवः, ततः सप्तमांशाद् द्वादशभागाविष शुकः, त्रयोदशांशाद् विंशत्यंशपर्यन्तं बुधः, एकविंशांशा-तपत्रविंशत्यंशपर्यन्तं-कृतः, पड्विंशांशाितंत्रशदंशाविध शनिहिंद्शो भवतीति। एवं सर्वेषु राशिषु दृद्देशा-श्चेयाः । हद्दापदं सीमाचरमवोधकम् । ब्रात्र चक्रदर्शनेन झटिति दृद्देशक्षानं भवति॥ ३३॥ ३४॥ ३४॥ ३६॥ ३६॥ ३०॥ ३८॥

#### हद्देशचक्रम्।

|     |               |       |     |     | -            |      | -   |     |            |     | ~~~  |     | -    |
|-----|---------------|-------|-----|-----|--------------|------|-----|-----|------------|-----|------|-----|------|
| -   | राशयः         | मे.   | ą.  | मि. | क.           | सिं. | क.  | तु. | ત્રુ.      | ध.  | म.}  | कु. | मी.  |
| -   | ग्रंशाः       | Ę     | 6   | ह   | 9            | ε    | ७   | ξ   | ७          | 93  | v    | v   | 92   |
|     | <b>ग्रहाः</b> | त्रु. | शु. | बु. | मं.          | 폊.   | बु. | श.  | मं.        | चृ. | बु-  | शु. | য়ু. |
| Ì   | श्रंशाः       | ε     | 8   | Ę   | Ę            | 3    | 90  | 6   | 8          | ×   | 0    | ६   | x    |
|     | <b>ग्रहाः</b> | शु.   | बु. | शु. | <u>য্য</u> . | शु.  | शु- | बु∙ | <u>शु∙</u> | शु- | बृ∙  | वृ. | 亨.   |
| ì   | श्रंशाः       | 6     | 6   | x   | ६            | 9    | 8   | 9   | 6          | 8   | 6    | 0   | ₹    |
| -   | <b>प्रहाः</b> | बु.   | चृ∙ | 夏.  | बु.          | श.   | चृ. | 夏.  | बु∙        | बु∙ | श.   | बु∙ | बु.  |
| No. | श्रंशाः       | x     | X   | ७   | 9            | Ę    | 9   | ७   | ×          | X   | 8    | X   | 3    |
|     | <b>ग्रहाः</b> | मं.   | श.  | मं. | मं.          | बु   | मं. | श.  | नृ∙        | मं. | श.   | मं- | मं.  |
|     | ग्रंशाः       | x     | ₹   | Ę   | 8            | मं.  | 3   | 3   | Ę          | 8   | 8    | ×   | 3    |
|     | प्रहाः        | श.    | मं. | श.  | श-           | Ę    | श.  | मं. | श.         | श-  | मं • | मं. | श.   |

भाषा—इस हहेचा वर्णक श्लोकों के अर्थ चक्र देखने से ही जस्दी समझ पड़ता है, इसल्बि चक्र ही समझाने के लिये कुछ लिखते हैं। जैसे मेप में १ से ६ अंश तक इहस्पति हहेश हैं। ७-१२ तक शुक्र, १३-२० तक बुध, २१-२५ तक संगळ, २५-३० तक शनि हहेश हैं। ऐसे सब राशियों में चक्र देखकर समझना॥ ३३॥ ३४॥ ॥ ३५॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥

श्रय पश्चवर्गीयबलसाधनार्थे गृहोचादिबलविसागानाह—

त्रिशात्स्वमे विशक्तिरात्मतुङ्गे हद्देऽक्षचन्द्रा द्शकं दकाणे। ससल्लहे पञ्चलवाः प्रदिष्टा विशोपका वेदलवैः प्रकल्पाः॥ ३९॥

स्वमे = निजगृहे, .त्रिंशत = त्रिंशत्संख्यका श्रंशा बलम् । श्रात्मतुङ्गे = स्योचे स्थितस्य प्रहस्य, विंशतिः = विंशत्यंशा बलं, हृद्दे = स्वहृद्दायां, श्रक्षचन्द्राः = पश्चद्दश, श्रंशा बलम् । दकाणे = स्वदकाणे, दशकं = दशभागा बलम् । सुसङ्खहे = स्वनवांशो, पश्चलवाः = पश्चमिता श्रंशा ( बलम् ) प्रदिष्टाः उक्ताः । एतेषां बलानां वेदलवेः = चतुर्यांशोः, विंशोपकाः = विंशत्यासन्नगता बलाङ्काः प्रकल्प्याः ॥ ३९ ॥

उपपत्तिः। स्वगृहे = ३० ग्रंशाः

स्वोचे = २० त्रंशाः स्वहदायां = १५ त्रंशाः

स्वदकाणे = १० ग्रंशाः

स्वनवांशे = ५ ग्रंशाः

योगः = ८०

त्रात्र पञ्चवर्गीयवलयोगाङ्घाना-

मधिकस्वात्सर्वेषां ग्रहाणां बलसंख्या

श्रङ्कलाघवायँ-चतुर्भिर्भक्ताः कृताः ।

इत्युपपन्नं सर्वम् ।

भाषा—अपने राशि ( गृही ) में प्रह होने से तीस अंश बल, होता है। अपने उख में वीस अंश बल, अपनी हहा में पन्द्रह अंश, अपने रक्काण में दश अंश, अपने नवांशा में पांच अंश बल, होता है। किसी प्रह का गृह-उच हहा, रक्काण, नवांश के बलों का योग कर चार से भाग दे लिक्स विंशोपक बल होगा॥३९॥

अथ प्रहाणां स्वभवनादिभिन्नस्थलेषु बलमाह

स्वस्वाधिकारोक्तवलं खुद्धक्षे पादोनमर्घ समभेऽरिभेऽङ्किः।

पवं समानीय बलं तदैक्ये वेदोद्धृते हीनवलः शरोनः॥ ४०॥

सुद्धक्के = मित्रगृहे, मित्रहद्दे, मित्रहक्षाणे, मित्रनवांशे, स्वस्वाधिकारोक्तवलं = स्वगृहस्वदृद्दास्वद्रेकाणस्वनवांशप्रोक्तवलम्, पादोनम् = स्वचतुर्याशोनं,

भवति । समभे=समग्रहगृहादौ, स्वगृहादिग्रीक्तबलमधे भवति । श्रित्मि=रात्रुगृहादौ, स्वगृहादिकथितवलमानं, श्रिह्मिः=चतुर्थौशपितिमितं भवति । एवम् = श्रनया दिशा ग्रहाणां गृहादिवलं समानीय = चके विलिख्य, तदेंक्ये = तद्योगे, वेदोद्धृते=चतुर्भक्ते (सित ) वलं भवति । श्रत्र शरोनः = पद्यालपः, होनवलः स्यात् । श्रर्थात् १६= २० = पूर्णवलो । ११-१४ = वली । ६-१० = मध्यवली । १-४ = श्रलपवली' श्रत्रात्—

पञ्चाल्पो हीनवीर्यः स्यादधिको मध्य उच्यते । दशाधिको बली प्रोक्तः पञ्चवर्गीवलं त्विदम् ॥ ४० ॥

#### अत्रोपपत्तिः—

अत्र स्वग्रहापेक्षया मित्रमे स्वतन्त्रताऽल्पत्वात्पादोनं युक्तमेव, ततोऽपि सममे गुणान्पत्वात्पादमितमेवेति युक्तं कल्पितं स्थानाधिकारवलम् । अत्र पूर्णवलस्य विशतिसंख्यकत्वात्तवतुर्थौशाल्पवलादल्पवलो प्रहो दुवलो भवति । ३० = ५ अतः पद्मालपो होनवीर्य इत्याद्यक्तम् ।

भाषा—अपने गृही, हद्दा, दकाण, नवांशमें जो जो वल कहा गया है, वह सब मिन्नके गृही, हद्दा, दक्काण, नवांशमें पौने होकर होता है। सम प्रहके गृही आदि में अधा होता है। शत्रुके गृही आदिमें चौथाई होता है इस प्रकार सब स्थानों के वल ले आकर योग कर चारसे भान देनेसे वल (विंशोपक वल) होता है। वह यदि पांच से थोड़ा होय तो प्रह बलहीन होता है॥ ४०॥

| स्वगृहे<br>३०। • • | स्वहद्दायां     | स्वदकाणे          | स्वनवांशे<br>४।•• |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| मित्रगृहे          | मित्रहद्दे      | अत्रदक्षाणे       |                   |
| २२।३०              | 99194           | ७।३०              | डाइप              |
| गृहे १४।••         | समहद्दे<br>७।३० | समदकाणे<br>• ५।•• |                   |
| शत्रुगृहे          | शत्रुहद्दे      |                   | शत्रुनवांशे       |
| ७।३०               | ्रा४४           | रा४४              | 9197              |

| स्वगृहे | उच्चे  | हद्दे | दक्काणे | नवांश <u>े</u> |
|---------|--------|-------|---------|----------------|
| ३०। ••  | २०1• • | १५    | १०      | ५              |
| 101     | 1010   | 12    | 10      | *              |

#### ताजिकनीलकण्ठ्यां-

## श्रथ ताजिकमतेन मित्रसमशत्रुनिर्णयः-

श्रत्र नैसर्गिकं तात्कालिकं च मित्रादिलक्षणं नास्ति, किन्तु स्थानभेदेन मित्रा-दिलक्षणमुक्तं यथा—पश्यन् मित्रदशा सुहृद्दिपुदशा शत्रुः समस्त्वन्यथा।' मित्र-दृष्ट्या (३।४।९।११) एतत्समस्थानस्थितदृष्ट्या प्रहो मित्रम् । श्र्यांद्यसमाद्ग्रहा-योष्रहृ एतदुक्तस्थानान्यतमस्थानस्थितः स तस्य मित्रमित्यर्थः। एवं रिपुदशा (१।४।७।१०) यो प्रहो यस्मात् प्रहाद्वर्तते स तस्य शत्रुः। श्रन्यथा मित्रशत्रुभिनः सम इति स्पष्टयत एवोक्तं केनापि—

"मित्रं त्रिकोणत्रिभवस्थितश्चेद्द्वधर्यष्टिरिष्फेषु समो प्रहः स्यात् । केन्द्रेषु रातुः कथितो मुनीन्द्रैर्वपौदिवेशो फलनिर्णयाय ॥" इति ।

भाषा—जैसे जातकों में मित्र सम शत्रु का निर्णय लिखा है। वैसे ताजिक ग्रन्थों में नहीं, यहां तो जिस ग्रह को जो ग्रह मित्र दृष्टि से देखता है, वह मित्र है, जो शत्रु दृष्टि से देखता हो, वह शत्रु होता है, इन दोनों से भिन्न ग्रह सम होते हैं। वहां ३।५।९।९१ स्थानों में वर्त्तमान ग्रह मित्र दृष्टि से देखता है, इस लिये मित्र होता है। ११४।७१० इतने स्थानों में स्थित ग्रह शत्रु दृष्टि से देखता है, इस लिये शत्रु होते हैं। इनसे भिन्न २।६।८।१२ स्थानों में स्थित ग्रह सम होते हैं। यह निर्णय सिर्फ ताजिक ग्रन्थ में वर्षेश निर्णयार्थ तथा फल विचारार्थ है।

देखिये वर्ष कुण्डली को ?, यहां पहले स्थानवश से मित्र शत्रु चक है।

### उदाहरण—

| मित्र <b>स्था</b> नानि | ₹ | ¥       | 9 | 99 |
|------------------------|---|---------|---|----|
| समस्थानानि             | 2 | Ę       | 4 | 92 |
| शत्रुस्यानि            | 9 | ान<br>४ | b | 90 |

## वर्षाङ्गचक्रम्-



# अथ ताजिकमतेन वर्त्तमानोदाहरणे मित्रसमशत्रुचक्रम्।

| त्रहा    | सूर्यः            | चन्द्रः          | <b>कु</b> जः           | <u>बुधः</u>              | गुहः        | भृगुः                  | शनिः              |
|----------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| मित्राणि | चं.               | सू.<br>वृ.<br>श. | बु.                    | मं.<br>शु.               | चं.         | बु.                    | चं.               |
| समाः     | मं.<br>बु.<br>शु. | मं.<br>शु.       | स्.<br>घृ.<br>श.<br>च. | <b>स्</b> .<br>गृ.<br>श. | मं. शु. बु. | सू.<br>वृ.<br>श.<br>च. | मं.<br>बु.<br>शु. |
| शत्रवः   | बृ.<br>श.         | द्यु.            | शु.                    | चं.                      | सृ.<br>श.   | मं.                    | म्.<br>वृ.        |

यहां स्पूर्व के साथ वृहस्पति, शनि हैं। ये शतु हुए। दूसरे स्थान में मङ्गल, शुक्र ये सम हुए। नवम में चन्द्रमा हैं वह मित्र हुए। वारहवें स्थान में बुध है। वह सम हुए। अर्थात् स्पूर्व को ताजिकमतेन यहां केवल चन्द्रमा ही मित्र हुए। और बुध, कुज, शुक्र सम हुए। और गुरु, शनि शतु हुए। ऐसे ही चन्द्रमा से ४ चौथे में बुध शतु । पद्धम में सूर्य, गुरु, शनि, मित्र । पष्ट में कुज, शुक्र सम हुए। मङ्गल के साथ १ स्थान में शुक्र है, यह शतु, अष्टम में चन्द्रमा सम, एकादश में बुध मित्र, वारहवें में रिव, गुरु सम हुए। ऐसे ही और प्रहों के भी मित्र सम शतु समझने चाहिये। यहां जो जो यह एक स्थान में साथ वैठे हैं। उनके मित्र सम एक ही समझना, शतु में भी और प्रह यथावत्। शिर्फ साथ के प्रहों में परस्पर शतु समझना॥ जैसे रिव का गुरु, गुरु का रिव ॥ इसी मित्र सम शतुसे कौन प्रह मित्रके या समके या शतुके स्थान होरा आदिमें है, यह विचारना। तब तक पहले प्रहोंके चतुर्वर्गश्वर चक्र विचारना है।

| प्रहाः          | सूर्यः | चन्द्रः | कुजः | वुधः | गुरुः | मृगुः | शनिः |
|-----------------|--------|---------|------|------|-------|-------|------|
| गृहेशाः         | मं.    | चृ.     | शु.  | 펼.   | मं.   | शुक   | मं.  |
| हद्देशाः        | बु.    | चृ.     | श.   | मं.  | 펼.    | मं.   | शु.  |
| <b>दकाणेशाः</b> | स्.    | बु.     | श.   | मं.  | मं.   | श-    | सृ.  |
| नवांशेशाः       | चं.    | ग्रु∙   | चं.  | श.   | मं.   | बु.   | चं.  |

यथा सूर्य ००।१२।५७।५० हैं। यहां सेप राशिमें होनेसे, सूर्य का गृहेश मङ्गल हुए। सेपके १२ अंश भोगकर १३वें अंशके ५७ कला भोग किया है, इस लिये मेपके १३वें अंश बुध की हहामें पढ़ा, अतः सूर्य के हहेश बुध हुए। और भेप के तेरह अंश दूसरा द्रेष्काण हुआ, उसका स्वामी सूर्य स्वयं हुए। और १३ अंश चतुर्थ नवांश खण्ड में पढ़ा सेप में मेपहीसे नवांशगणना होती है, इसलिये सेपसे चतुर्थ कर्कराशि, उसका स्वामी चन्द्रमा नवांशेश (मुसब्बहेश) हुए। ऐसे और प्रहोंके भी विचार कर ऊर्ध्वलिखित चक्रके कोष्ठ को भरें।

अब विचारना है कि कौन प्रह मित्रचेत्रादिमं पड़ा इत्यादि। सो यहां स्यं मङ्गल्के घरमें पड़ा, मङ्गल उनको सम है, अतः गृहेश सम हुआ। सूर्यका हदेश बुध हैं, वह उनका सम हैं, अतः सूर्यका हदेश भी समही हुआ। सूर्यका देव्काणेश सूर्य ही, अतः स्वदेष्काणमें सूर्य पड़े। सूर्यका नवांशेश चन्द्रमा हैं, वह सूर्यका मित्र हैं, अतः सूर्यका नवांशेश मित्र हुआ। ऐसेही और प्रहोंके विचार कर अधोलिखित चक्र लिखे।

| प्रहाः            | सूर्यः | चन्द्रः | कुजः  | वुधः  | गुरुः | <b>भृगुः</b> | शनिः  |
|-------------------|--------|---------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| गृहंशसम्बन्धः     | सम     | मित्र   | शत्रु | सम    | सम    | स्वभ         | सम    |
| हद्देशसं०         | सम     | मित्र   | सम    | मित्र | निज   | शत्रु        | सम    |
| <b>हकाणेशसं</b> ० | निज    | शत्रु   | सम    | मित्र | सम    | सम           | शत्रु |
| नवांशेशसं०        | मित्र  | सम      | सम    | सम    | सम    | मित्र        | मित्र |

अव 'त्रिंशत् स्वमे विंशतिरात्मतुङ्गे'इत्यादि, तथा "स्वस्वाधिकारोक्तवलं सुहन्ने" इत्यादि श्लोक के सहायतासे यहां समगृही का बल है ने प्रा००। समहद्दा का

बल रें = ७।६०'। स्वद्रेष्काण का वल '१०'। ००'। मित्रनवांश का वल=३।४५' इतने हुए। ऐसेही सब ग्रहोंके विचार कर वलबोधक चक्र लिखना, यहां चतुर्वर्ग सम्बन्धी बल साधन हुआ है। उच्च वल ३२वें श्लोकमें साधन किया है। वह वहांसे लेना। तब चक्र ठीक हुआ।

तव एक २ यह के गृह, उच, हहा, द्रेष्काण, नवांशों के वर्लों के योग कर 'सर्वषल-योगः।' छुठें कोष्ठमें लिखना। उसके बाद योगबलका चतुर्थांश करके 'चतुर्भक्तबलम्'

# सातवें कोष्ठमें लिखना। यही वलवोधक संख्या होती है। देखिये नीचे के चक्र को।

|                           |         | -         |                 |         |               |           |                     |               |          |
|---------------------------|---------|-----------|-----------------|---------|---------------|-----------|---------------------|---------------|----------|
|                           | शनिः    | 94100     | 09100133        | 7610°   | 2130          | ችዳ!}      | रशाइवाइद            | • धारशाइ८     | मध्यवली  |
|                           | भगः     | 30100     | 93199199        | ३।६४ः   | ٥٥ الم        | 6318%     | रशहरावन             | १३१४४१६       | वली      |
| _<br>_<br>_               | गुरुः   | 92100     | <b>७</b> १।४८।४ | १४।००   | ٥٥١٪          | 2130      | कराप्त हाज <b>र</b> | १११४८१४८      | वली      |
| अथ पञ्चवगायबळ्बाधक चक्रम् | विध:    | 9 1/100   | १४।४४।००        | 7,616,6 | 0 <u>1</u> 30 | 3130      | इ.५।४६।७.६          | ० ९१९८१४३     | मध्यवली  |
| श्चिवगायबल                | क्ष्यं: | 0 K 19    | <b>७</b> १।२६।७ | 0 E S   | 7,100         | राइ०      | वहात्रदाइक          | का अधिक       | मध्यवली  |
| अध                        | च न्यू: | ११।३०     | इ।३०।४३         | 49192   | 2130          | 2130      | ४२११३३१४३           | १०।३४।४१      | बलो      |
|                           | सुर्यः  | 94100     | 26102186        | 0 1 3 0 | 00106         | 318,      | 86 XXIXX            | १३१५८१४८      | बली      |
|                           | प्रहाः  | गृहबद्धम् | उच्चलम्         | हहाबलम् | द्रिक्षाणबलम् | नवांशवलम् | सर्वेबलयोगः         | चतुर्भक्तबलम् | वलभेद्।ः |

प्रथ पञ्चवर्गीयबल्डबोधकं चक्रम्।

यहां 'पञ्चाल्पो हीनवीर्यः स्याद्धिको मध्य उच्यते। दशाधिको बली प्रोक्तः पञ्चवर्गी बलं त्विदम् ॥' इसके अनुसार किएत उदाहरणमें सू, चं. बृ. शु. ये चार बली हैं। और मं० बु० श० मध्यबली हैं। यहां हीन बल कोई नहीं है।

#### श्रथ द्वादशवर्गीयबलमाह—

क्षेत्रं होराज्यन्धिपञ्चाङ्गसप्तवस्वङ्कारोशार्कभागाः सुधीभिः। विज्ञातन्या लग्नसंस्थाः सुभानां वर्गाः श्रेष्ठाः पापवर्गास्त्वनिष्ठाः ॥४१॥

चेत्रं = राशिर्गृहमित्यर्थः । राशिचेत्रगृहर्श्वभानि भवनं चैकार्थंसम्प्रत्यया इति
वराहोक्तत्वात् । होरा=राश्यर्द्धम् । त्र्यव्धिपञ्चाङ्गसप्तवस्वद्वाशेशार्कभागाः=तृतीयांशचतुर्थौशपञ्चमांशपष्टांशसप्तमांशाष्टमांशनवमांशदशमांशेकादशांशद्वादशांशाः, लग्नसंस्याः = लग्नादिभावगता प्रहगता वा विज्ञातन्याः । तेषु शुभानां = शुभग्रहाणां,
वर्गाः = गृहाद्यः, शुभाः = शुभफ्रलजनकाः, पापानां=पापप्रहाणां, वर्गाः श्रमेष्टाः=
श्रशुभफ्रलजनकाः । इत्यर्थः ।

यत्रं शुभव्रहाः शुभव्रहवर्गेषु स्थिताः शुभक्तं दिशन्ति । शुभव्रहाः पापव्रह-वर्गेषु स्थिताः मध्यमफलम् , पापव्रहाः शुभव्रहवर्गेषु स्थिता मध्यमफलम् , पाप-ब्रहाः पापव्रहवर्गेषु स्थिताः सर्वथाऽनिष्ठफलं दिशन्ति ॥ ४१ ॥

भाषा—गृह, होरा, तृतीयांश, (द्रेष्काण), चतुर्थांश, पञ्चमांश, पर्धांश, सप्तमांश, अष्टमांश, नवमांश, द्रशमांश, एकाद्रशांश, द्राद्शांश, इतने लग्न आदि भावों में तथा प्रहों में भीसमझना। यहां शुभ प्रहोंके वर्ग शुभ होते हैं, पाप प्रहोंके वर्ग अनिष्ट फल देते हैं। यदि सकल वर्गेश शुभग्रह ही हों तो पूर्ण शुभ फल। यदि सकल वर्गेश अशुभ प्रह ही हों तो पूर्ण अशुभ फल। यदि आधेसे अधिक शुभ वर्ग, तो शुभाधिक्य, आधेसे अधिक पापप्रह वर्ग हो तो अशुभाधिक। वरावर होनेसे न तो शुभ, न तो अशुभ, मामूली फल देते हैं॥ ४१

श्रथ होरेशतृतीयांशेशचतुर्थांशेशानाह—

ओजे रवीन्द्रोः सम इन्दुरब्योहीरे गृहार्धप्रमिते विचिन्त्ये । द्रेकाणपाः स्वेषुनवर्क्षनाथास्तुर्योद्यापाः स्वर्क्षजकेन्द्रनाथाः ॥ ४२ ॥

श्रोजे = विषमराशौ, रवीन्द्रोः=सूर्यचन्द्रयोः, गृहार्धप्रमिते=राश्यर्धसंमिते, होरे विचिन्त्ये । श्रयाँत् , मेषमिथुनसिंहतुलाधतुःकुम्मा विषमराशयः, एतेषु १—१५ पर्यन्तं सूर्यस्य, १६-३० पर्यन्तं चन्द्रस्य होरेति । समे = समराशौ, वृषकर्व- कन्यावृश्चिकमकरमीनाः समराशयस्तेषु इन्दुर्ग्योः = चन्द्रसूर्ययोः, होरे भवतः । स्वेषुनवर्क्षनाथाः = प्रथमपश्चमनवमराशिषतयः, द्रेष्काणपाः = द्रेष्काणपाः = द्रेष्काणपाः = प्रथमपश्चमनवमराशिषतयः, द्रेष्काणपाः = द्रेष्काणपाः = प्रथमपश्चमनवम् विल्ले द्रशांशाख्पोद्रेष्काणः ( यथा १-१० पर्यन्तं प्रथमो द्रेष्काणः । ११-३० पर्यन्तं द्वितीयो द्रेष्काणः । २१-३० पर्यन्तं तृतीयो द्रेष्काणः । तत्र यस्मिन्नाशौ विचार इष्टस्तस्य पतिरेव प्रथमद्रेष्काणश्चरः, तद्राशोः पश्चमराशीशो द्वितीयद्रेष्काणाधिपतिः । तद्राशोर्न्वमराशीशास्तृतीयद्रेष्काणाधिपतिः । जातकप्रन्थनियमवद्त्रापि एप नियमो वर्त्तते । एतद्भिन्नस्त्रिराशीशविचारः स एव वर्षेश्वरनिर्णये उपयुज्यते । अथ स्वर्क्षजकेन्द्रनाथाः = स्वराशितः प्रथमचतुर्थसप्तम-दशमाधिपतयो, प्रहाः चतुर्थाशेशा भवन्ति ॥ ४२ ॥

#### अत्रोपपत्तिः--

प्रथमं होरेशवासना—तत्र भवकेषु चतुर्विंशतिमिता होरा । तत्र राशयो विषमाः समाश्च । तत्रापि होराः, विषमविषमाः, विषमसमाः, समविषमाः समसमाः,
एवं पुनः पुनरिति । तत्र यत्र विभागद्वयमेव तत्र राज्ञो रविचन्द्रयोरेवाधिकारः ।
तत्रापि पूर्वं सूर्यस्य प्रसन्नोपस्थितेः विषमविषमेशः सूर्यः । विषमसमेशश्चन्द्रः ।
समराशौ प्रथमहोरा समविषमा यैव विषमसमा सैव समविषमाऽप्यत एव विषमे
द्वितीयहोरेशश्चन्द्रः । समे द्वितीयहोरा समसमा तत्र पूर्वहोरायाश्चन्द्राधिपतिकःवात । शोषहोराया द्वितीयाया रविरेवेति स्पष्टम् । एवं शोषेष्वपि ।

श्रय देष्काग्रेशिवचारे तु राशेक्षिभागो देष्काण इति परिभाषया राश्युपरि राशिचकं निवेश्यते तदा प्रत्येकित्रभागेषु राशिचतुष्टयपतनात्, प्रथमविभागे तदाशिपतिः, द्वितीयविभागाधिपतिः पश्चमराशिपतिः। तृतीयविभागपतिनेवमराशि-पतिस्तत्तद्राशितो ज्ञेयः।

चतुर्थांशेशविचारे तु राश्युपरि राशिचक्कोपवेशनेन प्रथमचतुर्थांशपितस्तद्रा-शीश एव । दितीयचतुर्थांशपितश्चतुर्थराशीशः । तृतीयचतुर्थांशपितस्तु सप्तमाधि-पितः । चतुर्थचतुर्थांशेशस्तु दशमाधिपितः, त्रिभिक्षिभीराशिभिरेकैकचतुष्कत्वात् सर्वथा युक्तियुक्तमेव 'स्वर्क्षजकेन्द्रनाथा' इति ।

इष्टराशेर्नवमराशिपतिरेव तृतीयद्रेष्काणपतिरिति युक्तम् । एवं विभागेन चतु-यौशेशयुक्तिः ।

## ताजिकनीलकण्ठ्यां-

# तत्र होरेशचक्रम्।

| मे    | q      | <b>चृ</b> प |        | मिथुन क    |     |     | क     | f   | तंह   | कन्या |       |
|-------|--------|-------------|--------|------------|-----|-----|-------|-----|-------|-------|-------|
| प्रहो | द्वेही | प्रहो       | द्विहो | प्र. द्विः |     | я.  | द्धि. | я.  | द्धि. | я.    | द्धि. |
| सू.   | र्चं.  | ₹.          | स्.    | सू.        | चं. | चं. | स्.   | स्. | चं.   | चं.   | सू.   |

| 2     | ुला  | नृति | क्षक  | धनुः     | मकर        | कुम्भ    | मीन        |
|-------|------|------|-------|----------|------------|----------|------------|
| प्रहो | हिहो | я.   | द्धि. | प्र. हि. | प्र. द्वि. | प्र. हि. | प्र. द्वि. |
| स्.   | चं.  | चं.  | स.    | म्. चं.  | चं. स्.    | सू. चं.  | चं. सू.    |

# द्रेष्काणेशचक्रम्।

| मे. | ₹.  | मि-             | क.  | सिं. | क.   | तु. | ₹. | ㅂ.  | म.  | ₹.  | मी. | ख. | -राशय:           |
|-----|-----|-----------------|-----|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|------------------|
| मं. | शु. | बु              | चं. | सू.  | ु.   | शु. | म. | नृ. | श.  | श.  | 9.  | 90 | UNIDAS UITE      |
| सू. | बु• | <del>ग</del> ु. | म.  | ₹.   | श.   | श.  | ह. | मं. | शु. | ٥.  | म.  | ₹0 | द्वि. द्वे. ईशाः |
| ₹.  | श.  | श.              | ું. | म•   | য়ু. | बु∙ | च. | सू. | बु. | गु. | मं. | ₹0 | तृ. द्रे. ईशाः   |

# चतुर्थांशेशचकम्।

| <b>a</b> . | ₹.  | मि. | দ.  | सि  | ন.    | ਰ.   | ₹.  | ध.  | म.  | कुं. | मी. | <b>ख</b> एंडाः | राशयः              |
|------------|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|------|-----|----------------|--------------------|
| मं.        | शु. | बु. |     | सू. |       |      | मं. |     |     |      | बृ. | ७।३०           | प्र॰ चतुर्थीरोशाः  |
| चं.        | स्. | बु. | शु. | मं. | त्रु. | श.   | श   | नृ. | मं. | ग्र- | बु. | 91100          | द्वि० चतुर्थारोशाः |
| गु.        | मं. | बृ. | श.  | श.  | ਦੁ.   | मं.  | शु. | बु. | 3.  | स्.  | बु. | र.रा३०         | कु॰ चतुर्थाशेशाः   |
| रा.        | रा. | नृ. | मं. | शु. | बु.   | र्व. | सू. | बु, | शु. | मं.  | चृ. | 30100          | ্ব॰ বনুখীয়ায়াঃ   |

भाषा—विषम राशियों में पहली होरा सूर्यकी, दूसरी चन्द्रमाकी, सम राशियों में पहली चन्द्रमाकी, दूसरी सूर्यकी होरा होती है। राशिका आधा अर्थात् , द अंश की होरा होती है। अब देष्काणेश कहते हैं। राशिक त्रिभागको देष्काण कहते हैं। जैसे हर एक राशियों में तीस अंश, उसके तेहाई दश दश अंश हुए, ये देष्काण कहलाते हैं। उसमें १-१० अंश तक प्रथम, ११-१२ द्वितीय, २१-३० तक तृतीय समझना। वहां जिस राशिमें विचार करते हैं, उसीका स्वामी प्रष्ट प्रथम देष्काणेश, तथा उस राशिसे पञ्चम राशिक स्वामी द्वितीय देष्काणका स्वामी, तथा उस राशि से नवमराशिक स्वामी तृतीय देष्काणेश होता है॥ ४२॥

उदाहरण—जैसे मेपका प्रथमदेष्काणेश मङ्गल, द्वितीय देष्काणेश सूर्य, तृतीय देष्काणेश स्त्रां (गुरु) होते हैं। वृप राशिमें प्रथम देष्काणेश, वृपेश (शुक्र), द्व० दे० पित, कन्येश (ब्रध्), तृतीय देष्काणेश मकरेश (शिन) होते हैं। ऐसे ही और राशियों में समझना।

अथवा लाघवार्थ चक्रमें देखकर समझना। लेकिन चक्र सात्र पर अवलम्बित रहनेसे विपयतस्व आदमी भूल जाते हैं। इस लिये दोनों समझना।

अब चतुर्थांशेश विचार लिखते हैं-

जिस राशिमें चतुर्थांश विचार करना हो, उसका स्वामी प्रथम चतुर्थांशेश, उसी राशिके चौथे राशिका स्वामी द्वितीय चतुर्थांशेश, उस राशिके स्वामी तृतीय चतुर्थांशेश, उस राशिसे दशमेश चतुर्थं चतुर्थांशेश होते हैं।

जैसे—मेपके प्रथम चतुर्थांशेश मङ्गल, द्वितीय चतुर्थांशेश चन्द्रमा, तृतीय चतुर्थांशेश शुक्र, चतुर्थ चतुर्थांशेश शनि, इस प्रकार सव राशियों में समझना। लाघवार्थ चक्र को देखना। यहां (१) ७।३० ) ऐसी खण्डा

वक्र का देखना। यहां (१) ७।३० ऐसी खण्डा (२) १५।०० ये समझनीं (३) २२।३० चाहिये। (४) ३०।००

> त्रय पद्ममारोशहादशांशेशानाह— ओजर्से पञ्चमांशेशा कुजाकीज्यक्रमार्गवाः । समभे व्यत्ययाज्ञेया द्वादशांशाः स्वभात्स्मृताः ॥ ४३ ॥

श्रोजर्क्षे = विषमराशिसमुदाये, कुनार्की ज्यज्ञभार्गवाः = मङ्गलशिनगुरुवुधशुकाः, पञ्चमांशेशाः, भवन्ति = समभे = समराशिसमुदाये, व्यत्ययात् = विलोमात् , श्रायात् शुक्रवुधगुरुशिनमञ्जलाः पञ्चमांशेशा भवन्ति । श्रत्र प्रत्येकपञ्चमांशमानं प्रदेशाः ॥ ४३ ॥

## तत्र चक्रप्रदर्शनम् !

| die delicities de |     |               |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-----|---------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| समभे              | 1   | विषमभे        |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9-६               | शु. | 9-5           | मं. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>৩–</b> 9২      | बु. | ७–१२          | श.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93-96             | 폊.  | 93-96         | 펼.  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98-28             | श.  | 99-28         | बु. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| २५-३०             | मं. | <b>₹</b> ४-₹0 | शु. |  |  |  |  |  |  |  |  |

## श्रय द्वादशांशकथनम्-

स्वभात = स्वराशेः सकाशात् द्वादशांशेशाः = सार्धद्वयांशमितविभागेशाः स्मृताः = कथिताः । यथा मेषराशौ मेषात् , वृषराशौ दृषात् , मिथुने मिथुनादेवं कमेण, तत्र खण्डाप्रमाणानि ।

| (9)  | •••   | २।३०  |
|------|-------|-------|
| (२)  | •••   | Xloo  |
| (₹)  | •••   | ७।३०  |
| (8)  | •••   | 90100 |
| (4)  | •••   | १२।३० |
| (६)  | •••   | 94100 |
| (७)  | ***   | १७।३० |
| (4)  | . ••• | 20100 |
| (3)  | •••   | २२।३० |
| (90) | •••   | २५१०० |
| (99) | •••   | २७।३० |
| (93) | •••   | ₹0100 |

## अथ द्वादशांशचक्रम्।

| ARREST MARKET STREET | -   |      | -    | -   | Times: | -    | -    |            | -   |      |      |      |                     |
|----------------------|-----|------|------|-----|--------|------|------|------------|-----|------|------|------|---------------------|
| राशयः                | मे. | बृ.  | मि.  | क.  | सिं    | क.   | तु.  | 펻.         | ਖ.  | म.   | कुं. | मी.  | राशयः               |
| २।३०                 | मे. | बृ.  | मि.  | क.  | सिं    | क.   | तु . | बृ.        | ਖ.  | म.   | कुं. | मी.  | प्र. द्वादशांशेशाः  |
| 4100                 | बृ. | मि   | क.   | सिं | क.     | तु.  | नृ.  | <b>ध</b> . | म.  | कुं. | मी.  | मे.  | द्वि. द्वादशांशेशाः |
| ७।३०                 | मि. | क.   | सिं. | क.  | ਰੁ.    | ਰੂ.  | ਖ.   | म.         | ₹.  | मी.  | मे.  | वृ.  | 1                   |
| 20100                | क.  | सिं. | क.   | तु. | 폊.     | ધ.   | म.   | जुं.       | मी  | मे.  | बृ.  | मि.  |                     |
| १२।३०                | सि. | क.   | तु.  | बृ. | ध.     | म.   | कुं. | मी.        | मे. | नृ.  | मि   | क.   |                     |
| १५१००                | क.  | तु.  | वृ.  | ध.  | म.     | कुं. | मी   | मे.        | वृ. | मि.  | 事.   | सि   | (1)                 |
| १७।३०                | 1   |      | 1-   | -   |        | -    |      | _          | 1   |      |      |      |                     |
| 20100                | वृ. | ਖ.   | म.   | ₹·  | मी     | मे.  | 펻.   | मि         | क.  | सि   | क.   | ਰੁ.  |                     |
| २२।३०                | ਖ.  | म.   | कु.  | मी. | मे.    | वृ.  | मि.  | क.         | सिं | क.   | तु.  | 폊.   | 1                   |
| 24100                | म.  | कु.  | मी.  | मे. | बृ.    | मि.  | क.   | सि         | क.  | तु.  | नृ.  | ध.   |                     |
| २७।३०                | कु. | मी   | मे.  | वृ. | मि.    | 4.   | सि   | क.         | ਰ.  | 평.   | ध.   | म.   | 10-171-1            |
| 30100                | मी. | मे.  | वृ.  | मि. | 再.     | सिं. | क.   | तु.        | 폊.  | ਖ.   | म.   | कुं. | š                   |

भाषा—विषम राशियों में प्रथम पद्ममांशेश मङ्गल, द्वितीय पद्ममांशेश शनि. ततीय पञ्चमांशेश बृहस्पति, चतुर्थ पञ्चमांशेश बुध, पञ्चम पञ्चमांशेश शुक्र होते हैं। सम राशियोंमें उक्कमसे जानना, जैसे प्रथम पद्ममांशेश शुक्र, द्वितीय पद्ममांशेश बुध, तृतीय पञ्चमांशेश गुरु, चतुर्थ पञ्चमांशेश शनि, पञ्चम पञ्चमांशेश मङ्गळ होते हैं। और हर एक राशियों में उसी राशिसे द्वादशांशा समझना चाहिये, जैसे मेचमें मेपसे, वृपमें वृपसे, इसी प्रकार, विशेष सफाई चक्रसे समझना चाहिये॥ ४३॥

श्रथ पडादि ॰ एकादशांशेशानाह—

लवीकृतो व्योमचरोऽङ्गरौलवस्वङ्कदिग्रुद्रगुणः खरामैः। भक्तो गतास्तर्कनगाप्रनन्ददियुद्रभागाः कुयुताः क्रियात् स्युः ॥४४॥ व्योमचरः = राश्यादिको प्रहः, लबीकृतः=श्रंशीकृतः, 'राशिस्थानीयाङ्कं त्रि-शता संगुण्य त्रंशस्थानीयाङ्कैः संयोज्य, तद्धः कलादिकोऽविकृत एव स्थापनीयः एवं प्रहो लवीकृतो भवति । श्रथ तादशो प्रहः, वस्वद्वदिप्रद्रगुणः=श्रष्टनवदशै-कादशगुणितः, खरामैः=त्रिंशद्भिविभक्तः, तदा गताः=श्रतीताः, तर्कनगाष्टनन्द-

४ ता० नी०

दियुद्रभागाः = षष्ठसप्तमाष्टमनवमदशमैकादशभागाः भवन्ति । ते कुयुताः=एकयुक्ताः, तदा कियात्=मेषात् , ते भागाः स्युरिति ॥ ४४ ॥

#### अत्रोपपत्तिः—

यस्मिन्कस्मिन्नपि राशौ वर्त्तमानो ग्रहः कस्मिन् पष्टांशे कस्मिन् सप्तमांशे कस्मिन् न्नष्टमांशे च पतितः इति ज्ञानायायमुपायः। तत्रांशवशादनुपातः कर्त्तव्योऽस्त्यतो महोंऽशात्मकः कार्यः – प्रथ त्रिंशद्भि रंशैर्यदि षट् षट् षष्टांशास्तदेष्टग्रहांशैः के १ इत्यन्तु पातेनेष्ठषष्टांशामानम् = ह ४ इप्रश्चं , यत्र पूर्णलिब्धसंख्यकः = पष्टांशो गतो ज्ञेयः। शेषं तु वर्त्तमानषष्टांशावयवमानम्। एवं त्रिंशद्भि रंशैर्यदि सप्तसंख्यकाः सप्तांशास्तदा इष्टग्रहस्येष्टांशादिमानैः के १ इति त्रैराशिकेन लब्धतुल्या गतसप्तमांशास्तत्र वर्त्तमानसप्तमांशज्ञानाय सा लब्धः सैका कर्त्तव्या। परन्तु मेषादित एव पष्टांशादिगणनात् ग्रहराश्यादेरिप मेषादितः परिगणनात् कस्य राशेरयं पष्टांशो वा सप्तमांश इति जिज्ञासायां मेषात्तत्सैकलब्धिसंख्यके राशौ विज्ञेयम्। यत्र द्वादशवर्गेशविचारे कियमाणे प्रथमं "भौमोशनःसौम्यशशीनवित्तिसता" इत्यनेन राशोशाः। होरेशविचारस्तु "ग्रोजे रवीन्द्वोः सम इन्दुरव्योहोरे ग्रहार्धप्रमिते विचिन्त्ये" इत्यनेन कृता। देष्काणेशचतुर्थांशयोर्विचारस्तदुक्तरलोकोत्तरार्थेन कृतः। "ग्रोजक्षे पञ्चमांशेशा' इत्यनेन पञ्चमांशेशविचारः कृतः। "द्वादशांशाः स्वभात् स्मृतः" इत्यनेन द्वादशांशेशविचारः। ग्रत्रावशिद्याः षष्टांशेशादयो ये तेषां ज्ञानार्थ-मस्मन् रलोके विचारः प्रतिपादित इत्यलम् ।

भाषा—राश्यादिक ग्रहों के राशि स्थानको तीससेगुणाकर अगिले अंश जोड़ना, अब उस अंशादिक ग्रहको सात जगह अलग २ छ, सात, आठ, नो, दस, ग्यारह, इन अङ्कों से गुण देना, और तीस से भाग देना, जो लब्धि हो वह गत पष्टांश, गत सप्तमांशादि होंगे, उसमें १ एक जोड़नेसे मेपसे वर्तमान पष्टांश, सप्तांश, अष्टमांश आदि होंगे॥ ४४॥

यथा सूर्य का अंश १२।५७।५०, इसको आठसे गुणा किया और सिठिआया भी १०३।४२।४० इसमें तीससे भाग दिया तो छिट्टि ३, इसमें एक जोड़ने पर ४ अतः चतुर्थं ही अष्टमांशमें पड़ा, सेपसे चौथा कर्क, उसका स्वामी चन्द्रमा, इसिंख्ये अष्टमांशेश भी चन्द्रमा ही हुआ।

अब नवांशा वनाते हैं—सूर्यका अंश १२।५७।५० इसको ९ से गुणा कर सिठ-आया तो—११६।४०।३० तीससे भाग दिया तो छिध्ध ३ एक जोड़ा तो ४, अतः चौथे नवांशामें पड़ा, मेपसे चौथा कर्क, उसका स्वामी चन्द्रमा, इसिछिये, चन्द्रमा ही के नवांशामें पड़ा।

अव दशमांशाका विचार करते हैं, सुर्यांश १२।५७।५० को दशसे गुणा किया, सिंठ-आया, तो १२९।३८।२० इसमें तीससे भाग देने पर छिघ ४ आई, इसमें जोड़ने पर ५, अर्थात् पाँचवें दशमांशामें पड़ा, मेपसे पांचवां सिंह, उसका स्वामी सूर्य इस लिये अपने ही दशमांशामें पड़ा।

अव एकादशांशाका विचार—अंशात्मक सूर्य १२।५७।५० इसको ११ से गुणा किया और सठिआया भी १४२।३६।१० इसमें तीससे भाग दिया छटिघ ४, एक जोड़ा तो ५ अतः पञ्चम एकादशांशमें पड़ा, अर्थात् मेपसे पञ्चम सिंह, अतः स्वकीय एकादशांशही में पड़ा।

उदाहरणसे दहता होनेके लिये चन्द्रमाका भी द्वादशवर्गीका विचार लिखते हैं। यथा चन्द्रमा ८१५३९३३, अंशात्मक किया तो २४५।३९।३३ इसको छैसे गुणा कर सठिआया तो १४७३ १५७१८ तीससे भाग देने पर लिख ४९, एक जोड़ा ५० यहां १२ से जादे राशि नहीं होती, इसलिये मेपसे जो फिर २ गिनेंगे, यह गौरव देखकर १२ से भाग देनेपर, २, मेपसे दूसरा वृष, उसका स्वामी ग्रुक हुआ।

फिर छवीकृत चन्द्रमा २४५।३९।३३ को ७ से गुणा किया सठिआया भी तो १७१९।३६।५१ तीस से भाग देनेपर छव्धि ५७ सैंक किया ५८, इसमें १२ से भाग देने पर १० इसछिये मेपसे दशवें ( मकर ) के स्वामी शनिके सप्तमांशमें पड़ा।

फिर लवीकृत चन्द्रमा २४५।३९।३३ को ८ से गुणाकर सठियानेपरभी १९६५।१६।२४ तीससे भाग देनेपर लब्धि ६५ सक करने पर ६६, बारहसे भाग देनेपर शेष ६, मेषसे ६ ठा कन्या राशि, उसका स्वामी बुध, अतः बुधके अष्टमांशमें पड़ा।

फिर छवीकृत चन्द्रमा २४५।३९।३३ को नवसे गुणा किया, सठिआया भी २२०५।५५।५७ तीससे भाग दिया तो छब्धि ७३ एक जोड़ा ७४ वारहसे भागदिया शेप २, अतः बृपका नवांश, उसका स्वामी शुक्र है, अतः शुक्रके नवांशामें पड़ा। फिर लवीकृत चन्द्रमा २४५।३९।३३ को १० से गुणाकर, सिठआया भी २४५६। ३५।३० इसमें तीससे भाग देनेपर लिध ८१, एक जोड़ा ८२, वारह से भाग दिया शेप १० अतः मकरका दशमांश, अर्थात् शनि दशमांशेश हुआ।

फिर लवीकृत चन्द्रमा २४५।३९।३३ को ११ से गुणाकर सठिआया २७०२।११।३ तीससे भाग देनेपर लब्धि ९० एक जोड़ा ९१, चारहसे भाग दिया शेप ७ अतः तुला-राशिके स्वामी शुक्रका एकादशांश हुआ।

एवं ल्वीकृत चन्द्रमा २४५।३९।३३ को वारह से गुणाकर सिठयाने पर २९४७।५४। ३६ तीससे भाग देनेपर लब्धि ९८ सैंक किया तो ९९ वारह से भाग दिया ३ शेष अर्थात् मिथुन राशिकी द्वादशांशा में पड़ा अर्थात् वुध द्वादशांशेश हुआ। ऐसेही और ग्रहों के भी द्वादशवर्गीका विचार करना चाहिये।

उदाहरण—यथा सूर्य ००।१२।५७।५० यहां राशिको ३० से गुणा करके अंश जोड़ने पर छवीकृत होता है। सूर्यका राशिस्थान ग्रून्य है, इसिछ्ये छवीकृत सूर्य १२।५७।५० इतनाही हुआ। यहां राशिस्वामीचक देखनेसे मेपका स्वामी मङ्गल राशीश हुआ। सूर्य का वर्त्तमान अंश १३ है, अतः १५ के अन्दर होनेसे विपमराशि-की प्रथम होरा हुई, इसिछ्ये होरेशचक्कसे या 'ओजे रवीन्द्वोः' इससे सूर्य स्वयं होरेश हुए।

दूसरे द्रेष्काण में पड़नेके कारण मेपसे पञ्चम (सिंह) का स्वामी सूर्य ही, अतः स्वकीय द्रेष्काणमें पड़े।

चतुर्थांश खण्डा चक्र देखनेसे १३° अंश दूसरे चतुर्थांशमें पड़े, अतः 'तुर्यांशपाः स्वर्जनकेन्द्रनाथाः' इससे या चक्र देखनेसे चन्द्रमाके चतुर्थांशमें पड़े।

पञ्चमांश खण्डा चक्र देखनेसे १२° अंश तीसरे पञ्चमांशमें पड़े, क्यों कि यहाँ हैं हैं अंशका एक एक पञ्चमांश समान माना है, अतः बृहस्पति पञ्चमांशेश हुए।

द्वादशांश खण्डा चक्रदेखनेसे सूर्य छठे द्वादशांशामें पड़े, स्वगृहीसे द्वादशांशाकी गणना होती है।अतः मेपसे छठी कन्या, उसका स्वामी बुध, इसल्यि बुधकी द्वाद-शांशामें सूर्य पड़े।

नोट-पष्टांशेश, सप्तांशेश,अष्टमांशेश, नवांशेश, दशमांशेश और एकादशांशेशका विचार 'ठवीकृतो ज्योमचरः' इस श्लोक से किया जाता है, सो वता चुका हूं।

| अथ | ग्रहाणां | द्वाद्शवर्गीचक्रम्। |
|----|----------|---------------------|
|----|----------|---------------------|

| प्रहाः           | स्. | चं.  | मं. | बु. | 펼.   | शु. | श.   |
|------------------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|
| गृहेशाः          | मं. | बृ.  | शु. | बृ. | मं.  | शु. | मं.  |
| होरेशाः          | सू. | सू.  | सू. | स्. | सू.  | सू. | स्.  |
| द्रेष्काणेशाः    | सू. | बृ.  | श.  | मं. | मं.  | श.  | सू.  |
| चतुर्थांशेशाः    | चं. | 폊.   | मं. | तृ. | मं.  | श.  | चं.  |
| पश्चमांशेशाः     | ą.  | मं • | श.  | श.  | मं.  | मं- | श.   |
| षष्ठांशेशाः      | बु. | शु.  | श∙  | श•  | मं.  | बृ. | बु.  |
| सप्तमांशेशाः     | चं. | श.   | मं- | श.  | मं.  | शु. | चु.  |
| त्र्यष्टमांशेशाः | चं. | बु.  | शु. | श.  | मं.  | चं. | बु.  |
| नवमांशेशाः       | चं. | शु.  | चं. | श.  | मं.  | बु. | चंंः |
| दशमांशेशाः       | स्. | श.   | बु. | श:  | मं.  | मं. | चं.  |
| एकादशांशेशाः     | स्. | शु.  | मं. | श.  | श्र- | श.  | सू   |
| द्वादशांशेशाः    | बु. | श.   | श   | बृ. | शु.  | मं. | सू.  |

यथा सूर्य लवीकृत १२।५७।५० है, इसको छैसे गुणाकर सठिआया ७०।४०।०० तीससे भाग देनेपर लब्धि २, एक जोड़नेपर ३ अर्थात् मेपसे गिनने पर तीसरा राज्ञि मिथुन हुआ, उसका स्वामी बुध हुआ, इसलिये सूर्यका पष्टांशेश बुध हुआ।

अव सप्तमांशेशका विचार करता हूं।यहां छवीकृत सूर्य १२।५७।५० इसको सात से गुणा किया और सठिआया भी तो ९०।४४।५० इसमें तीससे भागदेनेपर छिबर एक जोदनेपर ४ मेषसे चौथा राशि कर्क, उसका स्वामी चन्द्रमा है, इसिळये चन्द्रमा सप्तमांशेश हुआ।

श्रय द्वादशवर्ग्युपसंहारं तत्फलं चाह—ं

पवं द्वादशवर्गी स्याद् त्रहाणां वलसिद्धये । स्वोचिमित्रशुभाः श्रेष्ठा नीचारिक्र्रतोऽशुभाः ॥ ४५ ॥

एवम्=श्रमुना प्रकारेण, प्रहाणां, वलिसद्धये=न्यूनाधिकवलज्ञानाय,द्वादशवर्गी स्यात् । तामु द्वादशवर्गीषु स्वोचमित्रशुभा वर्गा यदि पतितास्तदा श्रेष्ठाः=शुभाः स्युः । नीचारिकूरतः=नीचगृहशत्रुगृहपापगृहपतनात् , श्रशुभाः स्युः ॥ ४५ ॥

भाषा-इस प्रकार प्रहोंके बल सिद्धिके लिये यह द्वादशवर्गी वल कहा है। उन वर्गोंमें यदि उच्च, मित्रगृह, शुभनेत्र पड़े तो शुभ, नीच, शत्रु, पापप्रह, इन सर्वोंके वर्ग पड़े तो अशुभ कहना चाहिये॥ ४५॥

श्रथ ग्रहफलनिर्णयमाह—

पवं ग्रहाणां ग्रुभपापवर्गपङ्किद्वयं वीक्ष्य ग्रुभाधिकत्वे । दशाफलं भावफलं च वाच्यं ग्रुभं त्वनिष्टं ह्यग्रुभाधिकत्वे ॥४६॥

एवम्=ग्रनया दिशा, ग्रहाणां=रव्यादीनां, शुभपापवर्गपङ्किद्वयं वीच्य, शुभाधिकत्वे शुभग्रहवर्गाधिकत्वे, दशाफलम् वा भावफलं शुभं वाच्यम् । अशु-भाधिकत्वे=त्र्रशुभग्रहवर्गाधिकत्वे तत् फलम् ग्रानिष्टं वाच्यम् ॥ ४६ ॥

भाषा-इसप्रकार सब प्रहोंके वर्ग वनाकर उसमें शुभग्रहके वर्ग कितने हैं ? पाप ग्रहके वर्ग कितने हैं ? यह दोनों पिक्कियोंको अच्छी तरह विचारकर यदि शुभग्रह ही का वर्ग अधिक है तो शुभ कहना। यदि पापग्रहोंके वर्ग अधिक होंतो अनिष्ट कहना॥ ४६॥

श्रय चेत्रभेदेन श्रहस्य शुभपापत्वमाह—

कूरोऽपि सौम्याधिकवर्गशाली शुभोऽतिसौम्यः शुभवेचरइचेत् । सौम्योऽपि पापाधिकवर्गयोगान्नेष्टोऽतिनिन्दः खलु पापखेटः॥४ऽ॥

क्रूरः=पापमहः, श्रिप, चेत्, सौम्याधिकवर्गशाळी=शुभग्रहविशेषवर्गयुक्तः, भवेत् तदा शुभः=शुभफळजनकः, स्यात् । यदि शुभखेचरः=शुभग्रहः, सौम्याधिक-वर्गशाळी भवेत्तदाऽतिसौम्यः=परमशुभः=विशेषशुभफळदाता स्यादित्यर्थः। सौम्यः= शुभग्रहः, श्रिप, पापाधिकवर्गयोगात् , नेष्टः=श्रिनष्टफळदः स्यात् तथा पापखेटः= पापप्रहः, पापाधिकवर्गयोगात्=पापप्रहिवशोषवर्गसंयोगात्, श्रितिनिन्दः=परमानि-ष्टफळजनकः, स्यादित्यर्थः ॥ ४७ ॥

श्रत्रं युक्तिः स्पष्टैव । शुभग्रहस्य शुभवर्गाधिकत्वे परमशुभफलजनकत्वम् । श्रशुभग्रहस्य पापग्रहवर्गाधिकत्वे परमाशुभफलजनकत्वम् । शुभस्य पापग्रहवर्गाधिकत्वे श्रशुभफलजनकत्वम् । श्रशुभस्य शुभवर्गाधिकत्वे शुभफलजनकत्वमिति वर्गाश्रयानुरोधेन शुभपापफलजनकत्वं युक्तियुक्तं स्वीकृतमिति ।

भाषा—पापप्रह भी यदि अधिक शुभग्रहोंके वर्ग वाले हों,तो शुभ होते हैं। एवं शुभग्रह भी अधिक शुभग्रहोंके वर्गवाले हों, तो अति शुभ होते हैं। यदि शुभग्रह भी अधिक पाप्यहोंके वर्गवाली हों, तो अशुभ होते हैं। यदि पाप्रह भी अधिक पापप्रहोंके वर्गवाली हों, तो अत्यन्त अशुभ होते हैं। ४७॥

## श्रथ द्वादशभावानां श्रुभाशुभफलमाह— राशीशिमत्रोचरिपुक्रमेण चिन्त्यं तनोरप्यनयैव रीत्या। भावेषु सर्वेष्वपि वर्गचकं विलोक्य तत्तत्फलमूहनीयम् ॥४८॥

तनोः=लप्तस्य, श्रापि, श्रनया रीत्या, राशीशिमित्रीचिरिपुक्रमेण=लग्नेशिमित्री-चशत्रुशुभपापवर्गशालित्वेन, शुभाशुभफलं चिन्त्यम्। यथा "कूरोऽपि सौन्याधि-कवर्गशाली"त्यनेन प्रहस्य शुभाशुभत्वं निश्चितम्, तथा सर्वेषु भावेषु, वर्गचक्रम्= द्वादशवर्गचकं शुभाशुभवर्गरूपं विलोक्य, किं शुभाधिकवर्गयुक्तत्वं ? किंमुत पापा-धिकवर्गत्वं ?, तद्विविच्य तत्तत्फलं=तत्तद्भावफलम्, ऊहनीयम्=विवेचनीयम् ॥४८॥

भाषा—लग्नका भी उसीप्रकार, लग्नेश और उसके मित्र, उच्च, शत्रुस्थान आदि कमसे ग्रुभ या अग्रुभ का विचार करना चाहिये। जैसे-''क्रूरोऽि सौम्याधिकवर्ग-शाली'' इत्यादि रलोकमें प्रहोंके अग्रुभ ग्रुभ कहे हैं, वैसे ही यहां सब भावोंमें वर्ग, चक्को विचारकर, उससे, भावका ग्रुभ या अग्रुभ फल तर्क करना चाहिये न कि केवल पुस्तकोंमें लिखे हुये भावस्थ प्रह फल्ही को लिखकर ज्यौतिषी पाक होजाय। कुछ स्थिर बुद्धि से शास्त्रकी मर्यादा रखते हुये प्रहोंके भी द्वादशवर्गको विचार कर ग्रुभाधिक वर्गमें ग्रुभ, पापाधिकवर्गमें अग्रुभ समझना चाहिये। वराहिमहिर भी लिखते हैं—

"तन्त्रे सुपरिज्ञाते लग्ने छायाऽम्बुयन्त्रसंविदिते । होरार्थे च सुरूढे नादेष्टुर्भारती वन्ध्या" ॥ ४८ ॥ उदाहरण—लग्न राश्यादि २।२०।०।३ लवीकृत करनेसे ११०।०।३ लेसे गुणा करने पर ७०२।४२।१८ तीस से भाग देने पर लब्धि २३एक जोड्ने पर २४,बारहसे अधिक है इसिलिये वारह से भागदेने पर शेष ०, इसिलिये १२ ही शेष माना तो मीनराशि के स्वामी बृहस्पतिके पष्टांशमें लग्न पढ़ा। ऐसे ही सब वर्गेश बनाकर चक्र लिखा है।

## अथ तन्वादिद्वादशभावानां द्वादशवर्गायचकम्।

|               | , 00. | 1.   | *** | •••  |      | ~' 7 |     | -    | •   | _    | ,    |     |
|---------------|-------|------|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|------|-----|
| भावनामानि     | त.    | ध.   | स.  | ਚ.   | ਚ.   | ft.  | जा  | मृ.  | ਖ.  | क.   | अ    | व्य |
| राशीशाः       | चं.   | स्.  | बु. | ग्र. | मं.  | चृ.  | श.  | श.   | 필.  | मं.  | ग्र. | बु. |
| होरेशाः       | स्.   | ਚ .  | सू. | चं.  | सृ.  | चं.  | स्. | चं.  | स्. | चं.  | सू.  | चं. |
| द्रेष्काणेशाः | ₹.    | मं.  | য়. | बु.  | चं.  | स्.  | बु. | गु.  | मं. | बृ.  | য়.  | श.  |
| चतुर्थाशेशाः  | मं.   | ग्र. | बु. | चं.  | सू.  | बु.  | गु. | मं.  | बृ. | श.   | झ.   | बृ. |
| पत्रमांशेशाः  |       |      |     |      |      |      |     |      |     |      | मं.  |     |
| पष्ठांशेशाः   | ₹.    | बु.  | 필.  | सू.  | 펄.   | बु.  | 필.  | बु.  | बृ. | सृ.  | 필.   | बु. |
| सप्तमांशेशाः  | चं.   | श.   | सू. | ₹.   | शु.  | बु.  | श.  | सू.  | श.  | बु.  | मं.  | बृ. |
| अष्टमांशेशाः  | मं.   | चं.  | श.  | गु.  | बु.  | ₹.   | मं. | चं.  | सू. | ग्र. | गु.  | बृ. |
| नवमांशेशाः    | ₹.    | मं.  | सू. | ग्र. | श.   | मं.  | बु. | ग्र. | श.  | मं.  | सृ.  | चु. |
| दशमांशेशाः    | बु.   | मं.  | श.  | श.   | ग्र. | ₹.   | 蕇.  | मं.  | श.  | चृ.  | য়-  | सू. |
| एकादशांशेशाः  | मं.   | बु.  |     | चं.  | ₹.   | गु.  | गु. | बृ.  | श.  | श.   | ₹.   | मं. |
| द्वादशांशेशाः | शु.   | बु.  | चं. | चं.  | बु.  | गु.  | मं. | ब्र. | श.  | 펄.   | बृ.  | मं. |

अय लगात् किं विचार्यमित्याह—

## ् शरीरवर्णचिह्नायुर्वयोमानं सुबासुबम् । जातिः शीलं च मतिमाँ सुप्रात्सर्वे विचिन्तयेतु ॥ ४९ ॥

लग्नात् = प्रथमभावात् , शरीरवर्णचिह्नायुर्वयोमानं, सुखामुखम् = सुखदुःखं, जातिः = ब्राह्मणादिः, शीलं = स्वभावः, एतत्सवे विचिन्तयेत् ।

यथा-यदि लग्नं स्वल्पमान्कं, तदा शिरः स्वल्पम्, यदि बृहत्परिमाणकं, तदा शिरः स्थूलं, एवं यो राशिर्दीर्घस्तल्लग्ने शर्रारं दीर्घे हस्वलग्ने शरीरं खर्वम्, एवं कृशत्वपुष्टत्वे विचिन्त्ये । लग्नं जलचरस्तदा कफात्मको जलप्रियश्च । यदि वनचर-स्तदा वनभ्रमणशोलः । तदुक्तं वराहेण "प्राम्यारण्यजलोद्भवराशिषु जाता भवन्ति तच्छीलाः ॥" तथाच चरलग्ने जातश्चष्ठः । स्थिरलग्ने = स्थिरप्रकृतिः । द्वितनौ नातिचलो नातिह्थरः । एवं राशिवर्णज्ञानेन जातकचौरवल्लादिवर्णज्ञानम् , राशिवर्णज्ञापकं पद्यम् 'रक्तः श्वेतः शुक्रतनुनिभ' इत्यादि । एवं च शरीरे क मशकतिलक्षचिह्नमिति राजमार्तण्डोक्तेन विधिना वा 'कं दक् श्रोत्रनसाकपोलहनवः'
'तिहमन् पापयुते' इत्यादिपयेन च चिह्नज्ञानम् । श्रायुर्ज्ञानन्तु, लग्नेशे रिविमित्रे
दीर्घ, समे, समंशत्रौ स्वल्पायुरिति सर्वार्थचिन्तामणिकथनात्। वा लग्नलग्नेशवशाज्जैमिनिस्त्रोक्त्याऽऽयुःसाधनम् । तत्र लग्नहोरालग्नाभ्यां, वा लग्नचन्द्राभ्यामायुविचारः कृतः । प्रश्नलग्नाह्योमानज्ञानम् भुक्तांशवशात् । चौरवर्णजातिवयोदिबज्ञानम् । लग्ने शुभद्धे, लग्नेशे शुभद्धे शुभयुक्ते शुभमावगते त्रिकवर्जिते सुक्षमन्यथा कष्टमेवं सुखासुखज्ञानम् । जातिः = लग्नराशिजात्या चौरजातिज्ञानम् ।
शीलं च शुभलग्ने शुभनवांशे जन्मप्रश्नादौ शीलं शुभम् । कूरलग्ने कूरनवांशे
शीलं दुष्टम् । एतत्सवं सृतिकाग्रहादिकं च विचिन्तयेत् ॥ ४९ ॥

भाषा—लग्न (प्रथम) भावसे शरीर, वर्ण (रङ्ग), चिह्न, आयु (जीवन) उमर, सुख, दुःख, जाति, स्वभाव, ये सब बुद्धिमान् ज्यौतिषी विचारें ॥ ४९ ॥

ग्रथ धनमावे सहजभावे च किं किं विचार्य तदाह—

# सुवर्णरूप्यरत्नानि धातुर्द्रव्यं सखा धने। विक्रमे भ्रातृश्वत्याध्वपित्र्यस्खलनसाहसम् ॥ ५०॥

धने = द्वितीयभावे सुवर्णकृष्यरत्नानि, धातुः = गैरिकादिः, द्रव्यम् = कांस्यादि, सखा = मित्रम् । एतान् चिन्तयेत् । धने चरराशौ धनं चम्नलं, धने स्थिरे धनं स्थिरं, धने व्ययेशे व्ययबाहुल्यं, धने कमेशे धनार्जनम् , धने षष्ठेशे शत्रुद्वारा धनव्ययः इत्यादि । विक्रमे = सहजभावे, भ्रातृश्वत्याध्विपत्र्यस्खलनसाहसं, भ्रातृ-विचारः, सहजे पापाकान्ते सहजेशे त्रिकस्थेऽस्तक्नते, सहजे तदीशे च पापदृष्टे सहजसुखाभावस्तदन्यथा सहजसुखम् ।

मृत्यविचारः=सहजेशे शुभयुतदृष्टे, शुभगहे शुभभावस्थे मृत्यः सुस्वभावकः । श्रन्यया क्रूरः । श्रध्वा पन्थाः, पित्र्यं = पितुः सम्बन्धि, स्खलनं = कार्यध्वंसता, साहसं = पराकृषः, एतान् तृतीयभावतो तिचारयेत् ॥ ५०॥

भाषा—धन भावमें सोना, चान्दी, रत, धातु और मित्रोंका विचार करना, तीसरे भावमें भाई, नौकर, मार्ग, पितृसम्बन्धी हानि और साहस इन सर्वोंका विचार करना चाहिये॥ ५०॥ श्रथ चतुर्थपद्ममभावविचारमाह— पितृविक्तं निधिः क्षेत्रं गृहं भूमिश्च तुर्यतः। पुत्रे मन्त्रधनोपायगर्भविद्यात्मजेक्षणम्॥५१॥

तुर्यतः=चतुर्यभावात्, पितृवित्तं निधिः चेत्रं गृहं भूमिश्चैतान् चिन्तयत्। पुत्रे=पश्चमभावे, मन्त्रधनोपायगर्भविद्यात्मजेक्षणं चिन्तयेत्॥ ५१॥

भापा—चौथे भावसे पिताका धन, गाड़ी हुई सम्पत्ति, खेतीवाड़ी, घर-मकान, जमीन, गाड़ी सवारी, सुख ये सब विचारे। पद्धभावमें मन्त्र, यन्त्र, धनका उपाय गर्भ, विद्या, पुत्र, कन्या, आखें, इतनी चीजें सोचनी चाहिये॥ ५१॥ प्रथम प्रसप्तमभाविचारमाह—

रिपौ मातुल्लमान्यारिचतुष्पाद्वन्धभीत्रणान् । चूने कलत्रवाणिज्यनप्टविस्मृतिसङ्कथा । हताध्वकलिमार्गादि चिन्त्यं चुनै ग्रहोऽशुभः ॥ ५२ ॥

रिपौ=शत्रुभावे, मातुलमान्द्यारिचतुष्पाद्धन्धभीव्रणान् चिन्तयेत्। मातुलो मातृञ्जाता, मान्द्यं = रोगः, द्यरिः = शत्रुः, चतुष्पात् = गोमहिष्यादि, वन्धः = पराश्रयः, भोर्भयम्। व्रणः = क्षतादिविस्कोटकः, एतान् विचारयेत्। द्यूने = सप्तम-भावे, कलत्रम् = ह्यी, वाणिज्यं = व्यापारः, नष्टं = नष्टवस्तु, विस्मृतिः = विस्म-रणम्, सङ्कथा = कथनम्।

हृतं=चोरितद्रव्यं, तस्य श्रध्वा=मार्गविचारः, कुतोऽपहृत्य धनं चौरेण रक्षित-मेवं, किलिवचारः=कलहविवेकः, मार्गादि = यात्रापरदेशविचारः । यात्रायां सप्तम-भवनस्य शुद्धौ लाभः शरीरारोग्यं च, पापाकान्ते पापदृष्टे सप्तमे लाभाभावः शरो-रक्लेशः, मार्गे भयमित्यादि चिन्त्यम् । बूने=सप्तमे भवने, स्थितो प्रहोऽशुभो भव-ति, श्रर्थाक्षग्नात्सप्तमस्थानवर्त्ता प्रहोऽनिष्टफलदाता भवतीत्यर्थः ॥ ५२ ॥

भाषा—छठे भावमें मामा, रोग, शत्रु, चौपाया (गाय, भेंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बकरी वगैरहों ) के विचार, और पराश्रय, भय, घात (फोड़ा-फुंसी) आदिका विचार करें। सप्तम भावमें खीका, व्यापारका, खोई हुई चीजोंका, भूले भटके की बातचीत, और चोरित द्रव्यका, रास्ता, झगड़ा-फसाद, और यात्रा विचार आदि विचारें। सप्तम भावमें ग्रह रहने से वह अशुभ फल देता है॥ ५२॥

श्रयाष्ट्रमभवनविचारमाह—

सृत्यौ चिरन्तनं द्रव्यं सृतवित्तं रणो रिपुः। दुर्गस्थानं मतिर्नष्टं परीवारो मनोव्यथा॥ ५३॥ मृत्यौ=श्रष्टमभावे, चिरन्तनं द्रव्यं = प्राचीनधनम्, मृतवित्तं = मृतस्य कस्य-चिद्ज्ञातधनं, रणः = सङ्ग्रामः, रिषुः = शत्रुः, दुर्गस्थानम् = दुर्गप्रदेशः, मृतिर्मरण-चिन्तनमायुर्विचारः । नष्टं = नष्टधनं, परीवारः = परिजनः, मनोव्यथा = श्राधिः, मानसी व्यथेत्यर्थः । एतावद्विचार्यम् ॥ ५३ ॥

भाषा—अष्टमभावमें पुराने (पूर्वजों के) धन, मरे हुए की सम्पत्त, संप्राम (छड़ाई), शत्रु, दुर्गस्थान (किलोंके चढ़ाईका) विचार, मरण-विचार (जैसे अष्टम भावके नवांश स्थिरराशिका हो तो घरमें, चरका हो तो परदेशमें, द्विःस्वभावका हो तो रास्तेमं, श्रुभयुक्त दृष्ट हो तो तीर्थमं, पापयुक्त दृष्ट हो तो कुस्सित स्थानमं क्लेश से मरण हो। उसमें भी द्रेष्काण वश, फांसीसे, या दूसरोंके मारनेसे, अथवा अपने ही द्वारा पानीमं द्ववनेसे, आगमं गिरनेसे, उचेसे तद्वपनेसे, विप हद्दपनेसे, गला काटनेसे मरण कहना), और नष्टधनका, परिवारका, तथा मानसिक दुःखका विचार करना॥ ५३॥

श्रय धर्म-कर्मभावविचारमाह---

धर्मे रतिस्तथा पन्था धर्मोपायं विचिन्तयेत्। ब्योम्नि मुद्रां परंपुण्यं राज्यवृद्धि च पैतृकम् ॥ ५४ ॥

धमं = नवमस्याने, रितः = स्त्रीभिः क्रीडा, पन्याः = मार्गविचारः, धर्मोपायं= धर्मसाधनयुक्तिः एतावद्विचारणीयम् । ब्योम्नि = दशमभावे, तु, सुद्रां = राजसुद्रां, लेखपत्रादां राजसुद्रायञ्कनविचारः । परं = परमं, पुण्यं = तीर्थयज्ञमहादानादिजनितं पुण्यं, राज्यवृद्धिं=राष्ट्रोन्नतिं, पैतृकं=िपतृसम्बन्धि धनादिकं, च चिन्तयेत् ॥ ४४ ॥

भाषा—नवम भावमें खीसङ्ग, रास्ता, धर्मचिन्तन, इतने का विचार करें। दशमभाव में मोहर, अत्यन्त पुण्य विषय तीर्थयात्रा, यज्ञ, महादान आदि, राज्यकी वृद्धि, पिता-सम्बन्धि धन, आरोग्य, आदिका विचार करें॥ ५४॥

श्रय एकादशभावविचारमाह—

आये सर्वार्थधान्यार्घकन्यामित्रचतुष्पदाः। राज्ञो वित्तं परीवारो लाभोपायांश्च भूरिशः॥५५॥

श्चाये = एकादशभावे, सर्वार्थः = सकलविधधनादि प्रयोजनं, धान्यार्घः=धान्य-मौल्यतारतम्यम् । कन्या = पुत्री, मित्रम् = सखा, प्रियो जन इत्यर्थः । चतुष्पदः = गोगजाश्चादिः, राज्ञः=भृषस्य, वित्तं = धनम्, परीवारः=वन्धुकुटुम्बविचारः । भूरि-शः = बहुशः, लाभोषायान् = अर्जनयुक्तीः, एतावद्विचारणीयम् ॥ ५५॥

भाषा-ग्यारहवें भावमें, हर एक धनों के प्रयोजन, अनाजका भाव, लड़की,

दोस्त, गाय, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल आदि, राजा का धन, परिजन, और बहुतसी आमदनी की तरकीव, ये सब सोचे॥ ५५॥

### श्रथ व्ययभावविचारमाह— व्यये वैरिनिरोधार्तिव्ययादि परिचिन्तयेत्॥ ५६॥)

व्यये = व्ययमावे, वैरिनिरोधः=शत्रूणामवरोधः, द्यात्तः = पीढा, व्ययः=धन-व्ययः. तदादि चिन्तयेत् । व्यये शुभग्रहे शुभगार्गे व्ययः । श्रशुभग्रहे सित श्रपमार्गे व्ययः, इत्यादि चिन्तयेत् ॥ ५६ ॥

भाषा—वारहवें भावमें शत्रु को रोकना, पकड़ना, शिकस्त करना, पीड़ा=पीर, खर्च वगैरह का विचार करें ॥ ५६ ॥

#### श्रय बलिप्रहलक्षणम्—

## लग्नाम्बुद्यूनकर्माणि केन्द्रमुक्तं च कण्टकम् । चतुष्टयं चात्र खेटो वली लग्ने विशेषतः॥ ५७॥

लग्नाम्युद्यूनकर्माणि = प्रथमचतुर्थसप्तमदशमानि स्थानानि यानि, तत् स्थान-चतुष्टयं केन्द्रम् = केन्द्रसंज्ञकम्, उक्तम् = कथितम्, जन्माङ्गचके सर्वोध्वं लग्नं विलिख्य द्वादशभावनामाङ्किते कृते सित तचकारमकचतुर्भुजस्थान्तर्गतं प्रथम-चतुर्थसप्तमदशमेतिस्थानचतुष्टयं मध्यगतचतुर्भुजरूपं जायतेऽतो युक्ता संज्ञति । तथा तदेव स्थानचतुष्टयं कण्टकं च, चतुष्टयं च स्थानचतुष्ट्यात्मकत्वादुक्तम्, प्राचीनैरिति शेषः । तथोक्तं स्वल्पजातके "केन्द्रचतुष्ट्यकण्टकसंज्ञा लग्नास्तदशम-चतुर्थानाम् । तस्मात्परतः पणफरमापोक्लोमं च तत्परतः॥" एतदनुसारेण वालानां

बोधार्थं चकम् एतत्प्रयोजनमस्मिनेव तन्त्रे पुरतः षोडरायोगाध्याये "चेत् कण्टके पणफरे च खगाः समस्ताः स्यादिक्कबाल इह राज्यसुखा-प्रिहेतुः। श्रापोक्लिमे यदि खगाः। स किलेन्द्रवारो न स्याच्छुभः कचन ताजिकशास्त्रगीतः॥ इति ।

| केन्द्रम्     | ना४। <b>७।</b> १० |
|---------------|-------------------|
| पणफरम्        | राष्ट्राटा११      |
| श्रापोक्कीमम् | ३।६।९।१२          |

श्चन्न = केन्द्रे (१।४।७।१० स्थाने ) स्थितः, खेटः = प्रहः, वली = बलवान, भवति, तत्रापि लग्ने = केन्द्रप्रथमस्थाने, स्थितो प्रहः, विशेषतः = लग्नेतरतत्स्थानत्रया-पेक्षयाऽधिकतो बली भवति । कचित्तु लग्नापेक्षया चतुर्थे, चतुर्थापेक्षया सप्तमे, सप्तमापेक्षया दशमे बलीत्युक्तम् ॥ ५७ ॥ भाषा—छग्न (प्रथम), अम्बु (चतुर्थ), यून (सप्तम), कर्म (दशम) ये चारो स्थान केन्द्र, कण्टक, तथा चतुष्टय कहलाते हैं। इन स्थानों में स्थित (टहरा हुआ) ग्रह बलबान् होता है। उन स्थानोंमें भी लग्न स्थान में ग्रह विशेष रूप से बलवान् होता है॥ ५७॥

# लञ्जकर्मास्ततुर्यायसुताङ्कस्थो वली ग्रहः । यथाऽऽदिमं विशेषेण सत्रिवित्तेषु चन्द्रमाः ॥ ५८ ॥

लग्नम् = प्रथमं, कर्म = दशमम्, ग्रस्तं=सप्तमम्, तुर्ये = चतुर्थे, ग्रायः=एका-दशस्थानम्, ग्रङ्कः = नवमस्थानम्, एतेषु स्थितो वर्त्तमानो ग्रहो यथाऽऽदिमं = पूर्वपूर्वं, विशेषेण वली भवति, ग्रर्थाक्षग्ने विशेषवली, तदपेक्षया कर्मणि ग्रलपवली, एवं क्रमेण ज्ञातव्यम् । एव नियमः सकलग्रहाणां विज्ञेयः साधारण्येन । ग्रय चन्द्रमाः सित्रिवितेषु = द्वितीयतृतीयसिहतेषु पूर्वोक्तस्थानेषु स्थितो वलो भवति । ग्रर्थात् द्वितीयापेक्षया तृतीयस्थो विशेषवली, तृतीयापेक्षया नवमस्थो वली, तदपेक्षया पञ्च-मस्थो वली एवं ज्ञेयम् ॥ ५८ ॥

भाषा—प्रथम, दशम, सप्तम, चतुर्थ, एकादश, पञ्चम, नवम इन स्थानों में पूर्व पूर्व क्रमसे ठहरे हुए वली होते हैं। जैसे नवम से अधिक पञ्चममें, उससे भी जादे एकादश में,उससे भी जादे चौथेमें रहनेसे इसीप्रकार पूर्व पूर्व स्थानसे विशेष बलवान् होते हैं। यह ब्यवस्था सब ग्रहों के लिये है। चन्द्रमा द्वितीय तृतीय स्थान सहित पूर्वोक्त स्थानमें रहनेसे बली होते हैं। जैसे द्वितीय से तृतीय, तृतीय से नवम, उससे पञ्चम इस क्रमसे पहले से पहले स्थान में विशेष बली होते हैं॥ ५८॥

कुजः सत्रिषु पृच्छायां स्तौ चान्यत्र चिन्तयेत्। भावा नवेत्थं शस्ताः स्यू रिःफाप्टरिपवोऽशुभाः। दीर्ताशातिकमे शस्ता इमेऽपीति विचिन्तयेत्॥ ५९॥

कुजः = मङ्गलः, सित्रेषु = तृतीयसिहतेषु, पूर्वोक्तस्थानेषु, वली भवति । श्रत्रापि यथाऽदिमं विशेषेण वलीति संयोज्यम् । यथा ३ < ९ < ५ < १९ < ४ < ७ <
१० < १ एवं विज्ञेयम् । एततः प्रश्नसमये जन्मसमये वर्षप्रवेशसमये च चिन्तयेत् । इत्थं = श्रमुना प्रकारेण, नव भावाः (१।२।३।४।५।७।९११०।१९१) शस्ताः=
प्रशस्तफलदातारः, भवन्ति । रिःफाष्टरिपवः = व्ययषडप्टसंख्यकाः (१२।६।८)
भावाः श्रशुभा भवन्ति । श्रयं नियमस्ताजिकप्रन्थे एव, न तु जातकप्रन्थे तत्र तु
५।९ भावौ एव शुभौ, त्रिषडायेशाः पापा उक्ताः । इमे = व्ययषडप्टमावाः, श्रिष्

दीप्तांशातिकमे = स्वस्वदीप्तांशाधिकान्तरे वर्त्तमानश्चेत्तदा शस्ता भवन्ति । इति विचिन्तयेत् ॥ यथा द्वादशभावे कोऽपि वर्त्तते तस्य ये दीप्तांशास्तानतिकम्य ततोऽन्तरिते व्ययभावराश्यादौ सित स च भावः शुभ एव नासौ-अनिष्ठफळज-नकः । तिथ्यकीष्टनगाङ्कशौळखचराः सूर्यौदिदीप्तांशका इति पुरस्ताद्वत्यतीति ॥४९॥

भाषा-मङ्गल, तृतीय भाव सिहत पूर्वोक्त भावों में रहने से पूर्व-पूर्व यथाऽधिक वली होते हैं। जैसे ३८९८५८१८४८७८१०८१ इस प्रकार सप्रझना। यह वलिचार प्रश्नसमय, जन्मसमय वर्षप्रवेश समय में करना चाहिए। यहां ये शाराइ।४।५।७११०११ नव भाव ग्रुभ हैं। और वाकी ६।८।१२ तीन भाव अग्रुभ हैं। ये अग्रुभ भाव भी यदि उस भावस्थ प्रहके दी सांशोंको अतिक्रमण किया हो तो अग्रुभ नहीं हैं। यह सोचना चाहिये॥ ५९॥

### श्रथ त्रैराशिकस्वामिन श्राह—

त्रिराशिपाः सूर्यसितार्किशुका दिने निशीज्येन्दुवुधक्षमाजाः। मेषाच्चतुर्णां हरिभाद्विलोमं नित्यं परेष्वार्किकुजेज्यचन्द्राः॥ ६०॥

दिने = दिवसे, वर्षप्रवेशश्चेत् तदा मेषाश्चतुणां = मेषश्वपिमश्चनकर्ताणां राशीनां सूर्यसितार्किशुकाः = रविशुकशानिशुकाः = त्रिराशिषा भवन्ति अर्थात मेषस्य
सूर्यः, वृषस्य शुकः, मिथुनस्य शिनः, कर्कस्य शुकः । निशि = रात्रौ, वर्षप्रवेशो
सित मेषादिचतुणा राशीनां, इज्येन्दुवुधश्वमाजाः = गुरुचन्द्रवुधकुजाः क्रमेण त्रिराशिषाः भवन्तीति । मेषस्य गुरुः, वृषस्य चन्द्रः, मिथुनस्य वुषः, कर्कस्य कुज इति ।
इरिभात्=सिंहात् , चतुणां, सिंहकन्यातुलवृश्चिकानां विलोमं ज्ञेयमर्थाद् दिने
वर्षेप्रवेशो सित सिंहादि-राशिचतुष्टयानां गुरुचन्द्रवुधकुजाः, रात्रौ तु सिंहादिराशिचतुष्टयानां सूर्यसितार्किशुकास्त्रिराशिषा इत्यर्थः । परेषु = उक्तभिन्नेषु धनुर्मकरकुम्भमीनेषु राशिषु, नित्यं = दिवा रात्रौ आर्किकुजेज्यचन्द्रास्त्रिराशिषा भवन्ति, यथा
धनुषः शिनः, मकरस्य कुजः, कुम्भस्य गुरुः, मीनस्य चन्द्र इति ॥ ६०॥

भाषा—दिनमें वर्ष प्रवेश हो,तो मेपका सूर्य, वृषका शुक्र, मिथुनका शनि, कर्क का शुक्र, रात्रिमें वर्ष प्रवेश हो तो मेपका गुरु, वृषका चन्द्रमा, मिथुनका बुध, कर्कका मङ्गल त्रिराशीश होते हैं। सिंहादि चार राशियों में दिनमें वर्षप्रवेश होनेसे, मेपादि चार राशियों के जो रात्रिके त्रिराशीश, वे क्रमसे त्रिराशीश होते हैं। मेपादि चार राशियों के जो दिनके त्रिराशीश वे सिंहादि चार राशियों के रात्रिमें होते हैं। नेष धनु, मकर, कुम्भ, मीन इन राशियों के दिन या रात्रि में क्रमसे शनि, मङ्गळ, गुरु, और चन्द्रमा त्रिराशीश होते हैं॥ ६०॥

## चक देखने से स्पष्ट रूप से समझ में आजाता है-

| 1 | राशि   | मे. | चृ.        | मि- | 事.  | सिं. | 事.  | तु. | बृ. | <b>ધ</b> . | म.  | कुं.           | मी. |
|---|--------|-----|------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------------|-----|----------------|-----|
|   | दिने   | स्  | शु.        | श.  | शु. | ञ्च. | चं. | बु• | मं. | श -        | मं. | <sub>된</sub> . | चं. |
| - | रात्रौ | 됮.  | <b>=</b> . | बु. | मं. | स्.  | शु. | श.  | शु. | श.         | मं. | 펻.             | चं. |

## श्रथैतस्य प्रयोजनमाह— वर्षेशार्थे दिननिशाविभागोक्तास्त्रिराशिपाः। पञ्चवर्गावलाद्यर्थे द्वेष्काणेशान्विचन्तयेतु॥ ६१॥

पूर्वरलोकेन दिननिशाविभागोक्तास्त्रिराशिषा वर्षेशार्थं = वर्षेशनिर्णयार्थं ज्ञेयाः । पश्चवर्गीवलायर्थं, देष्काणेशान् "द्याद्याः कुजाद्याः रिवतोऽपि मध्यमाः सितात् तृतीयाः कियतो हकाणपाः।" इत्यनेनोक्तान् विचिन्तयेत् । न तु देष्काणपाः स्वेषुनवर्क्षनाथा इत्यादिनोक्तान् । ते तु द्वादशवर्गीयवलसाधनार्थं प्रोक्ताः । पश्चवर्गी-वलायर्थं देष्काणेशान् , विचिन्तयेत् ॥ ६९ ॥

भाषा—'त्रिराशिषाः सूर्यसितार्किशुकाः' इस श्लोकसे जो त्रिराशीश, दिन-रात्रि विभाग करके कथित हैं। वह केवल वर्षेशनिर्णय के लिये ही हैं। पञ्चवर्गीयबल साधन के लिये 'आद्याः कुजाद्या रिवतोऽिष मध्यमाः' इस श्लोकके अनुसार जो देष्काणेश कथित है वह लेना चाहिये॥ ६१॥

श्रय वर्षेशनिर्णयार्थं पश्चाधिकारिण श्राह—

जन्मलग्नपतिरन्दलग्नपो सुन्थहाधिप इतस्त्रिराशिपः। सूर्यराशिपतिरिक्ष चन्द्रसाधीश्वरो निशि विसृश्य पञ्चकम्॥६२॥ वली य पर्षां तनुमीक्षमाणः स वर्षपो लग्नमनीक्षमाणः। नैवान्दपो दृष्टचितरेकतः स्याद्रलस्य साम्ये विदुरेवमाद्याः॥६३॥

जन्मलग्नपतिः=जन्मकालिकलग्मस्वामी, ग्रब्दलग्नपः = वर्षप्रवेशकालिकलग्न-स्वामी । मुन्यहाधिपः = मुयहेशः इतोऽनन्तरं त्रिराशिपः = त्रिराशीशः, त्रिराशिपाः सूर्यसितार्किशुका इत्यादिश्लोकनिष्पन्नः, त्रिहि = दिवसे, वर्षप्रवेशे सित सूर्य- राशिपतिः = सूर्याधिष्ठितराशीशः, निशि = रात्रौ, वर्षप्रवेशो सति, चन्द्रमाधीश्वरः= चन्द्राकान्तराशीश्वरः । एतःपञ्चकम् । विमृश्य = विचार्य, एषां = पञ्चाधिकारिणां मध्ये, वली=सर्वाधिकवलशाली, यो ग्रहः स यदि तनुं=वर्षलग्नं, ईक्षमाणः=कयाऽपि एकद्वित्रिचरणया मित्रशत्रुरूपया दृष्ट्या पश्यति । न केवलं पूर्णयैव, तदा स वर्षपः= वर्षेश्वरः, भवतीत्यर्थः । सर्वाधिकवलशाली सन्नपि लग्नं = वर्षलग्नम्, ग्रनीक्षमाणः= ग्रपश्यन् सन्, ग्रवद्यः = वर्षेशः, नैव भवति । ग्रत्र यद्यपि वलस्य प्राधान्यं तथापि दृष्टेरादरो वर्त्तते एव । न तु सर्वाधिकदृष्टिशाली ग्रापिक्षकाल्पवली वर्षेशो भवति वलस्य साम्ये दृष्ट्यतिरेकतः=दृष्टिभागाधिक्यात् । ग्रव्हेशः । ग्र्यात् पञ्चाधिकारिणां सर्वे वा चत्वार उत त्रयः समवला भवेगुस्तदा तेषां वा तयोर्मध्ये यस्य लग्नोपरि ग्रिधिकदृष्टिः स वर्षेशः। एवमाग्राः=पूर्वाचार्याः विदृः=कथ्यवन्ति॥६२-६३॥

आपा—जन्मकालिकलप्रका स्वामी, वर्षकालिकलप्रका स्वामी, सुथहा का स्वामी, विराशीश, दिनमें वर्षप्रवेश होने से सूर्य जिस राशिमें हों उसका स्वामी रात्रिमें वर्षप्रवेश होनेसे चन्द्रमा जिस राशिमें हों उसका स्वामी, इन पांचों को विचार कर (किस अधिकार में कौन ग्रह है सो लिखकर) उसमें जो सबसे अधिक बली हो और वर्ष लग्कों भी देखता हो, वही वर्षेश होता है। जो वर्ष लग्न को नहीं देखता हो वह सर्वाधिक बलवान् होने पर भी वर्षेश नहीं होता। यदि उन पञ्जाधिकारियों में सब या चार या तीन या दो भी सम बलशाली हों तो जिनकी हि लग्नपर विशेष हो, वह वर्षेश होता है। यह पुराने आचार्य कहते हैं॥६२-६३॥

#### दृष्टिसाम्ये व्यवस्थामाह-

हगादिसाम्येऽप्यथं निर्वलत्वे वर्षाधिपः स्यान्मुथहेश्वरस्तु । पञ्चापि चेन्नो तनुमीक्षमाणा वीर्याधिकोऽब्दस्य विभुविचिन्त्यः ॥ ६४ ॥

पश्चाधिकारिणां लग्नोपरि हगादिसाम्ये दृष्टिवलतुल्यत्वेऽयवा तेषां निर्वलत्वे तुल्यवलहीनत्वे मुथहेश्वरो वर्षाधिपः स्यात् । चेद्यदि पञ्चापि प्रहाः अर्थात्पश्चाधि-कारिणोऽपि प्रहा-लग्नं नो ईक्षमाणाः अर्थात् पञ्चाधिकारिप्रहेभ्यो द्विषड्यमद्वाद्रश-संख्यस्थानगतं वर्षलग्नं स्यात्तदा तेषु यो वीर्याधिको वलाधिकः सोऽव्दस्य विभुः स्वामी विचिन्त्यो ज्ञेयः ॥ ६४ ॥

भाषा—यदि पांचों अधिकारी ग्रहों के वल तथा लग्न के ऊपर दृष्टि समान हो या सब निर्वल हों तो मुथहाके स्वामी ग्रह ही वर्षेश होता है। अगर पञ्चाधि-कारिग्रहोंमें कोई भी लग्नको नहीं देखे तो उन पाँचोंमें जो सबसे अधिक बली हो वही वर्षेश जानना।

### अथ वर्षप्रवेदानिर्णयः।

श्रत्र जन्मलप्तपिर्ध्यः (१)। वर्षलप्तपिश्चन्द्रः (२)। मुयहेशो गुरुः (३) त्रिराशिपतिः शुकः (४)। स्येराशोशः कुजः (५)। एषां पश्चाधिकारिणां दष्टि-वलप्रदर्शकं चक्रम्।

| प्रहाः      | चन्द्रः | कुजः  | <b>बुधः</b> | गुरुः | शुकः  |
|-------------|---------|-------|-------------|-------|-------|
| पलानि       | 90138   | ७।२७  | 3198        | 99186 | १३।५८ |
| इष्टिसंख्या | 00      | 00180 | 00188       | ००।१४ | 00180 |

ग्रत्र पञ्चाधिकारिणां मध्ये सर्वाधिकबलशाली लग्नदर्शी च शुकस्तेनासावेव वर्षाधीशः। स च स्वग्रहगतोऽपि कुजयुतदृष्टः तथा बुधेन च दृष्टोऽतो वर्षफलं चोत्तममेव विज्ञेयम्।

भाषा—अव वर्षेशका निर्णय किया जाता है। यहां जन्मलझेश बुध, वर्षलझेश चन्द्रमा, मुथहेश वृहस्पति, त्रिराशीश शुक्र, सूर्यराशीश मङ्गल हैं, इन प्रहोंमें सबसे अधिक वलवान् शुक्रही है, वह लग्नको देखता है, इसलिये शुक्रही वर्षेश हुआ। पञ्चाधिकारियोंमें सबसे बलवान् प्रहयदि लग्नको नहीं देखे, तो उससे आसन्न न्यून-वली जो लग्नको देखे वही वर्षेश होता है। वर्षेश होनेमें वल और दृष्टि दोनोंकी आवश्यकता है। वर्षेशनिर्णायक श्लोकों की टीका देखिये॥ ६४॥

त्रय केपाचिन्मतेन दृष्टिबलसाम्ये वर्षेशनिर्णयमाह—

वलादिसाम्ये रविराशिपोऽहि निशीन्दुराशीदिति केचिदाहुः। येनैत्थशालोऽव्दविसुः शशी स वर्षाधिपश्चन्द्रभपोऽन्यथात्वे॥ ६५॥

वलादिसाम्ये = वलदृष्टिसमसङ्ख्यकत्वे, ऋहि दिवसे सूर्यराशिपः, निशि=रात्रौ इन्दुराशीट्=चन्द्राकान्तराशीशो वर्षेशः स्यादिति केचिदाचार्या ऋाहुः।

श्रव स्वमतविशेषमाह = पूर्वोक्तव्यवस्थया निश्चितोऽव्द्विभुर्वर्षेशः शशी चन्द्रो येन केनचिद्प्रहेणेत्यशालः पञ्चाधिकारिमध्यस्थितेन कृतः स एव वर्षाधिपो ज्ञेयः। श्रान्यथात्वे किन्तु चन्द्रेण कस्यापि प्रहस्येत्यशालयोगासम्भवे चन्द्रभपश्चन्द्रराशीशो वर्षेशो वोध्यः॥ ६५ ॥

भाषा—बळ और दृष्टिकी समतामें दिनमें वर्षप्रवेश होनेसे सूर्य जिस राशिमें ६ ता० नी०

हों, उसके स्वामी वर्षेश होते हैं, रात्रिमें चन्द्रमा जिसके राशिमें हों वह वर्षेश होता है। यह कोई आचार्य कहते हैं। अब अपना मत कहते हैं—िक उक्त नियम से यदि चन्द्रमा वर्षेश हो और वह पञ्चाधिकारियों में किसी से इत्थशाल करता हो, तो वह इत्थशाल करनेवाला ग्रह ही वर्षेश होता है। यदि चन्द्रमा इत्थशाल किसीसे न करता हो, तो चन्द्रमा जिस राशिमें हो, उस राशिका स्वामी वर्षेश होता है। यहाँ इस नियम से चन्द्रमा वर्षेश नहीं सिद्ध हुआ, लेकिन यदि रातमें वर्षेप्रवेश हो, और चन्द्रमा अपने ही राशिमें स्थित हो, तो उसहालत में चन्द्रमा के वर्षेश चन्द्रमा ही हुआ, अतः वही वर्षेश होगा। इसी लिये वर्षतन्त्र में चन्द्रमा के वर्षेश होने का फल भी लिखा है। ६५॥

#### अय मुथहासाधनम्-

स्रंजन्मलयात् प्रतिवर्षमेकैकराशिभोगान्मुथहाभ्रमोऽतः। स्वजन्मलयं रवितष्टयातशरद्युतं सा भमुखेन्थिहा स्यात्॥ ६६॥

यतः स्वजन्मलप्तात् = जन्मकालिकलग्नात्, प्रतिवर्षमेकैकवर्षमेकैकराशिभोगान्-मुथहाश्रमो भवति, श्रतः स्वजन्मलप्तं निजजन्मलप्तराश्यादिमानं, रवितष्टयातशर-युतं द्वादशरोपितगतवर्षमानयुक्तं, तदा सा भमुखा राश्यादिका मुथहा स्यात्।

### अत्र युक्तिः—

मध्यमगुरुवन्मुथहाऽपि एकैकवर्षे एकैकराशि भुनिक्ति, तत्र जन्मतः प्रथम-वर्षान्तं यावजन्मलग्ने, द्वितीयवर्षे जन्मलग्नतो द्वितीयराशौ, तृतीयवर्षे तृतीय-राशावेवं मुथहा चलति । तत्र राशीनां द्वादशसङ्ख्यकत्वात् त्रयोदशे वर्षे पुनः सा जन्मलग्नं प्रत्यायाति । एवं पश्चविंशो, सप्तित्रेशो, एकौनपञ्चाशद्वर्षेऽपि जन्मलग्ने मुथहास्थितिः ।

श्रत इष्टवर्षे सुथहास्थानज्ञानाय जन्मलप्तराश्यादिमानं यत्तत्र राशिस्थाने गत-वर्षसङ्ख्यासंयोजनेनेष्टसुथहामानं जातं, तत्र राशीनां द्वादशसङ्ख्याधिकानां प्रयोज-नाभावात् केवलराशिस्थानमेव द्वादशभिविभज्य शेषतुल्या राशयः। श्रंशादि जन्म-लप्तस्यांशवदेव तत्र ज्ञेयम् ॥ ६६ ॥

भाषा—जन्म कालमें एक वर्ष तक जन्मलग्न ही में सुथहा रहती है। दूसरे वर्षमें जन्मलग्नसे दूसरे स्थानमें, तीसरे वर्षमें तीसरे स्थानमें इस क्रमसे प्रत्येक वर्षमें एक एक राशि भोगसे सुथहाका अमण होता है। इसलिये जन्मलग्नमें राशिस्थान में गत वर्षको जोड़कर १२ से भाग दे, तो शेष तुल्य राशि और अंशादिक तो लग्नके अंशा- दिवत् इसप्रकार इष्ट वर्षमें सुथहा होती है। अर्थात् सब वर्षों में सुथहाकी राशि ही वदलती है, अंशादि स्थिर ही रहता है॥ ६६॥

> प्रत्यहं शरिलताभिर्वर्द्धतेसाऽनुपाततः । सार्थमंशद्वयं मास इत्याहुः केऽपि सूरयः ॥ ६७ ॥

सा मुथहा प्रत्यहमनुपाततः शरिलप्ताभिः पत्रकलाभिर्वर्द्धते । तथा मासे एकमासे सार्थमंशद्वयं ( २ं।२०' ) वर्धते इति केऽपि सुरयः पण्डिता ब्राहुरूचुः ।

## श्रत्र युक्तिः—

यद्येकवर्षेऽर्थात् पष्टचिकशतत्रयसौरदिनात्मके एकराशिश्चिंशदंशात्मकश्चलनं तदैकमासे त्रिंशिह्नित्सके कः-इत्यनुपातेनैकमासे मुथहाचलनम् =  $\frac{30 \times 30}{300}$  =

$$\frac{900}{350} = \frac{3}{3} = 9 + \frac{3}{3} = 91301$$

तथा चैकदिनेऽनुपातेन मुथहागितः= रं × १ = १ १२, इयमंशात्मिका भिन्ना।

अभिन्नमानार्थं कलात्मिकार्थं च पष्टचा गुणिता है १ दे । = १/, अत उपपन्नं सर्वम् ।

भापा—हर एक सौर दिनमें ५ कलायें, हर एक मास में अदाई अंश अनुपात से सुयहा है बढ़ती (चलती) है। यह स्पस्प्ता क लिये कोई आचार्य कहे हैं। इस का प्रयोजन मासप्रवेश और दिन प्रवेश में पढ़ता है। क्योंकि वर्षप्रवेश कुण्डलीमें जो सुथहा है वह एक वर्ष तक वहां उहरती है, परन्तु प्रथम मासप्रवेश में भी वही सुथहा का मान हुआ। अब दूसरे मास प्रवेश बनानेमें वर्षप्रवेश कालिक सुथहामें अदाई अंश जोड़नेसे सुथहा होती है, तीसरे मास प्रवेश बनानेमें द्विगुणित अदाई अंश अर्थात् पांच अंश जोड़नेसे सुथहा होती है। ऐसेही चौथे मासप्रवेशमें साढ़े सात अंश जोड़ने से सुथहा बनती है। ऐसे औरों में भी समझना।

दिन प्रवेश वनानेमें प्रतिदिन प्रवेशमें जो मुथहा है उनमें ५ पांच कला, जोड़ने से अगले दिन प्रवेश की मुथहा बनती है।

यहां वर्षप्रवेश में मुथहा मान जानने के लिये—जन्मलप्न पापा३४।१२ में राशि स्थान में गतवर्ष १५...जोड़ा २०।पा३४।१२...अव राशिस्थानमें १२ वारहसे भाग दिया शेष ८।पा३४।१२ तुल्य मुथहा हुई। अब इसमें अदाई अंश जोड़ा तो अग्रिम (द्वितीय) मास प्रवेश में मुथहा हुई। ५ अंश जोड़ा तो तृतीय मास प्रवेश में मुथहा हुई एवं वर्ष प्रवेश के प्रथम दिनप्रवेश की सुथहा वही होती जो वर्ष प्रवेश की सुथहा है इसमें पांच कला जोड़ दिया तो दूसरे दिन की सुथहा वनी। ऐसे ही आगे समझना चाहिए॥ ६॥

श्रव राहोर्मुखपृष्ठपुच्छानां लक्षणमाह— भोग्या राहोर्ल्जवास्तस्य सुखं पृष्टं गता लवाः। ततः सतमभं पुच्छं विसृक्ष्येति फलं वदेत्॥६८॥

राहोभोंग्या लवास्तस्य मुखम् । तथा राहोर्गता भुक्ता लवाः पृष्ठम् । ततो राह्वाकान्तराशितः सप्तमभं पुच्छमिति विकृश्य फलं (तत्पृष्ठभागे न शुभप्रदा स्या-दित्यादि ) वदेत् ॥ ६८ ॥

भाषा—राहु के जो भोग्य अंश, सो उसका मुख होता है। और जो मुक्त अंश होते हैं वे पृष्ठ, संज्ञक होते हैं। राहु से सातवीं राशि उसका पुच्छ होता है। यह

जानकर फल कहैं।

विशेष विवरण—राहु की विलोम गित होनेसे वह पहले किसी राशिके अन्तमें आकर मध्यमें, वाद आदिमें आते हैं। इसिलये जिस राशिमें जहां पर वह स्थित हो, उस विन्दुसे उस राश्यादि तक, जो कि राहु नहीं भोग किया है लेकिन राश्यादि लिखे जाते हैं, क्योंकि पूर्वाभिमुख राशिकमगणना होनेसे, तो राहु के राश्यादि जो पञ्चाङ्ग में लिखते हैं, उसमें अंशादि भोग्य ही रहते, उसको ३० में घटाने से शेष भुक्त होते हैं। वहां राहु केवल राश्यन्तले राश्यादिके तरफ जो आते हैं सो पश्चिम मुख हो इर नहीं, मुख तो पूर्वाभिमुख ही रहता है पृष्ठ पश्चिम तरफ रहती है, जब जिस विन्दुमें रहता है तब उससे पश्चिम (अर्थात् लिखे हुए अंशादि), वस्तुतः भोग्यांशादि मुखसंज्ञक होता है। और लिखे हुए को ३० में घटानेसे अर्थात् वस्तुतः भुक्तांशादि पृष्टसंज्ञक होता है।

जैसे उदाहरण राहु पा१४।४० यहां ७।१४।४० ये पृष्ठ हैं । और २२।४५।२० यह

मुख है, मीन के जाइशाध्व इनमें पुच्छ है ॥ ६८॥

इति नीलकण्ठयां सञ्ज्ञातन्त्रे ग्रहाध्यायस्य टीका सम्पूर्णा ॥ श्रीगर्गान्वयभूषणं गणितविश्चिन्तामणिस्तरस्त्रेतोऽ-नन्तोऽनन्तमतिव्यधात्खलमतध्वस्त्ये जनुःपद्धतिम् । तत्स्रुनुः खलु नीलण्डविवुधो विद्विच्छवानुक्रया सत्तुष्ट्ये व्यद्धाद् ग्रहप्रकरणं संज्ञाविवेकेऽमलम् ॥ ६९ ॥

स्पष्टम् ।

इति संज्ञातन्त्रे ग्रहाध्यायः॥ १॥

## अथ प्रहस्वरूपम् । तत्र तावत् सूर्यस्वरूपम् ।

( सूर्यो नृपो ना चतुरस्रमध्यंदिनैन्द्रदिक् स्वर्णचतुष्पदोग्रः। सत्त्वं स्थिरस्तिकपशुक्षितिस्तु पित्तं जरन्पाटलमूलवन्यः॥ १॥

स्यंः=स्र्यंत्रहः, नृपः=क्षत्रियवर्णः । ना=पुरुषः । चतु रस्नमध्यन्दिनेन्द्रदिक्-स्वर्णचतुष्पदोग्रः=चतुष्कोणाकृति:-मध्याह्रवली-पृवीदिक्पतिः-सुवर्णधातुस्वामी चतु-प्पदाश्चगजञ्जवादिस्वामी कूरः । सत्त्वं सर्वत्रगुणाधिकः । स्थिरः = स्थिरप्रकृतिः । तिक्तपशुक्षितिः = तिक्तरसप्रियः-पशुपतिः भूमिचलनशीलः । पितं = पित्तात्मकः । जरन् = जरातुरो वृद्वप्रहः । पाटलमूलवन्यः = श्वेतमिलितरक्तवर्णः मूलक्रन्दकरः-वनचरः, ईदृशो होयः ।

प्रयोजनं तु—जन्मपत्रे यः सर्वाधिकवलशाली, तत्तुन्यस्वरूपशीली वाली भव-तीति । वा चौरवयोरूपजातिप्रकृतिज्ञानाय ग्रहस्वरूपमुक्तम् ॥ १० ॥

भाषा—सूर्यंग्रह चित्रयजाति, पुरुष, और चतुरस (चौरस) जितना लग्बा उतना ही चौड़ा है, मध्याद्व में बली, पूर्वदिशा का स्वामी, सुवर्णधात का स्वामी, और चतुष्पद स्वामी, कर (पात्रह) है। और सख्वगुणप्रधान, स्थिरस्वभाव बाला, तीतरस का प्रिय, (यहां का नीम, चिरायता, कुटज का जैसा स्वाद होता है, उसको तीता बताते हैं। बहुत जगह कट्ट रस को ही तीता कहते हैं, जैसे मिरच, लालमिर्च आदि, इसके स्वाद ही को तीता कहते हैं, सो उचित नहीं है, वैद्यक देखिये ?)। पशुओं का स्वामी, भूमि तस्व वाला, पित्त दोपप्रधान, बृद्धप्रह, थोड़ा र लालवर्णं, मूल-कन्दों का अधिपति, तथा वनचर है।। १।।

#### श्रथ चन्द्रस्वरूपम्-

वैदयः दाद्यां स्त्री जलभूस्तपस्वी गौरोऽपराह्वाम्युगधातुसस्वम् । वायव्यदिक्दलेष्मभुजङ्गरूपस्थूलो युवा क्षारग्रुमः सितामः॥२॥

शशी = चन्द्रः, वैश्यः=वैश्यवर्णः, स्त्री=स्त्रीग्रहः । जलभूः=जलाकान्तभूमिचारी । तपस्वी = तपोनिरतः, त्रात्रिपुत्रत्वात् । गौरः=गौरवर्णः । त्र्र्यपराह्नाम्बुगधातुस-स्वम् = त्र्यपराह्मवली-जलचरः-गैरिकादिधातुपतिः-सत्त्वगुणप्रधानः । वायव्यदिक्=पश्चिमोत्तरमध्यकोणदिकपतिः । श्लेष्मभुजङ्गह्ण्यस्थूलः = कफात्मकः सर्पजातिप-तिः-रजतद्रव्यपतिः-विशालदेहः । युवा = तरुणः, क्षारशुभः=लवगरसित्रयः-शुभ-ग्रहः । सिताभः = स्वच्छकान्तिः । वा स्वच्छसकलद्रव्यपतिः ॥ २ ॥

भाषा—चन्द्रमा ग्रह, वैश्यजाति, स्त्रीग्रह, जलभूमिचारी, तपस्वी, गौरवर्ण, दो प्रहर के बाद बली, जलचरों के स्वामी, गौरकादि धातु का स्वामी, सत्त्वगुण प्रधान, वायन्य कोण का स्वामी, कफात्मक, सपों का स्वामी, चान्दी धातु का मालिक, मोटे देह वाला, नवयुवक, लवणरस विय, स्वच्छ कान्ति वाला है ॥ २॥

#### श्रथ कुजस्वरूपमाह-

भौमस्तमः पित्तयुवोत्रवन्यो मध्याह्वधातुर्यमदिक् चतुष्पात् । ना राट् चतुष्कोणसुवर्णकारो दग्धाऽवनीव्यङ्गकटुश्च रक्तः ॥ ३॥

भौमः = कुजः, तमः=तमोगुणमुख्यः, पित्तयुवोप्रवन्यः=पितात्मकप्रकृतिः-तरुणः-कूरः-वनचरः । मध्याह्वधानुः = मध्यदिनवलो-गैरिकादिधातुपतिः । यमदिक् = दक्षिणदिकपतिः । चतुःपात् = चतुःपदजातिस्वामी । ना = पुरुपप्रहः राट् = राजन्यः, चतुःकोणमुवर्णकारः = चतुःकोणाकृतिः-मुवर्णकारजातिपतिः । दग्धावनी-वयङ्गकटुः = दग्धभूमिचारो-निरङ्गः-कटुरसप्रियः । रक्तः = रक्तवर्णः, वा रक्तवर्ण-पदार्थपतिः, ग्रस्तौति शोषः ॥ ३ ॥

भाषा—मङ्गलग्रह, तमोगुणी, पित्तात्मक, समर्थ, क्रूर, वनचारी, मध्याह बली, धातुवोंका स्वामी, दिलणदिशा का स्वामी, चतुष्पदों का स्वामी, पुरुष, जित्रयवर्ण, चतुष्कोण, सोनारजाति का पति, जली हुई जमीन का मालिक, अङ्गहीन, और कटु रस का प्रिय, लाल वर्ण है।। ३॥

#### श्रथ वुधस्वरूपमाह—

त्राम्यः शुभो नीलसुवर्णवृत्तः शिश्विष्टकोचः समधातुर्जीवः । इमशानयोपोत्तरदिक्प्रभातं शूद्रः खगः सर्वरसो रजो ज्ञः ॥ ४ ॥

हः = बुधः, प्राम्यः = प्रामचरः, वा प्रामभवसुखप्रियः, शुभः = शुभग्रहः, नीलसुवर्णयृत्तः = नीलवर्णः-काञ्चनद्रव्याधिपतिः-वर्त्तुलाकारः । शिश्वष्टकोचः=वालवयाइष्टिकोच्चप्रदेशचरः । समधातुजीवः = समवातिपत्तकफत्रिदोपयुक्तः-जीवजन्तुपतिः ।
श्मशानयोषोत्तरिद् = शवद्हनस्थलचारी-स्त्रीप्रहः-उत्तरिद्शाधीशः । प्रभातं =
प्रभातकाले वली, शूदः = शूद्रवर्णस्वामी, खगः = पक्षिजातिः, सर्वरसः=मधुरकदुकषायाम्लक्षारितक्तरसप्रियः । रजः = रजोगुणप्रधानः । श्रस्तीति श्रेषः ॥ ४ ॥

भाषा—बुध, प्रामों में चलने वाला, या ग्रामका सुख चाहने वाला, ग्रुभग्रह, नील

वर्ण, सुवर्णधातु का मालिक, वर्त्तुलाकार, बाल उमर वाला, ईटोंके उच्च स्थल में रहने बाला, बात, पित्त, कफ तीनों समान दोष, जीवों का स्वामी, श्मशान प्रदेश में चलने वाला, खीप्रह, उत्तर दिशा का स्वामी, प्रभात समयमें बली, शूद्रवर्णों का स्वामी, पची जाति, सब रसोंका प्रिय, रजोगुणी हैं॥ ४॥

#### श्रथ गुरुप्रहस्वरूपमाह—

गुरुः प्रभाते नृशुभेशदिग् द्विजः पीतो द्विपाद् श्राम्यसुवृत्तजीवः। वाणिज्यमाधुर्यसुरालयेशो वृद्धः सुरत्नं समधातुसत्त्वम् ॥ ५ ॥

गुरः = वृहस्पतिप्रहः, प्रभाते=प्रातःसमये वली, नृशुभेशदिग्=पुरुषप्रहः-शुभप्रहः-पूर्वोत्तरदिङ्मध्यस्वामी, द्विजः = ब्राह्मणवर्णः, पोतः = पीतवर्णः, द्विपात्=द्विपदस्वामी, प्राम्यसुवृत्तजीवः = प्रामचरः-वर्त्तुलाकारः-मनुष्यादिजीवस्वामो । वाणिज्यमाधुर्यमुरालयेशः = वाणिज्यं=क्रयविकयकर्ता, माधुर्यमधुरसप्रियः, सुरालयेशः =
देवभवनाष्यक्षः । वृद्धः = जराजर्जरः, सुरलं = सद्दलस्वामी, समधातुः = कफपित्तवातात्मकः । सत्त्वं = सत्त्वगुणप्रधानः । ग्रस्तीति शोषः ॥ ५ ॥

भाषा—बृहस्पित ग्रह, प्रातः समय में बली, पुरुषग्रह, शुभग्रह, ईशानकोण का स्वमी, ब्राह्मणवर्ण, पीलावर्ण, द्विपदों के स्वामी, ग्राम्य-सुर्लाप्रय, अतिवर्त्तु-लाकार, जीवों का स्वामी, खरीद-विक्री में निपुण, मधुररसका प्रिय- देवमिन्दरों का मालिक, बृहा, अच्छे रहों के अध्यत्त, वात-पित्त-कफयुक्त, सात्त्विक स्वभाव वाला है ॥ ५॥

#### श्रथ शुक्रग्रहस्वरूपमाह-

शुक्रः शुभः स्त्री जलगोऽपराह्नः श्वेतः कफी रूप्यरजोऽम्लमूलम् । विप्रोऽग्निदिङ्मध्यवया रतीशो जलावनीस्निग्धरुचिर्द्विपाच ॥ ६॥

शुकः = शुक्रप्रहः, शुभः = शुभग्रहः, स्त्री = स्त्रीप्रहः । जलगः = जलस्थलचरः, श्रापराहः = दिनमध्योत्तरकालवली, श्वेतः=स्वच्छवर्णः । कभी=कभात्मकः । रूप्य-रजोऽम्लमूलम् = रजतद्रव्यपतिः-रजोगुणो-श्रम्लरसप्रियः-मूलस्वामी । विप्रः = ब्राह्मणजातिः । श्राप्तिदिक् = पूर्वदक्षिणमध्यकोणस्वामो, मध्यवयाः = प्रौढवयस्कः, रतीशः = केलिकलाविषयप्रधानः । जलावनी = जलभूमिचारी, स्निग्धरुचिः = चिक्र-णत्ववर्णः, द्विपात् = द्विपदो मानवजातिः । श्रास्ति ॥ ६ ॥

भाषा—शुक्रमह, शुभमह, खीमह, जलचारी, दो महर के बाद बली, स्वच्छवर्ण, कफ दोप मधान, चान्दी धातु का मालिक, खट्टे रस का व मूल कन्दी का मालिक, बाह्यणवर्ण, अग्निकोण का स्वामी। आधीउमर वाला. केलि कला रसिक (कामशाख-निपुण), जलभूमिचारी, चिकनी कान्ति, मानव जातिका स्वामी है।। ६।।

#### श्रय शनिग्रहस्वरूपमाह-

शनिर्विहङ्गोऽनिलवन्यसन्ध्याश्द्राङ्गनाधातुसमः स्थिरश्च । क्रः प्रतीची तुवरोऽतिवृद्धोत्करक्षितीट् दीर्घसुनीललोहम् ॥ ७ ॥

शिनः = शिनेप्रहः, विहङ्गः = पिक्षेजातिस्वामी, श्रिनिलवन्यसन्ध्याशुद्धाङ्गनाथा-तुसमः = वातात्मकः-वनचरः-सन्ध्यासमयवली-शृद्धजातिपतिः-स्त्रीप्रहः-समित्रिदोष-युक्तः, स्थिरः = स्थिरप्रकृतिः, कूरः=पापप्रहः, प्रतीची=पिक्षमिदिक्पितः । तुवरः= कषायरसिप्रयः । श्रातिवृद्धः=जराजर्जरितः । सकलप्रहेष्वयमेवाधिकवयस्कः । उतक-रिक्षतीट् = ऊपर्भूमिपतिः । दोर्घमुनील लोहम् = दीर्घः = प्रांशुः = श्रत्युच्चदेहः । सुनीलः = श्रातिनीलवर्षः, लोहं=लोहधातुस्वामी वा लोहप्रियः । श्रस्तीति शोषः ॥७॥

भाषा—शिनप्रह पत्तीजातियों का मालिक, वायुप्रकृति, वनचारी, सांझ में वली, शूद्ध जाति का स्वामी, खीप्रह, त्रिदोष (वात-पित्त-कर्फों) से युक्त, स्थिर स्वभाव बाला, पाष्प्रह, पश्चिमदिशा का स्वामी, कसैले रस का प्रिय, अध्यन्त बृद्ध, उपर प्रदेश का स्वामी, लम्बे कद का, अति नीलवर्ण युक्त, लोह धातु का स्वामी है।।।।।

#### श्रथ राहुस्वरूपमाह—

राहुस्वरूपं शनिवन्निपादजातिर्भुजङ्गोऽस्थिपनैर्ऋतीशः। केतुः शिखी तद्वदनैकरूपः खगस्वरूपात्फल्लमूह्यमित्थम्॥८]

राहुस्वरूपं शनिवत् = शनिवर्ण दिशा-प्रकृत्यादि सममेव बोध्यम् । तत्र यिक्वि-श्चिद्धिकं, तदाह — निषादजातिः = चाण्डालजातिः, भुजङ्गः = सर्पाकारः, व्यस्थिपः= व्यस्थिधातुस्वामी, नैर्क्वतीशः = दक्षिणपश्चिममध्यर्वितकोणस्वामी । व्यस्ति । केतुस्तु शिखी = शिखावान, तत्र पुराणवार्त्तया शिखीति नोपपद्यते । व्यस्य शोर्षहीनत्वात् । परन्तु व्याकाशे समुदितकेतुस्वरूपदर्शनाच्छिखीति सम्यग् विशेषणम् ।

तद्वत् = शनिराहुवत्, स्रनेकरूपः = नानाप्रकारकस्वरूपवान् । वृहत्संहितायां केतवः सन्ति, इत्थममुना प्रकारेण फलमूह्यं ज्ञातब्यम् ॥ ८ ॥

भाषा—राहु का स्वरूप शनिस्वरूप के समान है, और निषाद जाति, सर्प का ऐसा स्वरूप, हड्डियों का स्वामी, नैर्ऋति कोण का स्वामी है। केतु शिखावान्, और शनि के समान ही और विषय तथा अनेक प्रकार का रूप, वाला होता है। ऐसे ग्रहों के स्वरूप से फल समझना ॥ ८॥

## इति ग्रहस्वरूपवर्णनप्रकरणम् ।

त्रयथ दृष्टिप्रकरणम् । तत्र दृष्टेश्चन्वारो भेदाः, प्रत्यक्षस्तेहा (१) गुप्तस्तेहा (२) गुप्तवैरा (३) प्रत्यक्षवैरा (४) इति । तत्रादौ प्रत्यक्षस्तेह-गुप्तदृष्टिमाह—

> दृष्टिः स्याज्ञवपञ्चमे वलवती प्रत्यक्षतः स्नेहदा पादोनाऽखिलकार्यसाधनकरी मेलापकाख्योच्यते। गुतस्नेहकरी तृतीयनवमे कार्यस्य संसिद्धिदा ज्यंशोना कथिता तृतीयभवने पड्भागदृष्टिभवे॥ ९॥

यस्य ग्रहस्य दृष्टिविचारः कियते तदाश्रितराशितो नवमपञ्चमे स्थाने, प्रत्यक्षतः स्नेहदा वलवती दृष्टिभवति । सा तु पादोना=स्वचतुर्यौशोना ००।४५ पञ्चचत्वारि-शत्कलातिमका, सकलकार्यसाधनविधायिनी, मेलापकसञ्ज्ञिका कथ्यते । तथा ग्रहा-श्रितराशितस्तृतीयभवने या दृष्टिभवति सा गुप्तस्नेहकरी कार्यस्य संसिद्धिदा, त्र्यंशोनना = ००।४० वत्वारिशत्कलातिमक कथ्यते ।

भवे = ग्रहाश्रितराशित एकादशस्याने पङ्भागदृष्टिः —  $\frac{1}{\xi} = \frac{\xi \circ '}{\xi} = 9 \circ '$ दश कळात्मिका भवति ।

भाषा—जिस ग्रह की दृष्टि विचारनी है, उस ग्रह से नवमं पांचवें स्थान में प्रत्यक्त प्रेम देने वाळी दृष्टिहोती है, वह पादोन अंश अर्थात् ००।४५९ इतनी होती है। वह सब कामों के साधन करने वाळी मेळापक दृष्टि कहळाती है। और तीसरे स्थान में भी जो दृष्टि होती है सो भी कार्य की सिद्धि देने वाळी गुप्तस्नेहकरी है। छेकिन वह ज्यंशोन १— $\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3}=\frac{2}{3$ 

दृष्टिः पाद्मिता चतुर्थद्शमे गुप्तारिभावा स्मृताऽ-न्योन्यं सप्तमभे तथैकभवने प्रत्यक्षवैराऽखिला। ग्रहाणां स्वरूप-बोधकं चक्रम्

| प्रहा.              | स्र्यः              | चन्द्रः             | कुज:            | चुष'                 | गुरुः               | ग्रुकः            | रानिः                | <b>केतु</b> ः | राहु.     |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------|
| সাবিঃ               | क्षत्रियः           | वैश्यः              | क्षत्रियः       | शहः                  | विप्रः              | विप्रः            | रहर:                 | निपादः        | नियादः    |
| <b>अंधुं</b> जातिः  | 304:                | बीमहः               | पुंचह:          | देशपदः               | पुरुषमद्            | स्रीः             | ग्रीः                | न्त्रीः       | स्तीः     |
| बाकृतिः             | बदुष्कोणः           | स्यूलः              | चतुरकोगः        | इताकारः              | <b>र</b> त्ताकारः   | विद्या            | अतिदीर्थः            | ব্যিতা-       | 0         |
| बलसमयः              | मध्याहः             | धनराडः              | मध्याहः         | प्रभातवती            | प्रभातवली           | व्यवहाइ:          | सन्धा                | ,             | 0 4       |
| उमाद्धिश            | उम:                 | गुभः                | उप्र:           | शुभः                 | શુમઃ                | शुभः              | मूर:                 | क्रूरः        | क्रूरः    |
| सरवादिप्रधानः       | सत्वम्              | सत्वम्<br>तगस्वी    | तमोगुगः         | रजोगुनः              | सत्वगुणः            | रजोगुणः           | तमागुनः              | तमोगुणः       | तमागुणः   |
| न्यरादिसंहा         | हियर:               | चपलः                | व्यप्तः         | चरतः                 | व्यापार-<br>कर्त्ता | कामनिरदः          | स्पिरः               |               |           |
| रहेशसंख             | तिक प्रियः          | <b>क्षार</b> द्रियः | कटुप्रियः       | सर्वरसः              | मधुरव्रियः          | थम्तरसः           | क्षुवरसः             |               |           |
| <b>बांरणस्थानम्</b> | भूबारी              | धार-<br>भूचारी      | दग्ध-<br>भूवारी | ईष्टिका<br>स्थानवारी | देवालय-<br>चारी     | जतचरः             | वादुःचारी            |               |           |
| दिक्ध्यामिनः        | प्वंदिशीश           |                     | ->-             | उत्तरेशः             | ईशानेशः             | खाँगद्द-<br>गीराः | पथिमेश:              |               | नैक्तीराः |
| दर्गः               | व.इतः               | गीरः                | ₹55:            | नीतवर्णः             | पोतः                | <b>स्वेतः</b>     | श्रतिनीलः            |               |           |
| वयः समः             | 42:                 | दुवक:               | दुबकः           | शिद्यः               | ब्दः                | सहजः              | श्रतिगृदः            |               |           |
| मूलादिखामी          | मूलेशः              | रूप्यामी            | <b>प्रवातः</b>  | जीवस्वामी            | जीयस्वामी           | मूलस्वानो         | <b>धातु</b> स्त्रामी |               |           |
| धातुस्वामी          | म्बगंशः             | धातुस्वामी          | धातुस्वामी      | मुक्यः               | रत्नस्वामी          | रूपस्वामी         | लोइस्थानी            |               |           |
| <b>ंभादिस्वामी</b>  | चतुःप-<br>देशः      | मुखब्रेशः           | चतुष-<br>देशः   | पक्षीराः             | <b>बिपदेशः</b>      | द्विपदः<br>रतीशः  | पक्षीशः              |               | मुजग्नेशः |
| সন্থানি:            | <b>चित्ता</b> श्यकः | कफारमकः             | वित्तात्मकः     | त्रिदोषः             | शिषीपः              | कपात्मकः          | भातुसमः              |               |           |
|                     | वनचारी              | जलवारी              | वनचा()          | रमराान<br>चरः        | मानचरः              | क्षवारी           | वनवारी               |               |           |

# दुष्टं दक्त्रितयंश्च ताह्वयमिदं कार्यस्य विध्वंसदं सङ्ग्रामादिकलिपदं दश इमाः स्युद्धांदशांशान्तरे ॥ १० ॥

यस्य ग्रहस्य दृष्टिर्विचार्यते, तदाश्रितराशितश्चतुर्ये दशमे स्थाने गुप्तारिभावा= श्रप्तत्यक्षशतुभावा पादमिता पद्यदशकलात्मका दृष्टिः स्मृता । तथा प्रहाश्रितस्था- नात् सप्तमभे एकभवने चान्योन्थं प्रत्यक्षवैरा = प्रकटशतुभावाऽखिला पूणां पष्टि- कलात्मिका दृष्टिः स्मृता । इदं दक्तितयं चतुर्थदशमरूपमेकं, सप्तसप्तकरूपं द्वितीयं, एकर्क्षगतं नृतीयमित्यं त्रिविधद्यिषयं क्षुताह्वयमनिष्टफलजनकं, कार्यस्पेष्टविधानस्य विध्वंसदं विनाशकरं सङ्ग्रामादिकलिप्रदं भवति । इमाः सर्वा उक्ता दृशो द्वाद- शांशांन्तरे द्वादशांशाभ्यन्तरे एव फलदायिकाः स्युः ॥ ९०॥

भाषा—जिस किसी प्रह की दृष्टि विचार करनी है, उस प्रह के स्थान से चौथे और दशवें स्थान में अप्रकट (गुप्त) रूप से शत्रुता करने वाली १५ पन्द्रह कला तुल्य दृष्टि होती है। और प्रह के स्थान से सातवें, तथा पहले स्थान में पूरी साठ कला तुल्य दृष्टि होती है, वह प्रस्यक्त रूप से शत्रुता करने वाली होती है।

ये तीनों दृष्टियां चुत (अशुभ) हैं, कार्य को ध्वंस (नाश) करने वाली, युद्ध झगड़ा मोकदमा आदि देने वाली हैं, ये सब बारह अंश के अन्दर ही होती हैं॥ १०॥

#### अथेष्टदृष्टिकलासाधनमाह—

अपास्य पश्यं निजदृश्यक्षेटादेकादिशेषे भ्रुविलितिकाः स्युः। पूर्णं क्ववेदास्तिथयोऽक्षवेदाः खं पष्टिरभ्रं शरवेदसंख्या॥११॥ तिथ्यः क्वचन्द्रा वियदभ्रतकीः शेषाङ्क्षयातैष्यविशेषघातात्। लब्धं करामै३०रधिकोनकैष्ये स्वर्णं भ्रुवे ताः स्फुटदृष्टिलिताः॥१२॥

यो ग्रहः पश्यति स द्रष्टा, यं ग्रहं पश्यति स दृश्य इति । तत्र निजदृश्यखेटात् पश्यं = द्रष्टारं दर्शकं ग्रहमपास्य विशोध्य शेषे राशिस्थाने एकादिसङ्ख्यातुल्ये सित कमेण पूणं = ०, खवेदाश्वत्वारिंशत् = ४०, तिथयः = १५, ग्रक्षवेदाः=४५, खं=०, षष्टिः = ६०, ग्रश्चं = ०, शरवेदसङ्ख्या = ४५, तिथ्यः = १५, खचन्द्राः = १०, वियद् = ०, ग्रश्चं = ६०, एताः ध्रुविलिप्तिकाः स्युः । तत्र राशिस्थानाद्ये यः शेषाँऽशकळाविकळात्मकः स शेषाङ्कः । तत्र राशिसङ्ख्यासङ्ख्यकप्रुवाङ्कतो यातैध्य-खण्डयोर्यो विशेषोऽन्तरं स यातैध्यविशेषः । तयोर्घाताद्गुणनफळात् खरामैः ३० यह्नव्यं तत्, ध्रुवेऽधिकोनकैष्ये सित कमेण स्वणं = धनणं कार्यं, तदा ताः स्फुटदिष्ट-

कलाः स्युः । यदा गतध्रुवाङ्कादेष्यध्रुवाङ्कोऽधिकस्तदा धनं, यदाऽल्पस्तदोनं कार्य-मित्यर्थः ॥ ११-१२ ॥

भाषा—देखने वाला ग्रह द्रष्टा, देखा जाता हुआ ग्रह दृश्य कहाता है। अब दृश्य ग्रह के राश्यादि मान में दृष्टा ग्रह के राश्यादि मान को घटाने से एक दो आदि शेप रहने से क्रम से ०१४०१९५१४५१०१६०१०१५५१९०१०१६० इतनी भ्रव-छिसाय होती हैं।

# चक देखिये।

| राशिशेषसंख्या     | 9  | 3  | 3( | 8  | x   | É   | v  | 6  | 9   | 90 | 99 | 92  |
|-------------------|----|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|----|----|-----|
| ध्रुवलिप्तासंख्या | °o | 80 | 94 | 84 | 0 0 | Ę 0 | 00 | 87 | 9 % | 90 | 00 | Ę 0 |

अब राशि के आगे अंशादिक जो शेप हो उसको गत, ऐप्य ध्रुवान्तर से गुणा करके तीस से भाग देने पर जो कछादि छब्ध होगा, उसको, गत ध्रुवा से ऐप्य ध्रुवा को अधिक होने से गत ध्रुवा में जोड़ना, तथा गत ध्रुवा से ऐप्य ध्रुवा को न्यून होने से गत ध्रुवा में घटाना, तब स्पष्ट दृष्टि कछा होती है ॥ ११ ॥

तत्र पश्यतीति द्रष्टा, दश्यते यः स दश्योऽथवा द्रष्टु योग्यो दश्य इति कथ्यते । तत्र तावद् 'दृष्टिः स्यान्नवपञ्चमे वल्पवती'त्यादिन। तथा 'दृष्टिः पाद्मिता चतुर्थदशमे' इत्यादिना च द्रष्टृपहाद् दृश्यमहे एकद्वित्र्यादिराशौ स्थिते दृष्टिमानानि—

## अत्रोपपत्तिः--

| राशयः       | 9   | 2 | 3   | 8   | Y. | ε | v  | 6 | 9 | 90 | 99 | 93 |
|-------------|-----|---|-----|-----|----|---|----|---|---|----|----|----|
| दृष्टिमानम् | 6 0 |   | 80  | 9 4 | ×5 |   | 60 |   | X | 94 | 90 | 00 |
| कलात्मकम्   | 4.0 |   | 100 | • ~ | 0  |   | 4. |   |   | 1. |    |    |

श्रथ द्रष्टा प्रहों यस्मिन कस्मिन्निप राशौ यदंशाद्यवयवे तिष्ठति, तत्तुल्यभागा-द्यवयवे द्वितीय-पड्यमव्ययस्थानान्यतमस्थाने द्रष्ट्रमहात्पुरतो दश्यमहे स्थिते सित तत्र द्रष्टिखण्डाभावः, इति लिखितचकदर्शनात् स्पष्टम्, तत्र तेषु द्रष्टृदश्यमहा-न्तराणि कमेणैकपञ्चसप्तैकादशराशिसमान्येव भवन्त्यतस्तत्तुल्यशेषेषु दृष्टिध्रुवा श्रून्यमिता फलिता । श्रथ द्रष्ट्रश्रहाश्रितराश्यंशायवयवविन्दुतः पूर्णराशिद्धयान्तरितो दश्यप्रहस्तु द्रष्टृ-प्रहाश्रितराशिकोष्ठतस्तृतीयराशिकोष्ठे भवति, तृतीयस्थाने दृष्टिस्त्र्यंशोनाऽयाँच-त्वारिंशत्कलातुल्या दृष्टिविंयतेऽतो द्रष्टृदश्यप्रहान्तरे राशिद्वयमिते दृष्टिध्रुवा चत्वारिंश-दकलासमा ।

एवं द्रष्ट्रभहाश्रितराश्यंशाद्यवयविन्दुतः पूर्णेकराश्यन्तिरितो दश्यमहस्तु द्रष्ट्रभद्दा-श्रितराशिकोष्ठतो द्वितीयराशिकोष्ठे भवति, द्वितीयस्थाने दृष्टिः शून्या तत्र द्रष्ट्रभ्रह-दश्यभ्रहराश्यन्तरं त्येकमितमतस्तयोरेकराशिसमेऽन्तरे दृष्टिभ्रुवा शून्या ।

एदं द्रष्ट्रमहाश्रितराशिलवाद्यवयवविन्दुतः पूर्णराशित्रयान्तरितो दश्यम्रहस्तुः द्रष्ट्रमहात्रितराशिकोष्टाचतुर्थकोष्टे भवति, चतुर्थस्थाने दृष्टिस्तु पद्यदशकलात्मिका, स्रतो द्रष्टृदश्यम्रहान्तरे पूर्णराशित्रयमिते सति पद्यदशकलातुल्या दृष्टिभ्रुवा सिद्धा ।

एव दृष्ट्रमहाश्रितराशिकोष्ठात्पश्चमे राशिकोष्टे वर्त्तमानस्य दृश्यमहस्य दृष्टिकला पञ्चचत्वारिशत्कला भवति, तत्र दृष्ट्दरयमहान्तरं राशिचतुष्ट्यमतो राशिचतुष्टयमिते दृष्ट्दरयमहान्तरे दृष्टिभ्रुवा पञ्चचत्वारिशत्कलासमा फलिता, एवं शेषस्थानेऽपि चिन्त्यम् ।

#### तत्र चक्रम्।

| I | राशिकोष्टसंख्य।       | 2  | ₹  | 8    | A.  | .Ę | 0  | 6  | 8  | 90  | 99 | 35 | 9   |
|---|-----------------------|----|----|------|-----|----|----|----|----|-----|----|----|-----|
| - | रारयन्तरसंख्या        | 9  | 2  | 3    | 8   | x  | Ę  | ૭  | 6  | 3   | 90 | 99 | 92  |
| 1 | <b>स्टिधुवासंख्या</b> | 00 | ४० | 94   | ४४  | 00 | ξo | 00 | ४४ | 9 7 | 90 | 0  | ٥ ع |
| 1 | ध्रुवान्तराणि ी       | 00 | 80 | २थ्र | ₹ 0 | RX | 80 | 80 | 34 | 30  | x  | 30 | ξo  |
|   | धनणसंख्या संज्ञा      | ਬ. | 羽  | ध.   | 宅   | घ. | 羽  | ध  | 羽  | 羽   | 羽  | 75 | ध.  |

श्रथ द्रष्ट्रस्यश्रहान्तरे कृते पूर्णपूर्णराशिशेषसम्बन्धिदृष्टिध्रुवा तु सिद्धा । तत्रां-शाद्यवयवशेषसम्बन्धिदृष्टिकलासाधनार्थं गतैष्यध्रुवान्तरवशेन त्रैराशिकम् — यदि त्रिंशदंशैर्नतैष्यध्रुवान्तरं तदा द्रष्ट्रस्यश्रहान्तरांशैः किमित्यनुपातेन यञ्चभ्यते तद्गतध्रुवाधिके ऐष्यध्रुवे धनं कार्यमुत्तरोत्तरमुपचीयमानत्वात् । यदि गतध्रुवाङ्का-देष्यध्रुवोऽल्पस्तदा दृष्टिकलायाः कमापचयत्वादनुपातानीतं फलं ध्रुवायां विशोध्य-मित्युपपन्नं सर्वम् ॥ १२ ॥

# अथ ग्रहदृष्ट्यङ्कवोधकं चक्रम्।

|         | टुश्य<br>यहाः       | स्॰   | चं०   | मं०   | बु॰   | <b>गृ</b> ० | गु॰   | श०    | <b>ट्</b> रयग्रहाः |
|---------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------------------|
|         | द्रष्ट्रम<br>हाःसू० | 00    | ३४।२  | १२।२५ | २८।२  | ३९।४२       | २०।२८ | ५५।५५ |                    |
|         | चं०                 | ३४।२  | 00    | ३३।१४ | ३६।२० | ४२।१०       | ४५।१९ | ३७।६  |                    |
| ग्रहाः  | मं०                 | ३।६   | ३३।१५ | 00    | ८।२६  | ६।२९        | ४७।५६ | ३।४७  |                    |
| द्रधारो | बु०                 | २८।३  | ३६।२० | ३३।४४ | 00    | ४८।२१       | ३८।३८ | ३२।८  |                    |
| IU      | यृ०                 | ३९।४३ | ४२।१० | २५।५७ | ४८।२० | 00          | 38100 | ४३।४८ |                    |
|         | गु॰                 | 416   | ४५।१९ | ४७।३५ | १०।१४ | داغه        | 00    | 4186  |                    |
|         | इा०                 | ददादद | ३७।६  | १५।९  | ३२।७  | 83180       | २३।१२ | 00    |                    |

उदाहरण-यहां ग्रह के राश्यादि छिखना आवश्यक है। यहां प्रश्न है कि चन्द्रमाके ऊपर सूर्य की कितनी दृष्टि होगी ? तो चन्द्रमा दश्य ब्रह, सूर्य द्रष्टा ब्रह हुआ।

अब चन्द्रमा टापाइराइइ में सूर्य ००।१२।५७।५० को घटा कर शेष ७।२२।४९।४३ यहां राशि स्थान में ७ है, अतः शु ००।१०।५५।१३

सू० ००।१२।५७।५०

चं ८१०५१३९१३३ मं० ०१।२२।१३।५३

बु० ११।२३।५९। ९

वृ० ००।०२।४९।०८

श्रु० ०१।२८।१९।१७

शेष ध्रवा चक्रमें ध्रवाङ्क = ०० हुआ। यह गतध्रवाङ्क हुआ। ऐष्य ध्रवाङ्क ४५ इन दोनों के अन्तर ४५ से शेषके कळादि २२।४१।४३ को गुणा किया और सठिआया तो १०२१।१७।०५, इसमें ३० से भाग दिया तो लब्धि ३४।०२।३४ यहां गत ध्रवा ०० है, अतः इतनी ही कला चन्द्रमा पर सूर्य की दृष्टि होती है।

एवं मङ्गलपर सूर्यकी दृष्टि कितनी होगी ? यहाँ दृष्टा सूर्य, दृश्य मङ्गल है, अतः मङ्गल १।२२।१३।५३ में सूर्य ००।१२।५७।५० को घटाकर शेष १।९।१६।३ यहां राशि स्थानमें शेष १ है, अतः गत धुबाङ्क ०० हुआ । और ऐप्य ४० है, इन दोनोंके अन्तर ४० से शेष की कलादि ९।१६।४ को गुणा कर सिठआया ३७०।४२।४० इसमें ३० से भाग दिया तो १२ ।२९ ।२५ इतनी छिन्ध हुई । यहां ध्रुवा ०० है, अतः यही दृष्टि हुई। ऐसे सब ग्रहों की दृष्टि बनानी चाहिए॥ १२॥

# अथ दृष्टिभ्रुवाङ्कावगमकं चक्रम्।

| शेषाङ्धाः    | ٩  | 3  | ₹   | 8  | Y. | Ę   | ૭          | 6        | 9   | 90 | 99    | 92  |
|--------------|----|----|-----|----|----|-----|------------|----------|-----|----|-------|-----|
| ध्रुवाङ्काः  | 00 | ४० | 94  | ४४ | 00 | ξo  | 00         | 87       | 9 % | 90 | 00    | Ę 0 |
| गतैष्याङ्काः | 80 | ३० | ३ ० | 87 | ξo | € 0 | ४४         | ξo       | οų  | 90 | င့် စ | ६०  |
| धनर्णसंज्ञा  | ध. | 羽. | घ.  | 羽  | ध. | 羽   | <u>ਬ</u> . | <b>不</b> | 羽.  | 来. | ध.    | 羽   |



श्रथ मित्रामित्रविचारमाह—

पश्यिनमञ्जदशा सुदृदिपुदशा शत्यः समस्त्वन्यथा तिथ्यकाएनगाङ्कशैलखचराः सूर्यादिदीतांशकाः। चक्रे वामदगुच्यते वलवती मध्याद्यथा वेश्मनी– त्येकक्षेंऽपि दगुच्यतेऽर्थजननीत्येके विदुः सूरयः॥ १३॥

यः कश्चिद् प्रहो यं कमि प्रहं भित्रहराा ९।५।३।११ दृष्ट्या परयन् सन् सुहत् भित्रं स्थात् । अत्रेदं तस्वं यथा रिवतो नवमे चन्द्रोऽस्ति तदा चन्द्रात् पञ्चमे सूर्यः स्थात् । वा रिवतः पञ्चमे यदि चन्द्रस्तदा चन्द्राज्ञवमे सूर्योऽवरयं स्थात्तथा यदि रिवतस्तृतीये चन्द्रस्तदा चन्द्रादेकादशेऽवरयं रिवरेवं यः कश्चिद् प्रहो यं कमि प्रहं याहरया दृष्ट्या परयति सोऽपि तं ताहरयेव गत्या परयति । अत इयं मैत्री भियः सिद्धा, शत्रुत्वमि भियः सिद्धम् । इदमत्र विलक्षणं विद्यते । जातके तथा न, यथा चन्द्रस्य दुष्टो मित्रं किन्तु दुष्टस्य चन्द्रः शत्रुरस्तीति व्यवस्था वर्तते । आस्तां तावद्यं विचारः । रिपुट्शा शत्रुदृष्ट्या १। ७।४।१० एतत्ङ्ख्यया परयन् प्रहः शत्रुः स्यात् । श्रतोन्यया मित्रशत्रुभिन्नदृष्ट्या २।६।८।१२ एतत्सङ्ख्यस्थानेषु स्थितो महः समः स्यात्, तत्र स्थानेषु निहं मित्रत्वदृष्टिनं वा शत्रुत्वदृष्टिपि विद्यते दृष्ट्यभावात्समत्वं स्फुटम् । यथा जातके कुजश्चतुर्थाष्ट्रमस्थाने पश्यित वा तदन्यो प्रहिष्णिपदृष्ट्या ते स्थाने पश्यित तथा ताजिके न, श्रत्र तु २।६।८।१२ एषु दृष्टिरेव नहि भवतीति विशेषो बोध्यः ।

#### श्रथ दीप्तांशानाह-

तिथ्यकीष्टनगाङ्करौलखचराः १४।१२।८।७।९।७।९ सूर्यादिग्रहाणां क्रमेण दी-प्ताराकाः स्युः । यथा चक्रम् ।

#### श्रथ दृष्टी विशेष उच्यते-

| प्रहाः     | ₹.  | चं. | मंं. | बु. | 逗. | য়ু. | श. |
|------------|-----|-----|------|-----|----|------|----|
| दीप्तांशाः | 9 % | 93  | 6    | G   | 9  | ی    | 9  |

तत्र रवेः पुरतः पृष्ठतश्च १४ श्रंशान्तरे यदि कश्चिद्महो भवेत्तदा स सूर्य-दीप्ताशान्तरे वर्तते । श्रर्थाद्ववेस्तेजोविशोपस्तस्य प्रहस्योपिर विशेषण पति । श्रस्य प्रयोजनं तु यमयायोगादौ "दीप्तांशकेंद्वीवथ शीघ्रतस्तु ॥ श्रादाय तेजो बुधतो ददौ" इत्यादिपु वर्तते ।

चके लमादिद्वादशराशिचके दक्षिणदृष्टचपेक्षया वामदृग् बलवती उच्यते । तत्र लमादिषड्भावा दक्षिणभागः । सप्तमादि द्वादशान्तषड्भावा वामभागः । तत्र यथा मध्यादृशमस्थानाद्वेश्मिन चतुर्थेस्थाने या दृष्टिः सा बलवती भवति । चतुर्थभावा-दृशमभावोपरि या दृष्टेः सा बलवती नेत्यर्थः ।

तत्र मध्यायथा वेश्मनीति उपलक्षणमेतत्तेन सप्तमादिद्वादशस्थानस्थितानां प्रहाणां लमादिपष्टान्तभावस्थितप्रहेषु या दृष्टिः सा बलवती भवतोति स्फुटोऽर्थः ।

श्रयेकस्थानदृष्टौ कस्यचिन्मतमाह - एकक्षे एकराशिस्थितप्रहोपरि तद्दाशिस्थित-प्रहस्य या दृष्टिः साऽपि श्रय्थेजननी प्रयोजनसाधिका भवतीत्येके सूर्यो विद्वांसो विदुः।

भाषा—कोई यह किसी यह को शापाशाश इन मित्र दृष्टियों में से किसी दृष्टि से देखे तो परस्परमित्र होता है। और किसी को कोई यह शाशाशाश इन शात्र दृष्टियों में से किसी दृष्टि से देखे तो शत्रु होते हैं। जैसे चक्र देखिये ?-रिव से ५ वें मं चन्द्रमा और नवमें में बृहस्पति हैं, ११ में बुध, ये तीनों प्रह सूर्य के मित्र हैं। तथा चन्द्र, बुध, बृहस्पति का भी सूर्य मित्र है। और सूर्य से चौथे शनि, दशवें में मङ्गळ ये दोनों सूर्य के शत्रु हुए। तथा सूर्य से वारहवें में शुक्र न मित्र न तो शत्रु अर्थात् सम



हुए। ऐसे ही सब ग्रहों के मित्र सम शतु समझना। और सूर्यादि ग्रहों के क्रमसे १५।१२।८।७।९।७९ इतने दीम्रांशा होते हैं। चक्रमें कुण्डलीमें दिहने दृष्टिसे वाम दृष्टि बलवती होती है। जैसे दशमस्थानके मङ्गलग्रह की चतुर्थस्थान में शनि पर जो दृष्टि सो-बलवती है। कोई-कोई एक राशि में भी अर्थ (प्रयोजन, धन, कार्य) जननी (सम्पादन करने वाली) (दृष्टि) होती है, यह कहते हैं॥ १३॥

# पुरः पृष्ठे स्वदीक्षांशैर्विशिष्टं दक्फलं ग्रहः। दद्यादतिकमे तेषां मध्यमं दक्फलं विदुः॥ १४॥

यः कोऽपि महः स्वदीप्तांशैः पुरः पृष्ठे विशिष्टं दक्फलं दद्यादीप्तांशान्तर्गत-दृष्टिरेव विशेषफलसाधिकेति भावः। तेषां दीप्तांशानामतिकमे दक्फलं मध्यमं साधारणं विदुः॥ १४॥

भाषा—कोई ग्रह अपने से आगे, पीछे दीप्तांशाके अन्दर ही विशेष दृष्टिफल देता है। दीप्तांशाके अतिक्रमण करने से साधारण दृष्टिफल कहते हैं॥ १४॥

इति दृष्टिफलाध्यायः।

#### अय पोडरायोगाध्यायः

प्रागिक्कवालो पर इन्द्रवारस्तथेत्थशालोऽपर ईसराफः। नक्तं ततः स्याद्यमया मणाऊ कव्वृत्ततो गैरिकवृत्रमुक्तम् ॥ १५ ॥ खहासरं रहमथो दुफालिकुत्थं च दुत्थोत्थिद्विरनामा। तम्बीरकुतथौ दुरफश्च योगाः स्युः षोडशैषां कथयामि लक्ष्म॥ १६ ॥

प्राक् पूर्व प्रथमो वा योग इक्कवालः भाग्यार्थकः । यथा लोके भाग्यवन्तं जनम् 'इक्कवालो' इति वदति । तस्मादपर इन्दुवारः कार्यनाशकः । तथाऽपरस्तृतीय-

इत्यशालः, दृष्टिसंयोगसम्बन्धात्मकः । चतुर्थः—ईसराफः = वियोगसूचकः । ततः परं नक्तं, ततो यमया स्यात् , ततः मणाऊ, ततः कव्यूलं स्वीकारवोधकम् । ततो गैरिकव्यूलमुक्तम् । ततः खल्लासरं = रिक्तकरम् । रहं = व्यर्थत्ववोधकम् । अथोऽनन्तरं, दुकालिकुत्यं=साधारणकार्यसाधकम् । दुत्थोत्यदिवीरनामा=अन्यसाहाय्यतः कार्यसाधकम् । तम्बीरः = कार्यसाधकः । कुत्थः=बलवोधकः, दुरफः=दुर्वलबोधकः । एते वोडशयोगाः स्युः । एषां योगानां कमशो लद्दम=लक्षणं कथयासि ॥१५-१६॥

भाषा—अब पोडश योग कहते हैं। पहला इक्षवाल, दूसरा इन्दुवार ऐसे चक्र-में देखिये—

| 9   | ٦         | 3   8   | ×    | Ę    | o   | 6      | 9        | 90      | 99  | 92          | 93          | 98     | 9 4  | 9 = |
|-----|-----------|---------|------|------|-----|--------|----------|---------|-----|-------------|-------------|--------|------|-----|
| 1 9 | इन्द्रवार | इत्यशाल | न पा | यसया | मणङ | कत्वुल | गैरिकबूल | खह्मासर | lu- | दुफालिकुन्य | दुत्थोत्षा० | तम्बीर | कुरथ | दरफ |

# तत्रेक्कवालेन्दुवारयोर्लक्षणे आह—

चेत्कण्टके पणफरे च खगाः समस्ताः स्यादिकवाल इति राज्यसुखाप्तिहेतुः। आपोक्किमे यदि खगाः स किलेन्द्रवारो न स्याच्छुभः क च न तांजिकशास्त्रगीतः॥ १७॥

इन योगोंके आगे क्रमसे लच्चण कहता हूँ ॥ १५-१६॥

चेत्—यदि, समस्ताः सप्तापि प्रहाः कण्टके केन्द्रे १।४।७।१० वा पणफरे २।४।८।११ स्थाने स्थिताः, तदा राज्यसुखाप्तिहेतुरिक्कवाल इति योगः स्यात्। यदि समस्ताः खगा प्रहा आपोक्किमे ३।६।९।१२ स्थितास्तदा स योगः ताजिक-शास्त्रगीतः = ताजिकप्रन्थकथितः इन्दुवारः स्यात्, स किलेति निश्चयेन कचन शुभो न स्यादिति॥ १७॥

भाषा—यदि सब ग्रह लग्नसे ११४१७११० वा २१५१८।११ इन स्थानों में हों, तो इक्कवाल योग होता है, वह राज्य, सुखके प्राप्ति का कारण होता है, अर्थात् अच्छा है, यदि सब ग्रह ३१६१९।१२ इन स्थानों में हों तो इन्दुवार योग होता है। यह ताजिक (वर्षफल वोधक) बाखमें कहा है। यह कहीं भी शुभ नहीं है।।१७॥ केन्द्रादिकों की संज्ञा छघुजातक में छिखित है-

केन्द्रचतुष्टयकण्टकसञ्ज्ञा लग्नास्तदशमचतुर्थानाम् । तस्मात् परतः पणकरमापोक्लीमं च तत्परतः॥

उत्तम इक्ष्वालयोग

मध्यम इक्कवाल योग



इन्दुवारयोग



अर्थेत्थशालयोगलक्षणमाह—

शीबोऽल्पभागैर्घनभागमन्देऽग्रस्थे निजं तेज उपाददीत । स्यादित्थशालोऽयमधो विलितालितार्घहीनो यदि पूर्णमेतत् ॥ १८ ॥

यदि अल्पभागः=स्वल्पांशः, वर्त्तमानः शोघ्रः = शीघ्रगतिप्रहः, घनभागमन्दे= अधिकांशवति मन्दगतिप्रहे निजं स्वकीयं तेजः उपाददीत, अर्थायस्मिन् कस्मि-जपि दृष्टिसम्भवे राशौ यावदंशेषु शीघ्रगतिप्रहृस्तिष्ठति ततोऽधिकेंऽशे शीघ्रगति- प्रह्दीप्तांऽशान्तर्गते एव यदि मन्दगतित्रहः स्यात्तदैव शीव्रगतित्रहस्य तेजो मन्द-गतिप्रहोपरि याति, दीप्तांशान्तर्गतत्वात् , तदा 'इत्थशालः' योगः स्थात् । श्रथ पूर्णत्थशालयोगमाह—

श्रयो यदि शीव्रगतिग्रहः मन्दगतिग्रहात् विलिप्तालिप्तार्थहोनः विकला वा त्रिंशत् प्रतिविकलाप्रमाणन्यूनस्तदा एतदित्यशालसञ्ज्ञं पूर्णं स्थात् । यथा चन्द्रः १०।२०। २५।४० बुधः १०।२०।२६।१० श्रत्र शीव्रगतिग्रहथन्द्रः । बुधो मन्दगतिग्रहो ज्ञेयः ।

सप्तमु प्रहेषु चन्द्रः श्रीव्रगतिग्रह एव, शिव्तर्मन्दगतिग्रह एव, न तौ चन्द्र-मन्दौ मन्दशीव्रगतिग्रहौ कथमि भवतः । तदन्ये ग्रहाः शीव्रगतिग्रहा मन्दगति-ग्रहाश्च भिवतुम्हिनि । यथा चन्द्रापेक्षया वुधो मन्दगतिः परन्तु शुकापेक्षया वुध एव शीव्रगतिः । ग्रार्थात् कक्षाणामध कर्ष्विस्थत्या मन्दशीव्रगतित्वं ग्रहाणां भवति । तत्र यथा-चंग > वुग > शुग > रग > मंग > वृग 7शग । एवमुत्तरोत्तरं मन्द-गतयः । तथाऽन्तिमात् पूर्व पूर्व शीव्रगतयो होयाः । तत्र ययोर्ष्वहयोवंशेन इत्थ-शालयोगस्य विचारः कियते तथोर्योऽधिकगतिकः स शीव्रगतिग्रहः । योऽल्पगतिकः न मन्दगतिग्रह इति पर्यवसितोऽर्थः । ग्रात्र गतिः स्पष्टा ग्राह्मिति । इत्थशालयोग-एव मुथशिलसंइक उच्यते ॥ १८॥

भाषा—जिन दो यहाँ के वश से विचार करना है उन दोनों में जो अधिक गति वाला यह हो, वह शीव्रगति यह। जिसकी गति दूसरे की अपेचा अल्प हो वह मन्दगति यह कहाता है। वहाँ पर शीव्रगति किसी राशि के जितने अंश पर हो, उससे अधिक अंश पर दीक्षांशा के अन्दर ही यदि मन्दगति यह हो तो इत्थशाल या मुथशिल योग होता है। ऐसे ही स्थिति में शीव्रगति यह मन्दगति यह को अपना तेज देते हैं। यदि शीव्रगति यह से विकला, या तीस प्रतिविकला न्यून हो तो पूर्ण इत्थशाल योग होता है॥ १८॥

यहाँ पर इतना आवश्यक है कि—न्यून अधिक का अर्थ पीछे आगे है। जैसे मेप के २५ अंश पर चन्द्रमा है। और दृप के ५ अंश पर कोई दूसरा मन्द्रगति यह है। तो चन्द्रमा से दीक्षांशा १२ के अन्द्र ही आगे वह दूसरा यह हुआ, यहां अवश्य सुधिशक या इत्थशाक योग होता है। के किन चन्द्रमा के २५ अंशा से दूसरे यह की ५ अंशा न्यून ही है, इसिक्ये न्यून का अर्थ थोदा, अधिक का अर्थ जादे यह मोटा मोटी अर्थ रखने से योग नहीं घटता। वस्तुतः न्यून का अर्थ है पृष्ठभागवर्ती। अ-धिक का अर्थ है अग्रिमप्रदेशवर्ती। और छेत्र के वश से इत्थशाल का भी भेद सम- झना। अर्थात जिस चेत्रमें इत्थशाल हो वहाँ यदि शीव्रमन्द ग्रहों के उच, स्वचेत्र, मित्रगृह, त्रिकोण हो तो विशेष शुभवद प्रवल इत्थशाल कहना। शत्रु नीच चेत्र में अधम दुर्वल इत्थशाल कहना। इत्थशाल का अर्थ दृष्टि संयोग है सो 'शीव्रेऽप्रगे युतिर्याता गम्या पृष्टगते यतः' इति। सूर्यसिद्धान्तके इस वचन से स्पष्ट है कि थोड़ा २ चलने वाला आगे रहै, तेज चलने वाला पीछे हो तो अवश्य कहीं न कहीं संयोग होगा ही—इसमें सन्देह नहीं।

यहां वक्रमुथशिल योग भी हो सकता है। जैसे मन्दगति प्रह से शीव्रगति यह अधिक भी हो लेकिन वक्री हो, तो अवश्य योग होगा। अथवा मन्दगति प्रह शीव्रगति प्रह दोनों वक्री हों। उसमें मन्दसे शीव्र अधिक हो तथापि योग होगा, लेकिन वक्रेत्थशाल होगा।

## पूर्णित्थशाल का उदाहरण-

यहाँ खी लाभके प्रश्नमें कर्क लग्न है, उसका स्वामी चन्द्रमा वृपराश्चिमें दो अंश अठारह कला पर है, और कार्याधिपति शनि उसी शश्चिमें २ दो अंश १९ उन्नीस कला पर है, तो यहां दोनों में एक ही कला का अन्तर है, अतः पूर्णेत्यशाल होता है।

# राश्यन्तर में रहने पर भी पूर्णेत्थशाल योग का उदाहरण-

यथा घनलाभके प्रक्षमें वृप लग्न है, उसका स्वामी शुक्र कुम्भराशिके २९ अंश पर हों, और यहां कार्येश (धनेश) वृहस्पति मीन के चार अंश पर हों तो पूर्णे- स्थशाल होता है। यहां कुम्भ से मीन दूसरा स्थान है, अतः दृष्टि के अभाव से इत्थशाल कैसे हुआ ? यह शक्का हो, तो ठीक नहीं, क्योंकि दूसरे स्थान में रहने ही से दृष्टि का अभाव नहीं होता, प्रत्युत दोनों (दर्शक दृश्य ग्रहों) के अन्तर ठीक एक राशि तुल्य होने से दृष्टि का अभाव होता है। यथा मीनके २९ अंशपर यदि बृहस्पति हो और कुम्भ के २९ पर शुक्र वर्त्तमान ही है, ऐसी स्थित में दृष्टि का अभाव होता है, न्यूनाधिक अंश में नहीं। इसिल्ये यहां लग्नेश से कार्येश को दूसरे स्थान में रहने पर भी इत्थशाल योग घटित ही हुआ।

भावी इत्थभाल योग का उदाहरण—धन लाभके प्रश्न में तुला लग्न है, उसका स्वामी शुक्र ५ अंश से कर्फ में है और यहां तुला से धनभाव ( वृश्चिक ) का स्वामी मङ्गल मीन के १० अंशपर है। तो यहाँ शुक्र शीव्रगति ग्रह पीछे, सङ्गल मन्दगति ग्रह आगे है, और दीसांशा के अन्दर है, इसल्विये भविष्यत् इत्थशाल का यह उदा-इरण हुआ। भूत ( व्यतीत ) इत्थशाल तो ईशराफ योग ही है।

कोसल बुद्धिवाले छात्रों के लिये विशेष प्रस्फुट विवरण— वहां लग्नाधीश और कार्याधीश का लज्ञण-प्रश्न काल में जो लग्न राशि, उस का स्वामी लग्नाधीश होता है। और जिस कार्य का प्रश्न होता है, उस कार्य का विचार जिस भाव से किया जाता है, वह भाव जिस राशि में एड़े, उस का स्वामी कार्येश वा कार्याधीश होता है।

यथा शरीर सम्बन्धी प्रश्न में लग्नेश ही कार्येश हुआ। एवं धन लाभ प्रश्न में द्वितीयेश कार्याधीश, सुख लाभ, गृह लाभ, भूमि लाभ के प्रश्न में चतुर्थेश कार्याधीश होता है। तथा पुत्र लाभ के प्रश्न में पञ्चमेश कार्येश, खीलाभ प्रश्न में सप्तमेश कार्याधीश, एवं तीर्थ यज्ञादि धर्म कार्थ में नवसेश, राज्य प्राप्ति, जीविका, पितृ-सम्बन्धी विचार में दशमेश कार्याधीश होता है। ऐसे ही प्रश्न के भेद से कार्याधीश का भेद होता है।

इत्थशाल योग का लचण-जिस किसी दो प्रहों में इत्थशाल होना विचारना है, उन में जो अधिक गति वाला प्रह हो वह जीव्रगति प्रह कहाता है जो न्यून गति वाला प्रह हो, वह मन्दगति प्रह कहाता है। वहां यदि मन्दगति प्रह से शीव्र-गति प्रह न्यून हो, परस्पर दृष्टि सम्भव हो और दोनों के अन्तर करने से अंशस्थान में दीक्षांशा से न्यून संख्या हो, तो इत्थशाल योग होता है।

एक राशि में या भिन्न-भिन्न राशियों में भी लग्नाधीश, कार्याधीश रहें और दीशंशा के अन्दर रहकर परस्पर दृष्टि सम्बन्ध होता होय तो इत्थशाल योग होता है।

#### इत्थशाल योग का तस्य-

जब दृष्टिसंयोग सम्बन्ध पूर्वक प्रहों के संयोग ही को इत्थशाल कहा है, तो अधिक चलने वाला प्रह पीछे हो, अरूप चलने वाला प्रह आगे हो, दोनों यदि मार्गी हो इस दशा में पीछे से तेज चलने वाला प्रह, धीरे धीरे, चलते हुए आगे के मन्द गित प्रह को अवश्य कभी न कभी पकड़ेगा ही। जैसे वर्त्तमान काल में किसी एक स्थान से एक कोस पर जब कोई एक आदमी जा रहा है, जो धीरे २ चलता है। और दूसरा आदमी तभी उसी स्थान से उससे अधिक वेग से चला, तो आगे वाले को पीछे वाला रास्ते में अवश्य पकड़ेगा। यहां लग्नेश हुआ काम काज का मतलवी न्यक्ति, कार्येश हुआ उस काम काज का मालिक, अतः उन दोनों की भेंट होने से काम होता है।

## इत्थशाल योग का उदाहरण—

यथा राज्य लाम प्रश्न में वृश्चिक लग्न है, तो लग्नेश मङ्गल, कार्येश ( दशमेश ) सूर्य हुआ। लग्नेश लग्न में १६ अंश से हो। कार्येश सूर्य सिंह में दो अंश से हो, तो यहां सूर्य और मङ्गल में शीव्रगतिब्रह सूर्यपीछे है, मन्दगति ब्रह मङ्गल आगे है, दोनों का अंशान्तर १४ दीसांशा के अन्दर हुआ, परस्पर दृष्टि पड़ रही है, इसिछिये इत्थ-शाल योग घटित है। इस उदाहरण पर से कुण्डली—



श्रय दृष्टी मुयशिलयोगमाह—

र्शाव्रो यदा भान्त्यलवस्थितः सन् मन्देऽत्रभस्थे निद्धाति तेजः । स्यादित्थशालोऽयमथैष शीव्रदीतांशकांशैरिह मन्दपृष्ठे ॥ १९ ॥ तदा भविष्यद्गणनीयमित्थशालं त्रिधैवं सुथशीलमाहुः । लग्नेशकार्याधिपयोर्थथैष योगस्तथा कार्यमुशन्ति सन्तः ॥ २० ॥

यदा शीघ्रः शीघ्रगतियहः, भान्त्यलबस्थितः = राश्यन्तिमांशे वर्तमानः, सन्, अप्रभस्थे = अप्रिमराशिस्थिते मन्दे मन्द्गतियहे तेजः निद्धाति, तदाऽयमित्य-शालः स्यात्। अय एषः शीघ्रगतियहः स्वदीप्तांशाधिकांशैर्मन्दपृष्ठे स्थितः, तदानीं दृष्ट्यभावात् तद्प्रिमसमये दीप्तांशाल्पान्तरसम्भवात् तदा भविष्यन्मुथशोलं गणनीयम्। एवं त्रिधा मुथशीलमाचार्या आहुः। वर्त्तमानं पूर्णे भविष्यचेति भेदात्।

## श्रय मुयशीलयोगस्य फलमाह—

यथा लग्नेशकार्याधिपयोर्योगस्तथा सन्तः कार्यमुशन्ति । द्रार्थात् वर्त्तमाने योगे तदानीमेव कार्यसिद्धिः । पूर्णेत्यशाले पूर्णा कार्यसिद्धिस्तत्क्षणे एव । यदि भविष्यदि-त्यशालं तदा भाविनि समये कार्यसिद्धिवीच्येति ।

श्रत्र प्रश्नमेदेन भिन्नो भिन्नः कार्याधीशो भवति । यथा पुत्रप्राप्तिप्रश्ने यदि मेषलमं स्यात्तदा पद्यमेशः सूर्यः कार्याधिपः । सहजलामप्रश्ने तृतीयेशो बुधः कार्याधिपः । स्रीलामप्रश्ने सप्तमेशः शुकः कार्याधीशः । मृत्युप्रश्नेऽष्टमेशः । कर्मी-न्नति = राज्यप्राप्तिप्रश्ने कर्मेशः कार्याधीशः । श्रयाद्यस्तुवाद्यद्वद्वत्विचारणीयमुक्तं तेष्वन्यतमप्रश्ने तद्भावाधीश एव कार्याधीश इति सिद्धम् । लग्नेशस्तु सर्वत्र ता-त्कालिकलप्राधिपतिरेवेति ॥ १९–२० ॥

भाषा—िकसी राशिके अन्तिम अंश ३० में वर्तमान शीव्रगतिब्रह यदि अगले राशि में स्थित मन्दगतिब्रह पर अपना तेज रखता हो, अर्थात् शीव्रगतिब्रह से आगे दीक्षांशा के अन्दर ही मन्दगतिब्रह हो तो इत्थशाल योग होता है। यह सामान्य लच्चण है।

यदि शीव्रगतियह, मन्दगति यह से पीछे दीसांशा से अधिक अंश के अन्तर पर हो जैसे चन्द्रमा रार्शभावार हुछ शाश्वारभाधि यहाँ चन्द्रमा से आगे चन्द्रमा के दीसांशा (१२) से अधिक अन्तर पर बुध है, तो जरूर भागे सुथशील होने वाला है। यह भविष्यत् इथशाल का योग है। इस प्रकार तीन प्रकार के इस्थशाल कहते हैं। जिस प्रकार लग्नाधीश का योग होय उसी प्रकार कार्य कहना अर्थात् वर्त्तमान योग में वर्त्तमान कार्य सिद्धि। पूर्णस्थशाल में पूर्णकार्य। आवी इस्थशाल में भावी कार्य सिद्धि कहते हैं। १९-२०॥

श्रथ मुथशिलयोगवैशिष्टचमाह—

लग्नेशकार्याधिपतत्सहाया यत्र स्युरस्मिन् पतिसौम्यदृष्टे । तदा वलाढ्यं कथयन्ति योगं विशेषतः स्नेहदशाऽपि सन्तः ॥ २१ ॥

लग्नेशकार्याधिपतत्सहायाः, लग्नेशः प्रश्नलग्नस्वामी, कार्याधिप इच्छितप्रष्ट-वयिवयाश्रयीभृतराश्यधिपः, धनलाभप्रश्ने धनेशः । गृहलाभप्रश्ने चतुर्थेशः । पुत्रलाभप्रश्ने पश्चमेश एवं कार्याधिपः । तत्सहायस्तत्तयोर्लग्नाधीशकार्याधीशयोः सहायः पोपको मित्रादिर्घहस्ते यत्र यस्मिन् राशौ पतिसौम्यद्धे स्वामिशुभप्रह-विलोकिते सित तदा बलाव्यं प्रवलं योगं मुथशिलयोगं कथयन्ति । केवलं मुथशिल-मेव सर्वेषां योगानामेतद्वेशिष्टयं विज्ञेयम् । तत्रापि यदि स्वामिशुभप्रहाभ्यां स्नेह-दृष्ट्या मित्रदशा (३।४।०९।१९) ) एतदन्यतमया दशा दृष्टेविशेषतो वलाव्यं योगं सन्तः सिह्नाः कथयन्तीति ॥ २९ ॥

भाषा—लग्नस्वामी, कार्याधीश, और उन दोनों के सहायक मित्रादि ग्रह ये सब जिस २ राशि में हों, उसको, अपने स्वामीग्रह, और शुभ ग्रह से देखे जाने पर सुथ-शील योग प्रबल होता है। यदि मित्रदृष्ट्या देखे तो और विशेष प्रवल योग आचार्य कहते हैं॥ २९॥

स्वर्कादिसत्स्थानगतः गुभैश्चेचुतेक्षितोऽभूद्भविताऽथवाऽऽस्ते । तदा गुभं प्रागभवत्सुपूर्णमग्रे भविष्यत्यथ वर्तते च ॥ २२ ॥ यः कोऽपि योगकारको प्रहः, लग्नाधीशः कार्यचेत्राधिपतिर्वा स्वक्षादिसःस्था-नगतः = निजराशिहोरादकनवांशादि-शुभप्रहचेत्रांशगतः, शुभैः बुधगुरुशुकचन्द्रै-श्रेयुतेक्षितो युतदृष्टोऽभृत् तदा सुपूर्ण शुभं फलं प्राक् पूर्वमभवत् ।

यदि शुभैर्युतेक्षितो भविता भावी तदा सुपूर्ण शुभं फलमग्रे भविष्यति । अथवा यदा तादृशो योग आस्ते सम्प्रति विद्यते तदा सुपूर्ण शुभं फलं वर्त्तते इति वक्तव्य-सति ॥ २२ ॥

भाषा—लग्नाधीश अथवा कार्याधीश, जो कोई योगकारक ग्रह अपने राशि, होरा, देष्काण, नवांश, उच, तथा ग्रुभग्रहके वर्ग आदि चेत्रोंमें स्थित होकर ग्रुभग्रहीं से युत दृष्ट होगया हो तो पूर्ण ग्रुभ फल होगया, या यदि स्वचेत्र ग्रुभचेत्र में जाने बाला हो तथा ग्रुभ ग्रहों से युतदृष्ट होनेवाला हो, तो आगे पूर्णफल होने वाला है।

्यदि उक्त योग होरहा हो, तो पूर्ण ग्रुभ वर्तमान कहना। यहां पर इतना और समझना कि पहले तथा वर्तमान में और आगे भी यदि अच्छे स्थान में ग्रहका रहना सम्भव है तो वरोवर ग्रुभफल कहना। अथवा पहले, और वर्तमान, और भावी समयमें भी यदि अग्रुभ ही स्थानों में ग्रह हों, तो अग्रुभ ही फल निरन्तर कहना। एवं पहले अच्छे स्थानमें वाद बुरे स्थानमें जानेवाला होय, तो पहले ग्रुभ पीछे अग्रुभ फल कहना। यदि पहले बुरे स्थानमें हों, पीछे अच्छे स्थान में जाने वाला होय तो पहले अग्रुभ पीछे ग्रुभ कहना। यर ॥

#### श्रवाशुभफलमाह—

ब्यत्यस्तमस्माहिपरीतभावेऽथेएर्झतोऽनिष्णृहं प्रपन्नः । अभूच्छुभं प्रागशुभं त्विदानीं संयातुकाप्रेन च भावि वाच्यम् ॥ २३॥

श्रस्मादुक्तात् स्वक्षंदिसःस्थानात् , विपरीतभावे — शत्रुपापक्षेत्रादिदुष्टस्थाने योगकरो ग्रहो भवेत्तदा ग्रुभफलमपि व्यत्यस्तं कथिताद्विपरीतमर्थादशुभमेव वाच्य-म् । श्रथ यदि योगकरो ग्रह इष्टर्क्षतः स्विभेत्रोचादिक्षेत्रतः, श्रनिष्टगृहं = शत्रुपा-पक्षेत्रं प्रपत्तः = प्राप्तः, तदा, यदेष्टक्षेत्रे श्रासीत्तदा शुमं, पश्चादनिष्टगृहे गते इदानी-मनिष्टफलं वाच्यम् । श्रथ संयातुकामेन शुभक्षेत्रे गन्तुकामेन प्रहेण भावि तत्फलं वाच्यमिति ॥ २३ ॥

भाषा-उक्त स्थानसे विपरीत स्थानमें ग्रहके रहनेसे विलोम फल कहना। शुभ

स्थानोंसे अशुभ स्थानमें ग्रह आया हो तो पहले शुभ पीछे अशुभ कहना। यदि शुभ स्थानमें जानेवाला हो तो शुभफल भावी कहना॥ २३॥

#### श्रय ईसराफ्योगलक्षणमाह-

शीघो यदा मन्दगतेरथैकमप्यंशमभ्येति तदेखराफः। कार्यक्षयो मूसरिफे खल्ठोत्ये सौम्ये न हिल्लाजमतेन चिन्त्यम्॥ २४॥

श्रीघः = शीघ्रगतिब्रहः, लग्नाधीशकार्याधीशयोरेकतरोऽधिकगतिब्रह इत्यर्थः। यदि मन्दगतेब्रहस्य एकमप्यंशमभ्येति द्यतिकमति। द्यत्रे यातीत्यर्थः। तदा 'ईस-राफः' एतत्संज्ञया प्रसिद्धो योगः, द्ययमेव गतेत्थशालयोगो ज्ञेयः। तत्र खलोत्थे=पापब्रहजनिते मूसिरफे योगे, कार्यक्षयः = इच्छितविषयवैफल्यं स्यात्, सौम्ये=ग्रु-भब्रहजनिते मूसिरफे न कार्यक्षयः, द्यर्थात्कार्यसिद्धिरेव भवति, इति हिल्लाजमतेन हिल्लाजनान्नो यवनगणकस्य मतेन चिन्त्यम् ॥ २४॥

भाषा—यदि लग्नाधीश कार्याधीश ग्रहों में जो अधिकगति वाला ग्रह हो, वह अरुपगतिग्रह से एक भी अंश आगे बढ़े तो ईसराफ योग होता है। अर्थात् गत-इत्थशाल या गत सूसिरफ योग होता है। यहां यदि पापग्रह से सूसिरफ योग होता हो तो कार्यनाश, तथा शुभग्रह से इत्थशाल होता हो तो कार्यसिद्धि, यह हिल्ला-जनामक यवनज्यौतिषी के मत से समझना॥ २४॥

उदाहरण—प्रश्न है कि मुझे विद्यालाभ होगा या नहीं ? प्रश्न काल में लग्न स्थिरिकया तो अभी वृप लग्न हुआ, इसिलए कार्येश (पञ्चमेश) बुध, लग्नेश शुक्र हुआ,इन दोनों में बुध शीव्रगति,शुक्र मन्दगतिप्रह है, यहां बुध = ५।४।२५।४०, शुक्र ५।३।२६।२० है, तो ईसराफयोग हो गया। यहां शुभ ग्रह से सूसिरिफ हुआ अतः कार्यसिद्धि होगी॥ २४॥

#### श्रय नक्तयोगलक्षणमाह—

लग्नेराकार्याधिपयोर्न दृष्टिर्मिथोऽथ तन्मध्यगतोऽपि राघः। आदाय तेजो यदि पृष्ठसंस्थान्यसेद्थान्यत्र हि नक्तमेतत्॥ २५॥

लग्नेशकार्याधिपयोर्मियो दृष्टिर्न भवेदर्यात्तयोरेकतरस्मादन्यतरपष्ठाष्टमिद्धि-तीयद्वादशान्यतमस्थानस्थितो भवेत् , श्रथ तन्मध्यगतः = तत्तयोर्लग्नाधीशका-र्याधीशयोर्मध्ये गतो वर्त्तमानः शोघ्रगतिष्रहः पृष्ठसंस्थानन्यूनष्रहात् तेज आदाय श्चन्यत्र पुरःस्थमहोपिर न्यसेद्प्येत्तदा एतत् नर्कः नक्तनामको योगः स्यात्। श्चत्र सर्वत्र स्वदीप्तांशमध्ये यदि शीष्रमहान्मन्दमहोऽधिको भवति, तदा शीम्रो मन्दस्य तेजोदाता मन्दः शीम्रस्य तेजोहरो ज्ञेयः। दीप्तांशमध्ये शीम्रमहान्न्यृनांशे मन्दमहे शीम्रो मन्दस्य तेजोहरः, मन्दः शीम्रस्य तेजोदाता ज्ञेयः॥ २५॥

भाषा—लग्नेश, कार्येश में परस्पर दृष्टि नहीं होय, और उन दोनों के बीच में कोई दूसरा शीव्रगति यह रहकर पीछे के यह से तेज लेकर आगे वाले को दे, तो नक्तयोग होता है ॥ २५ ॥

## यथ नक्तयोगस्योदाहरणम्—

स्त्रीलाभपृष्णातनुरस्ति कन्या स्वामी तुथः सिंहगतो दशांशैः। स्यांशकैर्देवगुरुः कलत्रे दिएस्तयोनीस्ति मिथोऽथ चन्द्रः॥ २६॥ चापे वृषे चोमयदृश्यमूर्तिः शीबोऽप्रभागैरथवा भवांशैः। आदाय तेजो बुधतो दृदौ यज्ञीवाय लाभः परतःस्त्रिया स्यात्॥ २७॥

खीलाभपृच्छातनुः-खीलाभो मम भिवण्यति न वेति पृच्छायां प्रश्ने तनुर्लभं यथा कन्या राशिरिहत-इति कल्प्यते । ग्रह्य स्वामी बुधः, दशांशैर्दशिभरंशैः सिंहराशिगतः । तदा कार्याधीशः कन्याराशितः सप्तमेशो मीनराशीशो देवगुरुर्वृह्हस्पतिः कलत्रे सप्तमेऽर्थान्मीनराशौ स्यांशकैर्द्वादशिभरंशैरुपलक्षितिहत्तृ ।
ग्रात्र सिंहस्यबुधात् मीनस्थगुरुर्ष्टमेऽतः पट्काष्टके दृष्टभावात् तयोर्मिथो दृष्टिर्नाहित । ग्राय तयोभितः उभयदृश्यमूर्तिर्वृधगुरुदृष्टः शीन्नः बुधगुर्वपेक्षया शीन्नगतिग्रहश्चन्द्रः, चापे धनुषि ग्रष्टभागैर्वा वृषे भवांशरेकादशांशैरुपलक्षितः सन् बुधतः
पृष्टसंस्थात् तेज ग्रादाय जीवाय पुरोवित्तने यद्दौ, तस्मात् कारणात् परतः
ग्रन्थसाहाय्यात् खिया लाभः स्यात्, ग्रार्थात् स्वदुद्धिवलेन नहि क्षीलाभः ॥२६ –२०॥

भाषा — खीलाभ प्रश्न का लग्न यथा कन्या है, उसका स्वामी बुध सिंह के दश अंश में हो, और यहां खीका विचार सप्तम भाव से होने से सप्तमेश गुरु सप्तम में (भीन में) वारह अंश में हों, यहां बुध से बृहस्पति अप्टम होने से परस्पर हिए नहीं है।

अव बुध और बृहस्पित से देखा गया शीव्रगति चन्द्रमा धनु के आठ अंश में हो या बृप के ११ अंश में हो, तो इसिंख्ये बुध से तेज लेकर बृहस्पित को देता है, इसिंख्ये पराये के द्वारा खी लाभ हो यह कहना।

#### उदाहरण-विवरण-

ध=४११० यहां चन्द्रमा को वृश्चिक और चन्द्रमा=८।८ मिथुन में भी वा चन्द्रमा=११११ मान सकते हैं। तो भी बुधबृहस्पति से देखे जाते। मेप, कर्क, कन्या, कुम्भ इन राशियों में नहीं वहीं दोनों प्रह से नहीं देखे जायंगे। इस कर्पना का तत्व यह है कि लग्नाधीश से कार्याधीश



जिस से २१६।८।१ में पड़े, ऐसी स्थित कल्पना करनी चाहिये। उन दोनों के बीच से उन दोनों से अधिक गतिवाले कोई ग्रह हो, चन्द्रमा से यहाँ किएपत उदाह-रण ही में सम्बन्ध है। क्योंकि बुध से शीव्रगति ग्रहंचन्द्रमा है। सब जगह नहीं। प्रश्नल्यन, बदलने से शीव्रगतिग्रह बदल जायगा। जैसे दूसरा उदाहरण—

यहां स्वीलाभप्रश्न ल= ६१९० लग्न तुला है। लग्नेश श्र=७१५ श्र=०११८ है। मङ्गल को मेप या मं=११९ मिश्रुन में भी मान सकते हैं, तो लग्नेश कार्यश में दृष्टि नहीं होती। यहां शीव्रगतिप्रह—चन्द्रमा बुध दोनों होसकते हैं। उसके बीच में ऐसे माने जिस से दोनों की दृष्टि उसपर पड़े। यही तत्त्व है॥ २६-२०॥



#### यथ यमयायोगलक्षणमाह-

अन्तःस्थितो मन्दगतिस्तु पश्येद्दीसांशकेर्द्वावथ शीव्रतस्तु । नीत्वा महो यच्छति मन्दगायकार्यस्य सिद्ध्ये यमयः प्रदिष्टः ॥ २८ ॥

मन्दगतिर्घहः, लग्नेशकार्येशयोरन्तःस्थितः, सध्ये वर्त्तमानः, सन् ह्रौ लग्नेश-कार्येशौ पश्येत्, श्रथ लग्नेशकार्येशयतोर्थोऽधिकगतिः ततः शीव्रतः महस्तेनो नीत्वा-ऽऽदाय मन्दगाय मन्दगतिब्रहाय यच्छति, एवं यमयः कार्यस्यसिद्धचै प्रदिष्टः ॥२८॥ भाषा—छन्नेश कार्येश इन दोनों की अपेत्रा मन्दगतिग्रह यदि छन्नेश कार्येशके मध्यमें हो, और उन दोनोंको देखे, तथा छन्नेश कार्येशोंमें जो शीव्रगति ग्रह हो उससे तेज छेकर मन्दगति ग्रह को दे,तो यह-'यमया' योग कार्यसिद्धिके छिये होता है॥२८॥

#### अथ यमयायोगोदाहरणमाह—

राज्यातिपृच्छातु त्रत्रम्नाथो मेपे सितस्त्विष्टिलवैर्नृपस्थः। चन्द्रो रसांशौर्यदि राज्यनाथो दिष्टस्तयोनीस्ति गुरुस्तु मन्दः॥ २९॥ दिगंशकैः कर्कगतस्तु पश्यन्तुभौ महो दीप्तलवैः स चान्द्रम्। द्दौ सितायेति पदस्य लाभोऽमात्येन भावीति विमृश्य वाच्यम्॥३०॥

राज्याप्तिपृच्छायां यदि तुलालग्नं स्यात्तन्नाथः सितः शुक्तः, ऋष्टिलवैः बोड-शांशैमें पे स्थितः । तत्र कार्ये राज्यप्राप्तिः, तद्दशमभावाद्विचारणीयम् , तत्र प्रश्न-लग्नात्तुलातो दशमः कर्कः, अतस्तत्स्वामी राज्यनाथः चन्द्रः रसांशैः षडंशौर्ष्टपस्यः । अत्र तयोर्लभेशकार्येशयोः शुक्रचन्द्रयोद्धिद्विदशस्यानस्थितत्वेन मिथो दृष्टिनिस्ति, तत्र चन्द्रशुकापेक्षया मन्दगतिग्रहः गुरुदिगंशकैर्दशांशैः कर्कगतः सन् उभौ लग्नेश-कार्यशौ पश्यन् , दीप्तलवैः स्वदीप्तांशैः नवभिरंशैः स चान्द्रं चन्द्रसम्बन्धि तेजः सिताय शुक्राय ददौ । इति हेतोः श्रमात्येन मन्त्रिणा पदस्य राज्यस्थानस्य लाभो भावीति विमृश्य वाच्यम् ॥ २९-३०॥

भाषा—राज्य लाभ प्रश्न में
यथा तुला लग्न है लग्न का स्वामी
शुक्त सोलह अंश से मेष में हों।
राज्य का विचार दशमभाव से
होता है, इसलिये तुला से दशम
कर्क हुआ,उसका स्वामी चन्द्रमा
कार्यश हुआ, सो ले अंश से वृष
राशि में है, इन दोनों में एक से
दूसरा दूसरे बारहवें होने से दिष्ट



नहीं है। और इन दोनों से सन्द गित ग्रह गुरु दश अंश से कर्क राशि में होकर, लश्नेश कार्येश को देखता हुआ चन्द्रमा का तेज दीशांशा से लेकर शुक्र को देता है। इसिल्ये सन्त्री के द्वारा पद (राज्यस्थान गद्दी) का लाभ भावी है, यह विचार कर कहना। यह 'यमया' योग का उदाहरण है।

यहां लग्नाधीश कार्याधीश की दृष्टि नहीं होने से तथा कार्येश को उच्च में होने पर भी अप्रम में होने से तत्काल नहीं योग घटा, लेकिन भावी जरूर होगा। क्योंकि चन्द्रमा गुढ़ ये दोनों उच्च के हैं ॥ २९–३० ॥

#### श्रथ मणऊयोगलक्षणमाह—

वकः शनिर्वा यदि शीवजेटात्पश्चात्पुरस्तिष्ठति तुर्यदृष्ट्या। एकर्क्षसप्तर्क्षभुवा दशा वा पद्यव्यथांशैरिवकोनकैश्चेत्॥ ३१॥ तेजो हरेत्कार्यपदेत्थशाली स्थितोऽपि वाऽसी मणऊ शुभो न।

वकः = कुजः, वा रानिः, राष्ट्रिखेटात्=राष्ट्रिगतिष्रहात्, पश्चात् , वा पुरः=ग्रंष्ठे, तिष्ठति । तुर्यदृष्टवा=चतुर्थदृष्टवा=गुप्तारिभावाख्ययेति भावः । वा एकर्क्षसप्तर्क्षभुवा= प्रथमसप्तमस्थानदृष्टवा = राष्ट्रदृष्टवा, श्रिथकोनकैर्रशैः शीष्ट्रष्रहृतोऽधिकांशैः किन्तु तद्ीप्तांशाल्पैरंशैः शीष्ट्रष्रहृदस्य तेजो हरेत्तथा वकरान्योर्भध्ये एकतरः कार्यपदेत्थशान्छो = इष्टकार्यस्थानेशष्टदेत्थशालयोगवान् स्थितश्चेद्र्वति, तदाऽसौ मण्डयोगः स्थात्, स श्रुभो न ॥ ३१ ॥

भापा—मङ्गल, या शनि, शीव्रगति ब्रह सेपीछे वा आगे हो, और चौथी दृष्टि से, या प्रथम, सप्तम दृष्टि से दीव्यांशा से थोड़े अंश से शीव्रगति ब्रह को देखता हो, तथा कार्यश के साथ इत्थशाल करता हो तो यह मणऊ योग होता है ॥ २१ ॥

## अय मणऊयोगोदाहरणम्-

स्त्रीलाभपृच्छा तनुरस्ति कन्याऽत्र हो दिगंशैस्तिथिभिः सुरेज्यः ॥३२॥ कलत्रगः खेऽचनिजो भवांशैः पूर्व दुधो भौमहतस्वतेजाः। जीवेन पश्चान्मिलतीति लाभो नार्यास्तु नो पृष्ठगतेऽथवाऽस्मिन् ॥३३॥

स्रीलाभप्टच्छाततुः = स्रीलाभविषयकप्रश्नलमं, कन्याराशिर्यथाऽस्ति, तदीशः, को बुधः, दिगंशेरत्र कन्यायां विद्यते, सुरेज्यः = गुरुः, तिथिभिः = पञ्चदशिमरंशेः कलत्रगः = सप्तमस्थानगतः, अर्थान्मीनराशिगतोऽस्ति, अविनेजः = कुजः, भवांशेः = एकादशांशेः, खे = दशमे, अर्थान्मधुनेऽस्ति । अत्र स्थितौ पूर्व भौमहतस्वतेजा बुधः पश्चाजीवेन गुरुणा सह मिलति । इति हेतोर्नार्याः स्त्रिया लाभो नो भवेत् । अथवा उत्तयोगेऽस्मिन् कुजे पृष्ठगते अर्थात् बुधापेक्षयाऽल्पेंऽशे भौमः स्यात्यापि मणळयोगः स्यात् । अयं योगः कार्यसाधको नेति हेयम् ॥ २२-२३ ॥

भाषा—स्त्री लाभ के प्रश्न में जैसे कन्या लग्न है उसका स्वामी बुध, उसी राशि में दश अंश में होय, और यहां कार्याधीश गुरु १५ अंश से सातवें (मीन) राशि में हीं दोनों को परस्पर शत्रु दृष्टि है। और [मङ्गल ११ अंश से दशवें (मिश्रुनराशि) में हों, तो पहले मङ्गल से हरण हो गया है तेज ऐसे जो बुध सो



बृहस्पति से मिलते हैं (अर्थात् बृहस्पति से बुध शीव्रगतियह है, इसलिये मार्गीबुध जरूर बृहस्पति से मिलेंगे ) इसलिये खी का लाभ नहीं होगा।

या यह सङ्गल पृष्टगत हो तो भी मणऊ योग होता है ॥ ३२-३३ ॥

### ययवा मणऊयोगोदाहरणभेदमाह—

यदीत्थशास्त्रोऽस्त्युभयोः स्वदीप्तद्दीनाधिकांशैः शनिभृष्ठतौ चेत् । एकर्श्वगौ स्वप्नपकार्यपोः स्तस्तेजोहरौ कार्यहरौ निरुक्तौ ॥३४॥

यदि उभयोर्लमेशकार्येशयोरित्थशालोऽस्ति, तत्र चेत् = यदि एकर्क्षगौ = एकराशिगतौ शनिभूसतौ = शनिकुत्रौ स्वदीप्तहीनाधिकांशौर्लमपकार्यपोस्तेजोहरौ, व्यतस्तौ कार्यहरौ निरुक्तौ कथितौ ॥ २४ ॥

भाषा—अगर लद्माधीश कार्याधीश में इत्थशाल होता हो, और एक राशिगत शनि मंगल अपने दीमांशासे अधिक या ऊन अंशसे लग्नेश, कार्येशके तेजको हरण करते होंय, तो वे कार्य को नाश करते हैं॥ ३४॥

राज्यातिपृच्छात् ललझनाथः कर्कः सितांशैस्तिथिभिर्दिगंशैः। वृषे शशीभूपलवः कुजश्च हरन् द्वयोभां हरते च राज्यम्॥ ३५॥

राज्याप्तिषृच्छातुळळप्रनाथः = राज्यलाभप्रश्नकालिकतुलालप्नेशः सितः = शुकः, तिथिभिः = पश्चदशिभः, श्रंशैः, कर्के स्थितः। शशी = चन्द्रः दिगंशैर्दशिभरंशैः, तथा कुत्री सङ्गलः, भूपलवैः चकाराच्छिनिश्च षोडशांशैः। तदा कुत्री द्वयोर्लभेश-कार्येशयोभी तेजी हरन् राज्यं हरते॥ ३५॥

स्रथ लमेशकार्येशयोः शुक्रचन्द्रयोर्मध्ये चन्द्रः शीघ्रः । शुक्रो स्रत्रचं १।१० मंदः । 'शीघ्रमहोऽल्प- शु=३।१५ भागैर्घनभागमन्देऽप्रस्यं' मं=१।१६ इत्यनेन तयोरित्यशाल- श=१।१६ योगो वर्त्तते परन्तु तन्मध्ये कुजशनी तयोहतेजोहरौ वर्त्तते तेनेत्यशालोऽपि निर्यक्षे जातः ॥ ३५ ॥



भाषा—जैसे राज्य प्राप्ति प्रश्न में तुला लग्न है उसका स्वामी शुक्र, दशवें स्थान में कर्कराशि में १५ अंश से है। वहां कार्येश (दशमेश) चन्द्रमा दश अंश से वृष में है, मङ्गल और शनि १६अंश से वृष में हैं। इस स्थिति में मंगल तथा शनि उन दोनों लग्नेश कार्येश के तेज को हरण करते हैं, इसल्यि राज्य का भी हरण कहना, अर्थात् राज्य लाभ योग नहीं है॥ ३५॥

# श्रथ कबूलयोगस्य सामान्यलक्षणमाह— लग्नकार्येदायोरित्थदालिऽत्रेनिहत्थदालितः । कबूलं श्रेष्टमध्यादिभेदैर्नानाविधं स्मृतम् ॥ ३६॥

लक्षकार्येशयोः = लक्षाधिपतिकार्याधिपयोः, इत्यशाले, मुथशिले, सति । स्रत्र तयोरंकतरेण सह इन्द्रित्यशालतः = चन्द्रस्यत्यशालतः, श्रेष्ठमध्यादिभेदेः = उत्तम-मध्यमाधमभेदैर्नानाविधुं = षोडशप्रकारकं कवूलं स्मृतम् । कवूलं = स्वीकारवोध-कम् । तत्र चकं स्पष्टायं प्रदश्यते ॥ ३६ ॥

भाषा—लग्नेश कार्येश को इत्थशाल होता हो, वहां चन्द्रमा को उन दोनोंमें से किसी से इत्थशाल हो, तो उत्तम मध्यम भेद से नानाप्रकार के कवूल होते हैं ॥३६॥

| चन्द्रः     | ल.प.का.प. | ल.प.काप.     | ल.प.का.प. | ल.प.का.प     | समाधिकार |
|-------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|
| उत्तमाधिकार | ਰ.अ.      | <b>૩.</b> અ. | म.अ.      | અ.अ.         | स.अधिकार |
| मध्यमाधिकार | उ.अ.      | ਚ.अ.         | स.अ.      | अ.अ.         | स.अधिकार |
| अधमाधिकार   | ਰ.अ.ਂ     | ਰ.ਕ.         | म.अ.      | અ.અ.         | स.अधिकार |
| समाधिकार    | ड.अ.      | હ.બ્ર.       | म.अ.      | <b>ઝ.</b> અ. | स.अधिकार |

# तत्रोतमोत्तमकबूलमाह— यदीन्दुः स्वगृहोचस्थस्ताहशौ लग्नकार्यपौ । इत्थशाली कम्बूलं तदुत्तमोत्तममुच्यते ॥ ३७ ॥

यदि इन्दुः = चन्द्रः स्वगृहोश्वस्थः = कर्भवृषान्यतमराशिगतः, लग्नकार्यपौ = तादशौ, किन्तु स्वगृहोश्वस्थौ । तत्र तयोरन्यतरेण केनापि सह चन्द्र इत्थशाली = इत्थशालयोगकर्त्ता, तदा तत् कम्बूलम्, उत्तमोत्तमम्, उच्यते ॥ ३७ ॥

भाषा—यदि चन्द्रमा अपने गृह, या उचमें हों, लग्नेश कार्येश भी वैसे ही अपने राशि या उच में हों, उन दोनों में से किसी एक प्रह से चन्द्रमा इत्थशाल करता हो, तो उत्तमोत्तम कंबूल होता है ॥ ३७ ॥

# त्रय मध्यमोत्तमस्य, उत्तमस्य च लक्षणमाह— स्वीयहद्दाद्रेष्काणाङ्कभागस्थेनैत्थशालतः । मध्यमोत्तमकम्बूलं हीनाधिकृतिनोत्तमम् ॥ ३८॥

यदि स्वगृहोश्वस्थस्य चन्द्रस्य स्वीयहृद्दाद्रेष्काणनवांशस्थितेन अन्योन्यं कृतमुश्रिलेन लप्तकार्येशयोरन्यतरप्रहेण सह इत्थशालतः मध्यमोत्तमकम्बूलं भव-ति । तथा स्वगृहोश्चगतस्य चन्द्रस्य हीनाधिकृतिना = लप्तकार्येशान्यतरेण, इत्थ-शालत उत्तमं कम्बूलं भवति ॥ ३८ ॥

भाषा—चन्द्रमा अपने गृह या उच्च में रहकरं, निज हद्दा देष्काण नवांश में स्थित लग्नेश या कार्येश से इत्थशाल करता हो तो उत्तमपत्त का मध्यम कम्बूल होता है। यदि वैसे ही चन्द्रमा अपने अधिकार से हीन लग्नेश या कार्येश के साथ इत्थशाल करता हो, तो सिर्फ उत्तम कम्बूल होता है।

#### उदाहरण-मध्यमोत्तम कम्बूल का-

लग्न तुला, लग्नेश शुक्र कर्क में १० अंश में अपनी हृद्दा में है। भाग्येश बुध मेप में १४ अंश में हों, इन दोनोंमें इत्थशाल होता है। कर्मेश चन्द्रमा कर्क में १८ अंश से रहकर दोनों लग्नेश कर्मेश से इत्थशाल योग करता है, इस-लिये उत्तम पन्न का मध्यम कम्बूल हुआ।



ऐसे ही लग्न मिथुन है, लग्नेश बुध कहीं समगृही में है। दशमेश गुरु भी समगृही कन्या में हैं। चन्द्रमा बृप में हैं इन दोनों के इत्थशाल होने से उत्तम कम्बूल हुआ॥३८॥

## उत्तमकम्बूलयोग का उदाहरण-



त्रयोत्तमाधमकम्बूल-मध्यमोत्तमकम्बूल-मध्यमध्यमकम्बूललक्षणमाह— उत्तमाधमता नीचरिषुगेहस्थितेन चेत्।

स्वद्रेकाणांशगश्चन्द्रः स्वभोचस्थेत्थशालकृत् ॥ ३९ ॥ मध्यमोत्तममेतच पूर्वस्मान्न विशिष्यते ।

स्वहद्दादिपदस्थेन केंबृलं मध्यमध्यमम्॥ ४०॥

यदि स्वगृहोचस्यस्य चन्द्रस्य नीचरिपुगेहस्यितेन लग्नेशकार्येशयोरन्यतरेणेत्यशालत उत्तमाधमता स्यात् । तथा स्वदेष्काणांशगश्चन्द्रः स्वभोचस्थेन तयोरन्यतरेणित्यशालं करोति तदा मध्यमोत्तमं कम्वूलं स्यात् । इदं पूर्वस्मात् ३८ श्लोकोक्तान्न विशिष्यते, तत्त्वसमेवेत्यर्थः ।

यदि स्वद्रेष्काणनवांशगतस्य चन्द्रस्य स्वहृद्दादिपद्स्येन तयोरन्यतरेणेत्यशा-स्तः मध्यमध्यमं कम्बूलं स्यात् ॥ ३९-४०॥

भाषा—यदि स्वगृह, उच्च गत चन्द्रमा, नीच, शत्रुगृहगत उम्नेश से या ताहश कार्येश से इत्थशाल करता हो तो उत्तमाधम कम्बूल होता है।

यदि स्वकीय देष्काण स्वीय नवांश गत चन्द्रसा, अपने राशि या उच्च में स्थित छप्नेश से या कार्यश से इत्थशाल करता हो तो मध्यमोत्तम कम्बूल होता है।

यदि स्वदेष्काण, नवांश गत चन्द्रमा स्वहदा, स्वनवांश गत लग्नेश से या कार्येश से इत्थशाल करता हो तो मध्यमुकम्बूल होता है ॥ ३९-४० ॥ उदाहरण—खीलाम प्रश्न में यथा तुलालम है उसका स्वामी (लग्नेश) ग्रुक वहां ही २४ अंशपर है अंद वहां कार्येश (सप्तमेश) मङ्गल सप्तम-स्थान (स्वगृहा) मेप में २८ अंश पर है। यहां चन्द्रमा मकर के २२ अंशपर है, तो इन तीनों में एक से दूसरे को इत्थशाल होता है, यह मध्यमोत्तम कंवृल्योग का उदाहरण हुआ।।३९-४०



श्रय मध्यमकम्बूळळक्षणमाह— कंवूलं मध्यमं च स्याद्धीनाधिकृतिखेटजम् । मध्यमाधमकंवूलं नीचारिभगखेटजम् ॥ ४१ ॥

हीनाधिकृतिखेटजं=होनाधिकारप्रइजनितं मध्यमं कम्यूछं स्यात् । नांचारिभग-खेटजं = नीचशत्रुप्रहगृहगतप्रहजनित मध्यमाधमकंबूछं स्यात् ॥ ४१ ॥

भाषा—हीन अधिकार वाले ग्रह से जायमान कम्बूल् मध्यम होता है। नीच,

शत्रु राशिगतप्रह से जायमान कम्बूल मध्यमाधम होता है।

उदाहरण—यथा पुत्रलाभ प्रश्न में वृप लग्न है उसका स्वामी शुक्र (लग्ने-रा) मकर राशि में ४ अंशपर सम की हहा में है और कार्येश (पञ्चमेश) बुध तुला राशि के ५ अंश पर सम का हहा में है, चन्द्रमा कर्क राशि में तीन अंश पर अपने दें प्लाण में है। इन सर्वों में एक दूसरे को इत्थशाल होता



है। यह मध्यम कंबूल हुआ। इस में प्रयास से सन्तान की प्राप्ति कहनी चाहिये।

अब मध्यमाधम कंबूल योग का उदाहरण-यथा भाग्वोदय के प्रश्न में मेप लग्न है, उसका स्वामी मङ्गल कर्क (नीच) में है। कार्येश (नवमेश) गुरु मकर में (नीच में) हैं, यहां चन्द्रमा कर्क में अपने देवकाण में रह कर दोनों से इत्थशाल करता है। इस लिये यह मध्यम पत्त का अधम कम्बूल हुआ॥ ४१॥



## अयापरमुत्तमकम्बूललक्षणमाह—

इन्दुः पदोनः स्वर्क्षोच्चस्थितेनाष्युत्तमं तु तत्। स्वहद्दादिगतेनापि पूर्ववन्मध्यमुच्यते॥ ४२॥

पदोनः स्वभोचायधिकारहीन इन्दुश्वन्द्रः स्वक्षांचिस्यितेन लप्नाधीशकार्याधीश-योरन्यतरेण इत्यशाली तदाऽपि उत्तमं तत् कंवृलं स्यात् । तादशश्वन्द्रः स्वहद्दादि-गतेन तयोर्लमाधीशकार्याधीशयोरन्यतरेणेत्यशालीतदा पूर्वनमध्यमं वंबूलं स्यात् ४२

भाषा—चन्द्रमा अपने गृह उच आदि अधिकार से रहित होकर अपने गृह उच्चगत छन्नेश से या कार्येश से इत्थशाल करता हो तो उत्तम कम्बूल होता है। यदि वैसे ही चन्द्रमा अपनी हहादि पद गत लन्नेश या कार्येश से इत्थशाल

करता हो तो पहले के जैसा मध्यम कम्बूल होता है ॥ ४२ ॥

उदाहरण-धन लाभ के प्रश्न में तुला लग्न है, यहां लग्नेश शुक्र लग्न ही में है। और कार्येश (धनेश) मङ्गल मकर (उच्च) में है, चन्द्रमा मिश्रुनमें सम श्रहके देष्काण में है, इन सर्वों में एक से दूसरे को इत्थशाल होता है, इस से मध्यमोत्तम कम्बुल होता है। यहां भाग्योदय अच्छा कहना।



भव मध्यम कम्बूङ का उदाहरण—

यथा धन लाभ के प्रश्न में तुला ही लग्न है, उसका स्वामी शुक्र सिंह राशिमें अपनी हहा में दश अंश पर है। और धनेश (कार्येश) मङ्गल अपनी हहा में चन्द्रमा मिधुन के दश अंश पर सम देष्काण में है, इन सर्वों को इत्थशाल होने से मध्यम कम्बूल हुआ। यहां धन लाभ साधारण कहना॥ ४२॥



श्रय पुनर्मध्यमकम्बूललक्षणमाह— पदोनेनापि मध्यं स्यादिति युक्तं प्रतीयते । नीचारिस्थेनेत्थशाले-ऽधमकंबूलमुच्यते ॥ ४३॥ समाधिकारी चन्द्रः पदोनेन = स्वर्कादिपदरिहतेन लग्नाधीशकार्याधीशयोरन्य-तरेण सहेत्यशाली तदा मध्यमं कंबूलं स्वादिति युक्तं समीचीनं प्रतीयते = ज्ञायते । तथा तादशश्चन्द्रः नीचारिस्थेन तयोरन्यतरेण सहेत्यशाली तदा अधर्मं कंबूलम् उच्यते ॥ ४३ ॥

भाषा—सम अधिकार वाला चन्द्रमा यदि पदहीन लग्नेश या कार्येश से इत्य-शाल करता हो तो मध्यमकंवूल होता है। तथावैसे ही चन्द्रमा, नीच शत्रु राशिगत लग्नेश या कार्यश से इत्थशाल करता हो तो अधम कंवूल होता है।

उदाहरण—यथा धन लाभ प्रश्न में मेप लग्न है। उसका स्वामी मङ्गल सिंह में दश अंश पर है, और धनेश (शुक्र) कुम्भराशि के दश अंश पर है। चन्द्रमा तुला के दश अंश पर है, यहां इन तीनों को इत्थशाल होने से मध्यम कंबूल योग होता है।



और पुत्र लाभके प्रश्न में कन्या लग्न है, उसका स्वामी बुध मीन (नीच) में हैं। पंखमेश (कार्येश) शनि मेप में है। चन्द्रमा अधिकार हीन मिथुनमें जैसे है, यहां अधमकंबूल होता है॥ ४३॥



नीचरात्रुभगश्चन्द्रः स्वभोचस्थेत्थराालकृत् । अधमोत्तमकम्बूलं पूर्वतुल्यफलप्रदम् ॥ ४४ ॥

नीचरात्रुभगः = वृश्चिक-रात्रुराशिगतः, चन्द्रः, स्वभीचस्थेत्थशालकृत् = निज-गृहोचिस्यितेन लग्नकार्येशान्यतरप्रहेणेत्थशालकृत् तदा श्रथमोत्तमकंबूलं स्यात्त-रपूर्वतुन्यफलप्रदम् ॥ ४४ ॥

भाषा-वृश्चिकराशि चन्द्रमाका नीच है, और चन्द्रमाका जो ताजिकमत से

शत्रु प्रह अर्थात् जो १।४।७।१० इन स्थानों में हों, उनके स्थानों में रहकर चन्द्रमा यदि अपने राशि या उच्च में स्थित लग्नेश या कार्येशों में एक किसी से इत्थशाल करता हो तो अधमोत्तम कंबूल होता है। यह पहले कहे हुए अधमोत्तम कंबूल के समान ही फल देने वाला है॥ ४४॥

उदाहरण—जैसे सुखलाभ प्रश्नमें सिंह लग्न है उसका स्वामी सूर्य मेप (उच्च) में है और सुखेश (मङ्गल) मकर में है, यहां नीच (बृश्चिक) में स्थित चन्द्रमा दोनों से इत्थशाल करता है, इस-लिये यह उत्तमपत्तका अधम या अधम पत्तका उत्तम कंब्ल हुआ॥ ४४॥



# चन्द्रो नीचारिगेहस्थः स्वहद्दादिगतेन चेत्। तत्रेत्थशाली कम्बूलमुच्यतेऽधममध्यमम्॥ ४५॥

नीचारिगेहस्थर्थन्द्रः स्वहद्दादिगतेन निजहद्दानिजद्दकाणनवांशादिपदस्थेन लप्न-कार्येशान्यतरेण चेदित्यशाली=मुथशिलथोगकर्ताभवेत्तदाऽधममध्यमं कंबूलमुच्यते॥

भाषा—नीच, या शत्रुगृह गत चन्द्रमा,स्वकीय हद्दा आदिवर्ग में स्थित लग्नेश या कार्येश से इत्थशाल करें, लग्नेशमें कार्येशमें पस्पर इत्थशाल योग होता हो, तो अधममध्यम कंब्ल होता है ॥ ४५॥

उदाहरण—यथा-पुत्रप्राप्ति के प्रश्न में कन्या लग्न है। उसका स्वामी बुध मक-रमें अपनी हद्दामें तीन अंश पर है। पुत्र-भावेश शनि मीनमें अपनी हद्दा में पांच अंश करके है। यहां चन्द्रमा नीच अर्थात् वृश्चिकमें तीन अंश पर है। इन तीनों को इत्थशाल होने से यहां अधम मध्यम कंबूल होता है॥ ४५॥



इन्दुर्नीचारिगेहस्थः पदोनेनेत्थशालकृत् । कम्बूलमधमं बेयं हे पूर्वतुख्यफलप्रदम् ॥ ४६ ॥ नीचारिगेहस्य इन्दुश्चन्द्रः पदोनेन लग्नकार्येशान्यतरप्रहेणेत्यशालकृत्, तदा पूर्वतुल्यफलप्रदम्धमं कंवृलं ज्ञेयम् ॥ ४६ ॥

भाषा—नीचशत्रुगृहगत चन्द्रमा, यदि पद स्वगृहादि स्वकीय उच्चसे वर्जित लग्नेश कार्येशोंमें किसी एकसे इत्थशाल करता हो, तो पूर्वकथित अधम कंबूलके समान फल देनेवाला यह भी अधम कंबूल होता है, यह समझना ॥ ४६ ॥

उदाहरण—यथा राज्यलामके प्रश्नमं वृप लग्न है उसका स्वामी शुक्र सिंहमं छः अंश पर है। यहां कार्येश (शिन) वृप के दश अंश पर है। चन्द्रमा अपने नीच वृश्चिकमें तीन अंशपर है, यहां इन तीनों को इत्थशाल योग होता है इसल्यि अध्यक्षक होता है यहां राज्यलाम मुशक्त से कहना॥ ४६॥



# नीचारिभस्थखेटेन नीचारिभगतः शशी । तदित्थशाली कम्बूलमधमाधममुच्यते ॥ ४७ ॥

नीचारिभगतः = नीचशत्रुराशिस्थः, शशी = चन्द्रः नीचारिभस्थखेटेन = नीच-शत्रुराशिगतप्रहेण = कभ्नेशकार्येशयोरन्यतरेण सह इत्यशाली = मुथशिली तदा श्रधमाधमं कंबूलमुच्यते ॥ ४७ ॥

भाषा—नीच शत्रुराशिमं गत चन्द्रमा यदि नीचशत्रुराशिगत लग्नेश या कार्येश से इत्थशाल करता हो तो अधमपत्तका अधमकंबूल होता है ॥ ४७ ॥

उदाहरण—यथा पुत्र लाभके प्रश्नमं धनु लग्न है, लग्नेश गुरु अपने नीच (मकर) में है। कार्येश (पञ्चमेश) मङ्गल कर्क (नीच) में है। चन्द्रमा मीनमें,या वृश्चि-कमें हो तो यहां तीनों को इत्थशाल होनेसे अधमाधम कंबूल होता है। इसमें पुत्र लग्न नहीं कहना ॥ ४७॥



अयोत्तमोत्तमकंवूलयोगोदाहरणमाह--

मेपे रिवः कुजो वाऽपि वृषे कर्केऽथवा शशी। तत्रेत्थशाली कम्बूलमुत्तमोत्तमकार्यकृत्॥ ४८॥ सन्तानलाभप्रश्ने कल्प्यते यथा मेषलग्नं तत्र रविः कार्येशः, कुनो मङ्गलो लग्नेशोऽपि वा भवेत, तत्र शशी वृषे स्वोच्चे, वा कर्के स्वगृहे भवेत् तत्र रविकुनयोरे-कतरेण सह नुथशिलं करोति तदा उत्तमोत्तमकार्यकृत् उत्तमोत्तमं कृष् भवति ॥४८॥

भाषा—पुत्र लाभ के प्रश्न में यथा मेपलग्न है, उसीमें कार्येश रवि, तथा लग्नेश

मङ्गल भी हैं, वहां चंद्रमा वृष (उच) या कर्क (स्वगृह) में हो, और चन्द्रमा को लग्नेश और कार्येश इन दोनों में से किसी से इत्थशाल होता हो तो उसमोत्तम कार्य को करने वाला उत्त-मोत्तम कंबूल होता है ॥ ४८ ॥



## श्रयाधमाधमकंबूलस्योदाहरणम्-

# वृश्चिकस्थः शशी भौमः कर्के तत्रेत्थशालतः । अधमाधमकम्बूलं कार्यविध्वंसदुःखदम् ॥ ४९ ॥

पुत्रलाभप्रश्ने धनुर्लग्नं, तदीशो गुरुर्मकरेऽस्ति, शशो चन्द्रो वृश्चिकस्थोऽर्था-त्स्वनीचस्यः, भौमोऽपत्येश श्रतएव स एव कार्येशः कर्के स्वनीचराशौ भवेत् तत्र तयोरेकतरेण चन्द्रो मुथशिलयोगकारी च भवेत्तदा कार्यनाशकरमधमाधमं कंबूलं भवेत् ॥ ४९ ॥

भाषा—चन्द्रमा वृश्चिक (नीच)में हो, लग्नेश (गुरु) मकरमें हो,यह तर्क सिद्ध

है। और कार्येश यहां पुत्रभावेश मङ्गळ कर्क (स्वनीच) में हो वहां उन दोनोंसे चन्द्रमा इत्थशाळ भी करता हो तो अधमाधम कंवूळ होता है, यह कार्य नाश कर है॥ ४९॥



# एवं पूर्वोक्तभेदानामुदाहरणयोजना । उक्तलक्षणसम्बन्धादृहनीया विचक्षणैः ॥ ५० ॥

एवमुक्तप्रकारेण पूर्वोक्तभेदानां प्रागुक्तकंबूळ्योगभेदानामुक्तळक्षणसम्बन्धाद्विच-क्षणैः पण्डितैरुदाहरणयोजना उदाहरणकल्पना ऊहनीया तक्येंति ॥ ५० ॥

भाषा—इस प्रकार पहले कहे हुए कंबूलके भेदों के लच्चणों से उनकी उदाहरण-करूपना पण्डितों से करनी चाहिये ॥ ५० ॥

त्रय केचित्कम्बूलयोगलक्षणे शीघ्रमन्दगतब्रहयोरेकस्थयोरेव मुथशिलयोग-माहुस्तन्मतमुपन्यस्थति—

> मेपस्थेऽब्जे शनीत्यादिदृष्टान्तान्मन्दशीव्रयोः । एकर्क्षावस्थितावित्थशालादीनपरे जगुः ॥ ५१ ॥ तद्युक्तं नीचगस्य नीचेन रिपुणा रिपोः । इत्थशालः कार्यनाशीत्युक्तं तत्र यतः स्फुटम् ॥ ५२ ॥

'मेपस्वेऽन्जे शनो'-त्यादिद्धान्तात्।

'मेपस्थेऽब्जे शनिना कर्कस्थे भूभुवा ख्रियां कविना। मकरस्थे गुरुणा सह मीनस्थे ज्ञेन न शुभं च॥

इत्युक्तीदाहरणप्रदर्शनात् मन्दशीघ्रयोरेकक्षीवस्थितौ एकाराशिगतसंस्थायां इत्य-शालादीनपरे श्राचार्या जगुराहुः । तन्मतमयुक्तं युक्तिरहितं वर्तते यतः नीचगस्य रिपोः शत्रीनीचगतेन रिपुणा शत्रुणा कृत इत्यशालः कार्यनाशी इति । तत्र समर-सिंहकृतताजिके स्फुटमुक्तमस्ति—तद्वाक्यं च—

> "यदि नीचो नीचेन च मुथशिलकारी तथा रिपुद्विषता । तत्कम्बूलं नेष्टं चन्द्रोऽपि विनाशकोऽमुध्मिन्" ॥ ५१—५२ ॥

भाषा—चन्द्रमा मेपमें रहकर, उसी राशिमें गत शिनसे, इत्थशाल करता हो। या चन्द्रमा कर्कमें रहकर उसी राशिगत मङ्गलसे, या कन्याराशिमें चन्द्रमा शुक्रसे इत्थशाल करता हो, या मकरमें रहकर बृहस्पितसे, या मीनमें चन्द्रमा असे राशिमें गत बुधसे इत्थशाल करता हो तो शुभ नहीं है। इस उदाहरणके दृष्टान्तसे शीश्रगति ग्रह मन्द्गतिग्रहको एक राशिहीमें जो इत्थशाल योग अन्य आचार्य कहे हैं, वह सङ्गत नहीं है, क्योंकि नीच राशिगत शत्रु ग्रहको नीच राशिगत शत्रु ग्रहसे इत्थशाल होना कार्यनाशकर है, यह वहां स्पष्टरूपसे कहा हुआ है॥ ५१-५२॥

श्रथ प्रकारान्तरेण कम्बूलयोगस्य लक्षणमाह— लग्नकार्यपयोरितथशाले चैकोऽस्ति नीचगः। स्वर्कादिपद्दीनोऽन्योऽत्रेन्दुःकम्बूलयोगकृत्॥ ५३॥ तत्र कार्योष्पता श्रेया यथा जात्यन्यमर्थयन्। अन्यजातिः पुमानर्थं तथैतत्क्रवयो विदुः॥ ५४॥

लमकार्यपयोर्लमशकार्यशयोरित्यशाले सित, तयोरेकतरो लग्नेशोऽयवा कार्येशः, नीचगोऽस्ति, अन्यत्तदन्यतरः स्वर्कादिपदहीनः स्यादत्र इन्दुर्यदि कंवू-लयोगकृद्भवति, तदा कार्यान्पता ज्ञेया । तत्रोदाहरणमाह— यथा अन्यजातिः पुमान् पुरुषो याचकः जात्यन्यं भिन्नजातिकं जनमर्थयन् याचयन् सन् अर्थे धनं स्वल्पं लभते, तथा कवयः पण्डिता एतत्कम्बूलं विदुः जानन्ति ॥ ५३-५४॥

भाषा—लग्नेश कार्येशमें इत्थशाल योग होता हो, उन दोनोंमें कोई एक अपने नीच राशिमें गत हो, दूसरा यह अपने राशि आदि पदसे हीन हो, यहां यदि चन्द्रमा कम्बूल योग करता हो तो इस योग में कार्यकी अल्पता जाननी चाहिये, जैसे किसी धनीके यहां कोई दूसरे जातिके लोग मांगता हुआ थोड़ा धन पाता है। वैसे ही यह योग भी है, यह पण्डित जानते हैं॥ ५३-५४॥

> त्रय गैरिकम्बूलं वक्तुकामस्तदुपयोगिशून्याध्वगलक्षणमाह— यस्याधिकारः स्वर्कादिः शुभो वाष्यशुभोऽपि च । केनाप्यदृदयमूर्तिश्च स शून्याध्वग दृष्यते ॥ ५५ ॥

यस्य कस्यचिद्घहस्य शुभः शुभप्रदः स्वर्कादिरधिकारो नास्ति, तथा शुमोऽपि नीचरात्रुवर्गाद्यधिकारो नास्ति केनापि प्रहेण अदृश्यमूर्त्तः दृष्टोऽपि न स प्रहः शून्याध्वगः शून्यमार्गगत दृष्यते उच्यते ॥ ४५ ॥

भाषा—जिस ग्रह को शुभफलप्रद स्वचेत्रादिक अधिकार नहीं हो, अथवा अशुभ फलप्रद भी नीच शत्रु राशिगत अधिकार नहीं हो, किसी से देखा भी नहीं जाय, ऐसा ग्रह ग्रुन्याध्वरा (निरवलम्बमार्गगत) कहाता है॥ ५५॥

त्रय गैरिकम्बूललक्षणमाह—

लग्नकार्येशयोरित्थशाले शून्याध्वगः शशी। उच्चादिपदशून्यत्वान्तेत्थशालोऽस्य केनचित् ॥ ५६॥ यद्यन्यक्षे प्रविक्ष्येष स्वक्षींचस्थेत्थशालवान् । गैरिकम्बूलमेतन्तु पदोनेनाशुभं स्मृतम् ॥ ५७॥ लग्नकार्येशयोरित्यशाले सित शशी चन्द्रः शूर्याध्यगः स्राह्मित, स्रस्य चन्द्रस्य स्वक्षीदिपदशूर्यत्वात् केनचिद् स्रहेण इत्यशालो न, स्रय ईहश एप चन्द्रोऽन्यक्षं = स्राह्मिराशिं प्रविश्य स्वक्षींचस्थेत्यशालवान भवति, तदेतत् गैरिकम्बूलं शेयं, एतत् पदोनेन स्वक्षीदिपदहीनेन इत्यशालतोऽशुभं स्मृतम् ॥ ५६-५७ ॥

भाषा—लग्नेश कार्येशमें इत्थशाल होता हो, चनद्रमा शून्यमार्ग में हों, इस चन्द्रमाके स्वगृह आदि अधिकार शून्य होनेसे, किसी प्रहसे इत्थशाल भी नहीं होता हो, ऐसा चन्द्रमा यदि अगले राशिमें प्रवेश करके अपने राशि उच आदि अधिकार प्राप्त प्रहसे इत्थशाल करता हो, तो यह योग गैरिकम्बूल होता है, यहां यदि अधिकार हीन प्रहसे चन्द्रमा इत्थशाल करता हो तो यह अशुभ होता है। ॥५६-५०॥

# श्रथ गैरिकम्बूलस्योदाहरणमाइ—

लप्स्ये सुखमिति प्रश्ने सिंहलग्ने रिवः क्रिये।
अष्टांशैः सुखपः कुम्भे भौमांऽशै रिविभिस्तयोः ॥ ५८ ॥
इत्थशालोऽस्ति तत्रेन्दुः कन्यायां चरमेंऽशके।
स्वर्कादिपद्दीनस्य नेत्थशालोऽस्य केनचित् ॥ ५९ ॥
स स्वोच्चगेन शशिनाऽन्यर्क्षस्थेनैत्थशालकृत्।
गैरिकम्बूलमन्येन सहायाल्लाभदायकम् ॥ ६० ॥

यहं सुखं लक्ष्ये प्राप्स्यामि न वेति प्रश्ने, सिंहलम सिंत तत्र रिवर्थाह्नमे-शोऽष्टांशैः किये मेपेऽस्ति, सुखपः सुखकायेशः भौमो रिविभिरंशैः कुम्मेऽस्ति, तयो-यदि इत्थशालोऽस्ति तत्र इन्दुश्चन्द्रः कन्यायां चरमेऽन्तिमे २९।३० यशे भवेत्। श्रत्र स्वक्षीदिपदहीनस्य श्रस्य चन्द्रस्य केनचिद् प्रहेण लग्नकायेशान्यतरेण इत्थशाल लो नास्ति, स ईदशश्चन्द्रः स्वीचिगन तुलागतेन श्रन्यक्षस्येन शनिना इत्थशाल कृत् = मुथशिला, तदा एतद् गैरिकंवृलं स्यात्। तदन्येन जनेन सहायाल्लाभदा-यकम् भवति॥ ४८-६०॥

भाषा—में सुख पाऊंगा या नहीं ?, इस प्रश्नमें जैसे-सिंह लग्न है, उसका स्वामी सूर्य मेपमें आठ अंशसे हो. और सुखेश (कार्येश) यहां मंगल, क्योंकि सिहसे-चौथा वृश्चिकराशि होता है, अतः कार्येश ( सुखेश ) मंगल वारह अंश से दुम्भमें हो, इन दोनों को इत्थशाल योग होता है, वहां चन्द्रमा कन्याराशिके आखिरी अंशमें हो। अर्थात् तुला में अभी जाने वाला है, और इस चन्द्रमा को किसी ग्रह से इत्थ शाल योग नहीं है। अब यहां अपने उच्च में गत दूसरे राशिस्थित शनि से वह

चन्द्रमा इत्थशाल करता हो तो यह गैरिकंवूल योग होता है। यह दूसरे की सहायता से लाभदायक है ॥ ५८–६० ॥

> त्रथ खह्नासरयोगलक्षणमाह— शून्येऽध्वनीन्दुरुभयोर्नेत्थशालो न वा युतिः । खह्नासरो न शुभदः कम्बूलफलनाशनः ॥ ६१ ॥

इन्दुश्चन्द्रः शूर्त्येऽध्विन मार्गे स्थितः, तथा च उभयोर्लग्रेशकार्थेशयोर्मध्ये के-नापि प्रहेण इत्थशालो न, वा युतः=एकराशी स्थितोऽपि न, तदाऽयं योगः कंवूल-फलनाशनः खल्लासरः स्यात्, अयं शुभदो न भवति ॥ ६१ ॥

भाषा—चन्द्रमा शून्य मार्ग में हो, और लग्नेश कार्येशों में किसीसे इत्थशाल भी न करता हो, अथवा युत भी नहीं हो तो कंवूल योग का नाशक खह्नासर योग होता है, यह अशुभ है ॥ ६९ ॥

त्रय रह्योगलक्षणमाह—

अस्तनीचरिपुवक्रहीनभा दुर्वलो मुथशिलं करोति चेत्। नेतुमेष न विभुर्यतो ब्रहोऽन्ते मुखेऽपि न स कार्यसाधकः॥ ६२॥

श्रस्तनीचरिपुवकहीनभाः = श्रस्तः स्र्यांकालांशान्तर्गतो भवति । नीचं स्वनीः चराशिस्तद्गतः । रिपुः = शत्रुस्तद्गृहगतः वको विलोमगमनशीलः हीनभाः=तेजो-विहीनः, ईदशो प्रहो दुर्वलो वलहीनो भवति, चेत् = यदि ईदशो ग्रहः केचिन्मुथ-शिलमिष करोति तदा एष दुर्वलो यतो यस्मान्महस्तेजो नेतुं ग्रहीतुं न विभुः न स-मथों भवति, श्रातः स ग्रहोऽन्ते वर्षान्ते, मुखे वर्षादौ श्रापि कार्यसाधको न भवति श्रसमर्थत्वात् । स्वयमसमर्थः कथं परार्थसाधनयोग्यः स्यादिति भावः ॥ ६२ ॥

भाषा – जो ग्रह अस्त, नीचस्थ, वक्र, तेजरहित है,वह दुर्बल है, वह अगर किसी से इत्थशाल भी करे तो जिसलिये वह दूसरेसे तेज लेनेमें असमर्थ होता है, इसलिये वर्षके आखिरीमें या वर्ष के प्रारम्भमें कार्यसाधक नहीं होता ॥ ६२ ॥

श्रथ रह्योगस्यैव स्थितिवशेन फलभेदमाह—

केन्द्रस्थ आपोक्तिमगं युनिक भूत्वाऽदितो नश्यति कार्यमन्ते । आपोक्तिमस्थो यदि केन्द्रयातं विनश्य पूर्वं भवतीह पश्चात् ॥ ६३ ॥

लप्नेशकार्येशयोरेकतरी ग्रहः केन्द्रस्थः १।४।७।१० एतदन्यतमस्थानगतो भृत्वा त्र्यापोक्किमगं = ३।६।९।१२ एतदन्यतमस्थानस्यमन्यतरप्रहं युनक्ति इ-त्थशालं करोति- तदा पूर्वस्थानात् परस्थानस्य निकृष्टत्वात् त्र्यादितः प्रथमतः कार्ये भुःवाऽन्तेऽवसाने नश्यति । एवं च यदि आपोक्किमगः ३।६।९।१२ एतदन्यत-मस्थानस्थितो स्रहः केन्द्रस्थं १।४।७।१० स्रहं युनक्ति, तदा पूर्व कार्यं विनश्य विनष्टं भृत्वा पश्चात् परस्मिन् कार्यं भवतीति । निकृष्टस्थानात्प्रकृष्टस्थानगत्वात् ॥ ६३ ॥

भाषा—यदि केन्द्र ( १।४।७।१० ) में स्थित ग्रह आपोक्टिम ( ३।६।९।१२ ) स्थान गत ग्रहसे इन्थशाल करता हो तो पहले कार्य होकर पीन्ने कार्य नाश हो । अगर आपोक्लिम ( ३।६।९।१२ ) में स्थित ग्रह केन्द्रस्थ ( १।४।७।१० ) ग्रहसे

इत्थशाल करता हो तो पहले कार्य नष्ट होकर पीछे कार्य हो ॥ ६३ ॥

त्रथ दुफालिकुत्थयोगलक्षणमाह—

मन्दः स्वभोचादिपदे स्थितक्ष्वेत् पदोनशीव्रेण कृतेत्थशालः। तत्रापि कार्यं भवतीति वाच्यं वकादिनिर्वीर्यपदे न चेत्स्यात् ॥ ६४ ॥

मन्दो मन्दगतिग्रहः स्वभोचादिपदे स्थितः सन् पदोनशीव्रण=स्ववर्गाधिका-रग्रुन्यशीव्रगतिग्रहेण, चेत्=यदि, कृतेत्यशालः, तदा तत्रापि स्थितौ कार्यभवति, इति वाच्यम् । चेत्=यदि, शीव्रगतिर्प्रहो वकादिनिर्वीर्यपदे-वकनीचरिपुत्तेत्रे न भवेत्तदैवेति ॥ ६४ ॥

भाषा—मन्दगतिग्रह, यदि अपने राशि-उच आदि स्थानों में होकर, अपने राशि-उच आदि अधिकारहीन शीव्रगतिग्रह से इत्थशाल करता हो तो यह 'दुफालिकुत्थ' नाम योग होता है, इस में भी कार्य होता है अर्थात् यह योग भी उत्तम ही है। लेकिन यदि शीव्रगतिग्रह वक्र, अस्त, शत्रुचेत्री, हीन तेज न हों तो यह योग होता है ॥ ६४॥

## श्रथ दुत्थोत्यदिवीरयोगमाह—

वीयोनितौ कार्यविलयनाथौ स्वर्क्षादिगेनान्यतरो युनक्ति । अन्यौ यदा द्वौ वलिनौतदाऽन्यसाहाय्यतः कार्यमुशन्ति सन्तः ॥ ६५ ॥

कार्यविलयनाथौ = कार्येशलग्नेशौ, वीर्योनितौ = बलहीनौ, स्तस्तयोरन्यतरो ग्रहः स्वर्कोदिगेन केनचिदितरेण प्रहेणौ युनक्ति, मुथशिलं करोति। तदा सन्तः कार्य-मुशन्ति । वा बलिनौ बलयुक्त अन्यौ भिन्नौ लग्नेशकार्येशान्यतरप्रहेणेत्थशालं कुरुतस्तदाऽत्यन्यसाहाय्यतः कार्ये सफलमुशन्ति ॥ ६५ ॥

भाषा—छझेश कार्येश बल्हीन हो, उन दोनों में कोई एक ग्रह निजराशि उच्चहद्दादिवर्गत भिन्न ग्रह से इत्थशाल करता हो, तो कार्य सिद्ध होता है यह आचार्य कहते हैं। या कोई बली दो ग्रह, लझेश से या कार्येशसे इत्थशाल करता हो तो प्राये की सहायता से कार्यसिद्धि कहनी चाहिये॥ ६५॥

## वली राइयन्तगोऽन्यर्क्ष-गामी दीतांशकैर्महः। दत्तेऽन्यस्मै कार्यकरस्तंवीरो लक्षकार्यपोः॥ ६६॥

लप्तपकार्यपोः लग्नेशकार्येशयोर्मध्ये एकतरो वली ब्रह्मे राश्यन्तगः ब्रतएवा-न्यर्क्षगामी अब्रिमराशिं गन्तुमिच्छुः सन् दीप्तांशवैर्महस्तेजोऽन्यस्मै ब्रह्मय दत्ते, तदा कार्यकरः कार्यसिद्धिकरस्तम्बीरयोगः स्थात् ॥ ६६ ॥

भाषा—छग्नेश कार्येशों में जो विशेष वलवान् हो, राशिके अन्त में गत हो, अतः अग्रिमराशि में हो जाता हो, और दीक्षांशा से तेज दूसरे ग्रह को देता हो, तो कार्यसिद्धिकर तम्बीर योग होता है ॥ ६६ ॥

#### श्रय कुत्ययोगलक्षणमाह—

लग्नेऽथ केन्द्रे निकटेऽपि वाऽस्य विलग्नदर्शी स्वगृहोच्चहके। मुसल्लहे स्वे निजहहगो वा वली ग्रहो मध्यगतिस्त्वशीवः॥ ६७॥

यः कश्चित् प्रहो लग्ने, श्रथ केन्द्रे ४।७।१०, श्रिप वा श्रस्य केन्द्रस्य निकटे पणफरेऽपि स्थितः विलग्नदर्शी, स्वगृहोच्युक्तः, स्वे मुसल्लहे नवांशे स्थितो निजहद्गः, मध्यगतिः, श्रशीघः = मन्दगतिष्रहः, वली, स्थात् ॥ ६७ ॥

भाषा—जो ग्रह लग्न में, या केन्द्र में ४।७१०, में या केन्द्रके निकट पणफर में हो लग्नदर्शी हो, अपने गृही, उच से युक्त हो, अपने नवांश में हो अपनी हदा में हो मध्यगति, मन्दगति ग्रह हो वह वली होता है।

युक्ति-

उच्च के आसन्न में गित मन्दा, नीच के आसन्न में गित नीवा होती है। उच्च में ग्रह वलवान्, नीच में दुर्वल होता है, इसलिये मन्दगित ग्रह वलवान् होता है, नीवगित दुर्वल होता है॥ ६७॥

कृतोदयो मार्गगितः ग्रुभेन युतेक्षितः क्रूरलगस्य दृष्ट्या। श्रुताख्यया नाधिगतो न युक्तः क्रूरेण सायं च सितेन्दुभौमाः॥ ६८॥ यदोदयन्ते पररात्रिभागैर्जीवार्कजाविह्न नराः सर्वीर्याः। अन्ये निशीनस्य नवैकभागे स्थिताः स्थिरक्षे च वलेन युक्ताः॥ ६९॥

कृतोदयः कृतउदयो येन स सूर्यसामीप्यादस्तंगतो न, मार्गपितः पूर्वाभि-मुखकमगमनशीलः । शुभेन = पूर्णचन्द्रयुधगुरुमृगूणामन्यतमेन केनापि युतेक्षितः संयुतदृष्टः, कूरखगस्य = पापब्रहस्य क्षुताख्यया (१।४।७।१०) दृष्ट्याऽधिगृतो दृष्टो न, कूरेण-पापेन, युक्तः = एकस्थानस्थितो न भवेत्, स ब्रहो बळवान् । सितेन्दु- भौमाः शुक्रचन्द्रमङ्गलाः, सायङ्काले यदोद्यन्ते तदा बिलनः स्युः । जीवार्कजौ गुरु-शनी अपररात्रिभागेऽर्धरात्रादुपरिभागे बिलनौ स्तः । नराः पुरुषप्रहाः = सूर्यकुज-गुरवः, श्रिष्ठि दिने सवीर्याः सबला भवन्ति । श्रन्ये=स्त्रीग्रहाः, निशि=रात्रौ, बिलनः स्युः । तथा सूर्यस्य एकभागे एकांशेन वा स्थिता ग्रहाः चन्द्रवुधशुक्रशनयः, बिलनः, श्रायात्स्याधिष्ठितनबांशे स्थिता दुर्वला श्रतस्तदन्यत्र भागे बिलनः । तथा स्थिर्क्षे स्थिरराशौ वृषसिहालिघटराशौ स्थिता ग्रहा बलेन युक्ता भवन्ति ॥ ६९ ॥

भाषा—उदित, मार्गी, शुभग्रहसे युत दृष्ट, पापग्रह की शुभदृष्टिसे बचा हुआ पाप ग्रहसे वियुक्त ग्रह वली होता है। अब कालवल कहते हैं—जब शुक्र-चन्द्र-भौम साम को उदित हों तो वे वली होते हैं। गुरु-शनि पिछली रात्रि में उदित हों से वली होते हैं। पुरुपग्रह (रवि-कुज-गुरु) दिन में वली होते हैं। और ग्रह (खीग्रह) चन्द्र-बुध-शुक्र-शनि रात में वली होते हैं, इस ताजिक ग्रन्थ में नपुंसक ग्रह नहीं होते हैं। सूर्य जिस नवांशा में हो उसमें जो नहीं हो वे वली होते हैं। और स्थिर राशि (वृप, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ) में स्थित ग्रह वली होते हैं। ६९॥ स्थियश्चतुर्थीत्पुरुषा वियद्धाद्धपद्करा ओजभगाः पुमांसः।

स्त्रियश्चतुर्थात्पुरुषा वियद्धाद्भषट्कगा ओजभगाः पुमांसः । समे परे स्युर्वेलिनो विमृश्य विशेषमेतेषु फलं निगद्यम् ॥ ७० ॥

स्त्रियः स्त्रीयहारचन्द्रव्यध्युक्रशनयः चतुर्थाचतुर्थभावाद्भपट्कगाः, चतुर्थ-पश्चमपष्टसप्तमाध्यमनवमगताः सन्तो बिलनः। पुरुषाः = सूर्यकुजगुरवः, वियद्भा-दृशमभावाद्भपट्गाः दशमैकादशद्वादशप्रथमद्वितीयतृतीयगता बिलनः स्युः। तथा पुमांसः =पुरुषप्रद्वाः, ख्रोजभगाः =विषमराशिगताः (१।३।५।७।९।११) एषु स्थिता बिलनः स्युः। परे = स्त्रीप्रहाः, समे= २।४।६।८।१०।१२ एत्रसंस्थकराश्यन्यतमगताः बिलनः स्युः। एतेषु विशेषं, स्वक्तेत्रोचिमित्रवर्गा-दिभेदेन विमृश्य तारतम्यं कृत्वा फलं शुभाशुभं निगर्वः = बाच्यम् ॥ ७०॥

भाषा—स्वीग्रह चन्द्र चुध-शुक्र-शनि चतुर्थ स्थान से छः स्थान तक स्थित हों तो वली होते हैं। पुरुषग्रह दशमस्थानसे तृतीयस्थान तक छः स्थानों में स्थित हों, तो बली होते हैं। और पुरुषग्रह विषमराशि (मेप, मिश्रुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ में गत हों तो वली, स्त्री ग्रह समराशि (बृप, कर्क, बृक्षिक, मकर, मीन) में हों तो वली, इन स्थानों में भी विशेष स्वतेत्र, मित्रनेत्र,हद्दा नवांश उच्च आदि का फल कहे॥७०॥

अथ दुरुक्तलक्षणमाह—

लग्नात्पष्टाप्टमेऽन्त्येऽनृजुररिगृहगो नीचगो वक्रगामी क्रूरैर्युक्तोऽस्तगो वा यदि च मुथशिली क्रूरनीचादिभस्थैः।

# क्षुद्दष्टचा कूरदृष्टो व्ययरिषुमृतिगैरित्थशालं विधित्सुः कुर्वन् वा निर्वलोऽयं स्वगृहनगभगो राहुपुच्छास्यवर्ता ॥७१॥

लमात पष्टाष्टमे, अन्त्ये = हादशे स्थितः, अनुजुः = वकी अरिगृहगतः नीचगः =नीचराशिगतः, वकगामी = वकाभिलाषो, कूरैः=पापैः युक्तः=संयुतः, वाऽस्त-गतः=सूर्यसामीप्याल्लप्तिरणः, यदं वा कूरनीचारिभस्थैर्घहैः-पापर्कनीचर्कशतु-राशिगतैर्घहेर्मुथशिली=इत्यशाली, क्षुद्दष्टचा (११४।७।१०) एतत्संस्थादष्ट्या कूर्दष्टः, कूरेण कूराभ्यां कूरैर्चा दष्टः । व्ययरिषुमृतिगैः=हादशषष्टाष्टमस्थानगतप्रहेरित्थशालं विधित्सः=कर्तुमिच्छुः, वा तैरित्थशालं कुर्वन , स्वगृहनगभगः=स्वराशेः सप्तमराशिगतः, राहुपुच्छास्यवर्ती=राह्णाकान्तराशेर्भुक्तभोग्यांशवर्ती महो निर्वलः स्यात्॥७१॥

भाषा—लग्न से छुठे,आठवें, वारहवें स्थान में स्थित, वक्री, शत्रुगृह में गत नीच में स्थित वक्रहोने वाला, पापप्रहों से युत, अस्तगत, पापप्रह के राशि, नीच, शत्रु के राशि में स्थित प्रहों से इत्थशाल करने वाला वा करता हुआ, या अपने गृह से सातवें राशि में वर्त्तमान, राहु के पुच्छ मुख में स्थित जो ग्रह सो निर्वल होता है। राहु के भोग्य लव को = मुख, मुक्तलव को पुच्छ कहते हैं ॥ ७३॥

अनीक्षमाणस्तनुमस्तभागस्थितः स्वभोच्चादिपदैश्च शून्यः । कूरे सराफीन स वीर्थयुक्तः कार्यं विधातुं न विभुर्यतोऽसौ ॥ ७२ ॥

यो ग्रहः तनुं=लप्तम् , श्रानीक्षमाणः=श्रादर्शकः, श्रास्तभागस्थितः=सूर्यनवां-शात्सप्तमनवांशगतः, स्वभोचादिपदैः=निजराश्युचादिशुभाधिकारैः, श्रून्यः= वर्जितः । कूरे सराफी=पापेनेसराफयोगकर्ता, स ग्रहो वीर्ययुक्तः न भवति, यतः= यस्मात् । श्रासौ म्रहः कार्ये विधातुं=कर्तुं विभुः=समर्थो न भवति ॥ ७२ ॥

भाषा — लग्न को नहीं देखने वाला, सूर्य के नवांशा से सातवें नवांश में वर्त्तमान, अपने उच्च, अपने गृह हद्दा आदि पदों से विच्चित जो ग्रह, या पाष्प्रह से ईसराफ योग करने वाला ग्रह बलवान् नहीं होता है। जिससे यह ग्रह कार्य करने के लिये समर्थ नहीं होता। ॥ ७२॥

चन्द्रः सूर्याद् द्वादरो वृश्चिकाद्ये खण्डे नैप्टोऽन्त्ये तुलायां विशेषात्। राशीशेनादप्रमूर्तिर्ने सर्वेर्ट्यो क्षेयः शून्यमार्गः पदोनः॥ ७३॥

चन्द्रः, सूर्योद् द्वादशे स्थाने स्थितः, तथा वृश्चिकाद्यं खण्डे वृश्चिकपूर्वीर्धे स्थितो नेष्टो भवति । तथा तुलाया श्रन्तये खण्डे = उत्तरार्धे वर्तमानश्चन्द्रो विशेषान्नेष्टः स्यात् । नीचारोदित्वात् । तथा राशोशेन = चन्द्राकान्तराशिपतिनाऽदृष्टमूर्त्तः, सर्वै-प्रदेश न दृष्टः, एवं भृतश्चन्द्रः शूर्यमार्गः, पदोनः=ऋधिकारहीनश्च भवति ॥ ७३ ॥

भाषा—चन्द्रमा सूर्यं से वारहवें स्थान में हो, या घृश्चिक के पूर्वार्ध (७१५) में हो तो नेष्ट है। और तुला राशि के अन्य उत्तरार्द्ध में (६१९५ के बाद ) में हो तो विशेष रूप से नेष्ट होता है। जिस राशि में चन्द्रमा हो, उसके स्वामी से यदि देखा न जाय, और सब बहोंसे भी देखा न जाय, तो वैसा चन्द्रमा ग्रून्यमार्गया पदोन कहाता है। श्रीणो भांते नो शुभो जन्मकाले पृच्छायां वा चन्द्र एवं विचिन्त्यः। श्रुह्में भीमः कृष्णपक्षेऽर्कस्तुः श्रुद्दप्रशेन्दुं वीक्षते नो शुभोऽसौ ॥७४॥

क्षोणः=कृष्णाष्टम्यादि शुक्काष्टम्यविधकः, भानते=राश्यन्तिमनवांशे वर्त्तमानः। चन्द्रः शुभो न भवति । ए जन्मकाले, पृच्छायां = प्रश्नकले, चन्द्रो विध्वन्त्यः। शुक्कपत्ते भौमः क्षुद्दष्टचा चन्द्रं वीक्षते, तथा कृष्णपत्तेऽर्कसृतुः शनिः क्षुद्दष्टचा इन्द्रं वीक्षते तदाऽसौ चन्द्रः शुभो न ॥ ७४ व

भाषा—श्रीणवली चन्द्रमा, राशि के नवें नवांश में वर्त्तमान चन्द्रमा, श्रभ नहीं होते हैं। इस प्रकार जन्मकाल में, तथा प्रश्नकाल में चन्द्रमा का विचार करना चाहिये। श्रक्षपत्त में मंगल कृष्णपत्त में शनि यदि ज्ञत्हिए (११४१७१०) इन दृष्टियों में से चन्द्रमा को देखे, तो चन्द्रमा श्रभ नहीं है॥ ७४॥ श्रक्षेत्र हो हो है । ७४॥ श्रक्षेत्र हो हो है । ७४॥ श्रक्षेत्र हो । इस्क्षेपतः प्रपद्येत्। द्रोपारपतां वितनुते परथा बहुत्वं प्रश्नेऽथवा जनुषि बुद्धिमतोहनीयम्॥ ५५॥

शुक्कं=शुक्कपक्ते, दिवा = दिवसे, नृष्ट्हगः = विषमराशिगतः, अर्कसुतः = शिनः, शशः = चन्द्रं, वीक्षते । कृष्णे=कृष्णपक्ते, समर्क्षगतः=समराशिगतः, कुजः= मङ्गलः, चन्द्रं प्रपश्येत् तदा दोषाल्पतां दोषस्य न्यूनतां वितनुते, परथा=अन्य-था, शिन्कुजयोर्द्षश्चभावे, वहुत्वं = दोषवाहुत्यं भवति । प्रश्ने, अथवा जनुषि= जन्मकाले, शुद्धिमता एवमूहनीयम् = विचारणीयम् ॥ ७५ ॥

भाषा—शुक्षपत्त में दिन में विषमराशिगत शनि यदि चन्द्रमा को देखे, तथा कृष्णपत्त में समराशिगत मङ्गल यदि चन्द्रमा को देखे, तो दोष को थोड़ा करता है। इससे अन्यथा दोष ज्यादे होते हैं। यह प्रश्नसमय में भी बुद्धिमान को विचारनाचाहिये॥

. अथ हर्षस्थानान्याह—

नन्द ९ त्रि ३ षट् ६ लग्न १ भवर्क ११ पुत्र ५ व्यया १२ इनाद्धर्पपदं स्वभोचे । त्रिमं त्रिमं लग्नमतः क्रमेण क्षीणां चुणां रात्रिदिने च तेपाम् ॥ ७६ ॥

इनात् = स्यात्, नन्दित्रषट्लप्रभवर्धपुत्रव्ययाः क्रमेण हर्पस्थानानि । इदं स्थानवलम् । तथा स्वभोचे = निजनिजराशिनिजनिजोचे हर्षपदे भवतः । लग्न-

६ ता० नी०

भतः = लप्तात् क्रमेण त्रिभं त्रिभं स्त्रीणां नृणां हर्षपदं, श्रार्थात् लप्तात् १।२।३।७। ८।९। एतानि स्त्रीमहाणां, पुरुषग्रहाणां ४।४।६।१०।१९।१२ एतानि स्थानानि हर्ष-पदानि । तथा तेषां रात्रिदिने च हर्षपदे । हर्षपदम् श्रार्थात् रात्रौ वर्षप्रवेशे स्त्री-ग्रहा बलिनः । दिने वर्षप्रवेशे पुरुषग्रहा बलिनः ॥ ७६ ॥

## श्रय हर्षस्थानवोधकं चकम्।

| प्रहाः       | स्॰ | <b>=</b> 0 | कु॰ | बु॰ | वृ॰ | शु॰ | হা ॰ |
|--------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------|
| हर्षस्थानानि | 9   | R          | Ę   | 9   | 99  | ×   | 92   |

भाषा—सूर्यादिग्रहों के क्रमसे ९।३।६।१।११।५१२ इतने हर्पस्थान होते हैं। और अपना २ गृही, और उच्च भी हर्पस्थान होता है। तथा लग्न से तीन स्थान स्त्रीग्रहों के हर्पपद, चार से छ तक पुरुष ग्रहों के हर्पपद, फिर सात से ९ तक स्त्री ग्रहों के हर्पपद, १० से १२ तक पुरुषग्रहों के हर्पपद हैं॥ ७६॥

अर्थात् । स्त्रीयहाँ के छम्न से हर्पस्थान ११२१३।७।८।९

पुरुपप्रहों के हर्पस्थान धापादा१०।११।१२ इतने होते हैं॥

और स्त्रीप्रह रात्रि में हर्षित होते हैं पुरुपप्रह दिन में हर्पपद में होते हैं। यहां उदाहरण यथा—

सूर्य छन्न से दशम में हैं, इसिंछये हर्षपद में नहीं हैं। चन्द्रमा छन्न से पप्टस्थान में है। अतः वह भी नहीं। यहां कोई भी ग्रह हर्ष स्थान में नहीं है।

यह प्रथम प्रकार से हुआ। अव देखिये कि अपने गृही अपने उच में कौन कौन हैं। यहां केवल अपने गृही में शुक्र ही हैं। और अपने उचराशि में केवल सूर्य ही हैं, अतः ये दोनों यह हर्षपद में हुए।



अव 'त्रिभं त्रिमं लग्नभतः' इस प्रकार से देखिये-

यहां पुरुषप्रह स्० वृ॰ मं॰ होते हैं, श्वीग्रह च, वु॰ शु॰ श,हैं नपुंसक यहां नहीं होते हैं जैसे हिन्दी न्याकरण में दोही लिङ्ग होते हैं, नपुंसक लिङ्गानहीं, वैसे सम-झना। अब देखिये स्० वृ॰ ये दशम स्थान में हैं, इसलिये हर्षपद में हुए मङ्गल ११में हैं, यह नहीं हर्पपद में हुआ, क्योंकि ११ वां स्थान स्त्रीप्रहों का हर्पपद है।

और चन्द्रमा छठे में हैं, यह हर्पपद में नहीं हुआ, क्योंकि पुरुषप्रह के हर्यपद छठा है। चन्द्रमा छी प्रह है। तथा छुध हर्पपद में हुआ, यह छी प्रह, ९ वां स्थान खीप्रहों का हर्पपद है। और शुक्र भी हर्पपद में हुआ। क्योंकि शुक्र छी प्रह और ११ वां स्थान भी छीप्रहों का हर्पस्थान है। शनि हर्पपद में नहीं है, क्योंकि पुरुष प्रहों का हर्पपद दशम है, इसिल्ये छी प्रह शनि पुरुष के हर्पपद में कैसे होगा।

अब और प्रकार देखिये—यहां दिन में वर्ष प्रवेश हुआ है, इसिछिए पुरुष ग्रह ﴿ सू॰ मं॰ वृ॰ ) ये सब हर्षपद में हुए। स्त्री ग्रह नहीं। यहां जो हर्षपद में हो उनका बळ ५ मान छेने से निम्निछिखित योगाङ्क बनते हैं।

#### उदाहरणचकम्।

| <b>ग्रह</b> ाः      | स्॰ | चं० | मं॰ | बु॰ | ह∙ | शु॰ | श॰ |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|
| व्र. हर्पपदंनन्देति | 0   |     | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |
| स्वगहर्षपद          | 0   | 0   | 0   | 0   | •  | ×   | 0  |
| उच्चहर्पपद          | ×   | 0   | •   | 0   | 0  | 0   | •  |
| त्रिभंत्रिभं        | ×   |     | 0   | x   | ×  | ×   | •  |
| रात्रिदिन           | X.  | •   | ×   | •   | ×  | 00  | 00 |
| योगवल               | 94  | 0   | Ŋ.  | χ.  | 90 | 90  | 00 |

श्रीगर्गान्वयभूषणं गणितविचिन्तामणिस्ततस्ततोऽनन्तोनन्तमतिव्यंधात्खलमतध्वस्तये जनुःपद्धतिम् ।
तत्स्नुः खलु नीलकण्ठविवुधो विद्विच्छवानुक्षया
योगान् पोडरा हर्पभानि च तथा संक्षाविवेकेऽभ्यधात् ॥ ७७ ॥
श्रीगर्गान्वयभूषणं गणितविचिन्तामणिः ॥ ७७ ॥
व्याख्यातमेव पूर्वमतोऽत्रोपेक्षितम् ।
इति संज्ञातन्त्रे षोडरायोध्यायः समाप्तः ।

### अथ सहसाध्यायः।

तत्र तावत् पश्चाशत्सहमनामान्याह—

पुण्यं गुरु-र्ज्ञान-यशोऽथ मित्रं माहात्स्य-माशा च समर्थता च ॥ भ्राता ततो गौरव-राज्य-ताता-माता छुतो जीवितमम्बु कर्म ॥११॥

मान्यं च मन्मथ-कली परतः क्षमोक्ता शास्त्रं सवन्धुसहमं त्वथ वन्दकं च। मृत्योश्च सक्त परदेश-धनाऽन्यदाराः स्यादन्यकर्मं सवणिक् त्वथ कार्यसिद्धिः॥२॥ उद्घाह-सृति-सन्तापाः श्रद्धा प्रीतिर्वलं ततुः। जाड्य-व्यापारसहमे पानीयपतनं रिपुः॥३॥ शौर्योपाय-दरिद्दत्वं गुरुताऽम्बुपथाभियम्। वन्धनं दुहिताऽश्वश्च पश्चाशत्सहमानि हि॥४॥

१ पुण्यम् । २ गुरुः । ३ ज्ञानम् । ४ यशः । ४ भित्रम् । माहास्म्यम् । ७ व्याशा, ८ समर्थता (सामर्थ्यम् ) ९ ज्ञाता । १० गौरवम् । ११ राज्यम् । १२ तात (पितृ) सहमम् । १३ माता । १४ मृतः । १४ जीवितम् । १६ व्यम्यु । १७ कर्मा । १८ मान्यम् (रोगसहमम्)। १९ मन्मयः । २० वितः । २१ क्षमा । २२ शास्त्रम् । २३ वन्धः । २४ वन्दकम् । २५ मृत्युसहमम् । २६ परदेशः । २७ धनम् । २८ व्यन्यदारा । २९ व्यन्यकर्म । ३० विषक् । ३१ कार्यसिद्धः । ३२ उद्वाहः । ३३ स्तिः । ३३ सन्तापः । ३५ श्रद्धा । ३६ प्रतिः । ३० वलम् । ३८ ततुः (देहसहमम् )। ३९ जास्त्रम् । ४० व्यापारः । ४१ पानीयपतनम् । ४२ तिपः । ४३ शौर्यम् । ४४ उपायसहमम् । ४५ दरिद्रत्वम् (दारिद्रयम् )।-४६ गौरवम् । ४७ व्यम्युपयसहमम् । ४८ वन्धनं । ४९ दुहिता । ५० व्यश्वः । एतानि पञ्चाशस्त्रस्यक्ति सहमानि । यथा भावात्ततिद्विषया विचार्यन्ते तथैव सहमेभ्योऽपि तत्तिद्विष्या विचिन्त्यन्ते । इति ॥ १-४॥

भाषा—पुण्या गुरु, ज्ञान, आदि पचाक सहम होते हैं, जैसे द्वाद्य भावों से सब विषय का विचार, देसे ही इन सहमों से सब विषय के विचार किये जाते हैं॥१-४॥

तत्रादौ पुण्यसहमसाधनमाह—

स्योनचन्द्रान्वितमिह लग्नं वीन्द्रक्युक्तं निशि पुण्यसंत्रम्।

शोध्यर्क्षशुद्ध्याश्रयभान्तराले लग्नं न चेत्सेकभमेतदुक्तम् ॥ ५ ॥ श्राह्व = दिने, वर्षारमभञ्चेतदा लग्नं सूर्योनचन्द्रान्वितं=रिवराश्यादिना शोधितेन चन्द्रेण युतं कार्यम् । निशि = रात्रौ, वर्षप्रवेशश्चेतदा लग्नं वीन्द्र्यं च विगतः
विशोधित इन्द्रश्चन्द्रोऽकीदिति वीन्द्रकस्तेन संयुतं कार्यं,ततःशोध्यर्कशुद्धवाश्रयभान्तराले लग्नं न चेत्तदा सैकभं कार्यम्, एतत्पुण्यसंत्रं सहममुक्तम् । अत्र यो प्रहः शोध्यते विशोध्यते स शोध्यः यथाऽत्र दिवसे वर्षप्रवेशे सूर्यः । यस्माद् ग्रहाच्छोध्यते तस्य भं शद्ध्याथ्यसम् । यथा अत्र दिने वर्षप्रवेशे चन्द्वः इति ॥ ५ ॥

भाषा—िदिन में वर्ष प्रवेश हो तो रिव को चन्द्रमा में घटाकर शेष को छम्न में जोड़ना, रात में वर्ष प्रवेश हो तो चन्द्रमा को सूर्य में घटा कर छम्न में जोड़ना। यहां जो प्रह घटाया जाय वह शोध्य है। जिसमें वटाया जाय, वह शुद्ध्याश्रय है, यदि शोध्य स्त्री शुद्ध्याश्रय राशि के बीच में छम्न न होय, तो एकराशि जोड़दे, तो यह प्रव्यसहम होता है। ५॥

उदाहरण—सूर्य ००१११५०।५० चन्द्रमा ८।५१३९१३३ लग्न ३।२०।०१४ यहां दिन में वर्ष प्रवेश हुआ है, इसिलये चन्द्रमा ८।५१३९१३ में सूर्य को घटाकर शेप ७१२१४११३ में लग्न ३१२०।८१४ जोड़ा तो १९११९१४० इतना हुआ, यहां शोध्यर्ष (जो घटता है) और ग्रुद्ध्याश्रयम (जिस में घटाते हैं) इन दोनों के मध्य लग्न है, इसिलये सैकता विधि न करने से ही पुण्य सहम्म १९१९९१४८१६ हुआ। यदि उतने ही इष्ट रात्रि गत है, मान लीजिये तो सूर्य ०१२१५०।५० में चन्द्रमा ८।५१३९३३ को घटाया, ४।७१४८।१० लग्न जोड़ा, ८।४१२५।२१ यहां शोध्यर्ष शोध्याश्रय के बीच में लग्न है। इसिलये १ राशि जोड़ने पर पुण्यसहम ९।४१२५१२० यह रात का पुण्यसहम हुआ॥ ५॥

व्यथ गुरुविद्यायशःसहमानां साधनमाह—

व्यत्यस्तमस्माद्गुरुविद्ययोस्तु लंसाधनं पुण्यवियुक्खुरेज्यः । दिवा विलोमं निशि पूर्ववत्तु यशोभिधं तत्सहमं वदन्ति ॥ ६॥

श्रह्मात्पुण्यसहमसाधनात् , गुरुविश्वयोः सहमयोः संसाधनं व्यत्यस्तं = विलोमं ज्ञेयम् । श्रर्थाद्वात्रिसाधितं पुण्यसहमं दिवा गुरुसहमं, दिवासाधितं पुण्यसहमं रात्रौ पुण्यसहमम् । शोध्यशोधकयोवेंपरीत्यम्, श्रर्थात् दिवाऽव्दश्रवेशे चंद्रात् सूर्यः शोध्यः, रात्रौ सुर्याद्यन्द्रः शोध्यः । लग्नयोगः सैकता च कार्या तदा गुरुविशे सहमे भवतः ।

सुरेज्यो गुरुः, पुण्यवियुक् = पुण्यसहमेन शोधितः कार्यः । निशि रात्रौ विछो-मम् । पुण्यसहमादेव सुरेज्यो विशोध्यः । पूर्ववत् = पूर्वोक्तवत्, लप्नयोगस्तथा शोध्यर्क्षशुद्ध्याश्रयभान्तराले लग्नं न चेत्तदा सैकभं कार्यमेवं कृते यशोऽभिधं तत् सहमम्, त्र्याचार्या बदन्ति ॥ ६ ॥

भाष—इस पुण्य सहम से उलटी रीति से गुरु सहम, विद्यासहम का साधन समझना। जैसे दिन का पुण्य सहम रात्रि में गुरुसहमा रात का पुण्य सहम दिनका गुरु सहम होता है। गुरु सहम के बराबर ही विद्यासहम होता है। हुअब यशःसहम कहते हैं।

दिन को वर्ष प्रवेश हो तो वृहस्पित में पुण्य सहम घटावे, रात में पुण्य सहम में वृहस्पित को घटावे, पहले के ऐसी किया करे अर्थात् शोध्यर्च, शुद्धवाश्रय के मध्य में लग्न न हो तो एक राशि जोड़ देना। और लग्न भी जोड़ना तो यशःसहम होता है।

उदाहरण—यहां दिन में वर्ष प्रवेश हुआ है, इसिलये सूर्यं । ११२१५७१० में चन्द्रमा ८१५१३३ को घटा कर शेष ४१७१८१० में लग्न ३१२७१७४ जोड़ा तो ८१४१२५१३ हुआ, यहां शोध्य शुद्ध्याश्रयराशि के बीच नहीं है, अतः १ राशि और जोड़ दिया ९१४१२५१३ यही गुरु सहम, वा विद्या सहम हुआ—

और दिन में इष्ट है। अतः पुण्य सहम १९१९९१४६ को बृहस्पति ।।।।१४।८ में घटाया शेष ...।१३। ...।२२ इसमें छन्न ३।२७।७१४ जोड़ा ४११०।७।३६ यहां शोध्यम शुद्धवाश्रयभ के बीच छन्न नहीं है, अतः सैक किया तो यशःसहम ५।१०।७। २६ हुआ ॥ ६ ॥

### अथ मित्रसहमसाधनमाह—

पुण्यसद्म गुरुसद्मतस्त्यजेद् व्यत्ययो निश्चि सितान्वितं च तत्। सैकता तनुवदुक्तरीतितो मित्रनाम सहमं विदुर्वथाः॥ ७॥

दिवा वर्षप्रवेशो, गुरुसद्मतः = गुरुसहमतः, पुण्यसद्म = पुण्यसहमं, त्यजेत् विशोधयेत् । निशि = रात्रौ, व्यत्ययः वैपरीत्यम् , त्र्यात् पुण्यसहमाद् गुरुसहमं त्यजेत् । शोषं सितान्वितं = गुक्रसंयुतं कार्यम् । त्रात्र लग्नयोगस्याने गुक्रयोगो ज्ञेयः । तनुवत् = लग्नवत्, उक्तरोतिः = कथितविधिवत् सैकता = एकराशियोगः, त्र्यात् शोध्यक्षंगुद्धयाध्रयभान्तराले गुक्रो न चेत्तदा सैकमं कार्यमित्यर्थः । तदा तन्मित्रनामसहमं बुधा जगुविदुः ॥ ७ ॥

भाषा—दिन में वर्ष प्रवेश हो, तो गुरु सहम में पुण्य सहम को घटावे, रात में उलटी रीति अर्थात् पुण्य सहम में ही गुरु सहम को घटावे, और शुक्र को जोड़ दे, लग्न की ऐसी पहले कहने के अनुसार किया करे, अर्थात् जैसे पहले शोध्यर्च शुद्धवा- श्रयम इनके बीच लग्न न होने से एक जोड़ना कहा गया, वैसे यहां शोध्यर्च शुद्धवा-

श्रयभ के मध्य में शुक्र को न रहने से एक जोड़ना चाहिये तो पण्डित छोग मित्र नाम का सहम कहते हैं॥ ७॥

उदाहरण—यहां दिन में होने से गुरु सहम ९।४।२५।२० में पुण्य सहम ११।१९। ४८।४६ को घटा कर शेप ९।१४।३६।३५। में शुक्र १।२८।१९।१७। को जोड़ा तो ११।१२। ५५।५१ यही मित्र सहम हुआ, यहां सैक करने की क्रिया नहीं छगी॥ ७॥

श्रथ माहात्म्याशासहमयोः साधनमाह-

पुण्याद्भीमं शोधयेदुक्तवत्स्यानमाहात्म्यं तन्नक्तमस्माद्विलोमम् । शुक्तं मन्दाद्वि नक्तं विलोममाशाख्यं स्यादुक्तवच्छेषमूह्यम् ॥८॥ दिवा वर्षप्रवेशे पुण्याद्भौमं शोधयेत्, नक्तं = रात्रौ, अस्माद्विलोमम्, अर्थात् भौमात् पुण्यं शोधयेत् । उक्तवत् = कथितवत्, लप्नयोगः सैकता च कार्या । तदा माहात्म्यं सहमं स्यात् । अद्वि दिवसे वर्षप्रवेशश्चेत् तदा मन्दात् = शनितः शुक्तं विशोध्य नक्तं = रात्रौ विलोमं शुक्ताच्छनिं विशोध्य, शेषमुक्तवत्, लप्नयोगः, सैकता चेति कार्यं तदा आशाख्यं सहमं स्यात् ॥ ८ ॥

भाषा—दिन में प्रवेश हो तो पुण्यसहम में मंगल को घटावे, रात में विलोम अर्थात् मङ्गल में पुण्य सहम को घटावे, उक्तवत् लग्न जोड़ना, एक भी जोड़ना, तो माहाक्य सहम होता है। दिन में शिन में शुक्र को, रात में शुक्र में शिन को घटाना शेपकार्य पूर्ववत् अर्थात् लग्न जोड़ना, सैक करना, तो आशा सहम होता है।

उदाहरण—पुण्य सहम में १९१९।४८।४६। मङ्गल १।२२।१३।५३ को घटाया होप ९।२७।३४।५३ में लग्न ३।२७।७१४ को जोड़ा तो १।२४।४९।५७। यहां सैकता नहीं लगती, अतः १।२४।४९।५७ यही माहास्म्य सहम हुआ। रात्रि में विलोम किया करनी चाहिये।

और शनि. १९०१५५१३ में शुक्र ११२८१९१९७ को घटाया तो शेष बचा १०१३२। ३५१५६१ इस में छन्न, ३१२७७१४ जोड़ा। तो २१९१४३१०० यहां भी सैकता की किया नहीं छगी, इसिछिये यह २१९४३१०० आशा सहम हुआ ॥ ८॥

ग्रथ सामर्थ्यसहम-भ्रातृसहमयोः साधनमाह-

सामर्थ्यमारात्तनुपं विशोध्य नक्तं विलोमं तनुपे कुजे तु । जीवाद्विशुध्येत्सततं पुरावद् भ्राताऽर्किहीनाद् गुरुतः सदोद्यः ॥९॥ दिवा वर्षप्रवेशे, श्रारात् = कुजात् । तनुपं = लग्नेशं, विशोध्य, नक्तं = रात्रौ विलोमं किन्तु लग्नेशात्कुजमेव विशोध्य लग्नयोगः सेकता च पूर्ववत्तदा सामर्थ्य-सहमं स्यात् । तत्र तनुपे = लग्नेशं, कुजे = मङ्गले सित, सततं दिवा रात्रौ च जीवात् = गुरुतः, लग्नेशं विश्चित्, शोषं पूर्वोक्तवत् । श्रय सदा दिवा रात्रौ च वर्षप्रवेशे श्रार्किहीनाच्छिनिविहीनिताद् गुरुतो बृहस्प-तितो भ्राता ऊह्यः । श्रर्थाद् गुरौ शिन विशोध्य शेषं छप्नयुतं शोध्यक्षशुद्धवाश्रयभा-न्तराले छग्नं न चेत्तदा सैकमं च कार्यं तदा भ्रात्सहमं स्थात् ॥ ९ ॥

भाषा—दिन में वर्षप्रवेश हो तो मङ्गल में लग्नेश को घटावे, रात में लग्नेशही में मङ्गल को घटावे, लग्न जोड़े, शोध्यर्च शुद्धवाश्रय राशियों के बीच यदि लग्न नहों तो एक राशि और जोड़े, तो यह सामर्थ्य सहम होता है। यहां यदि लग्नेश मङ्गल ही हो जाय तो दिन में रात में भी गृहस्पति में मङ्गल को घटावें। लग्न जोड़ना सैकताविधि पूर्ववत् समझना तो सामर्थ्य सहम होता है।

और दिन वा रात्रि में वर्षप्रवेश हो तो बृहस्पति में शनि को घटावे, लक्षजोड़ना,

सैक करना पहले के ऐसे, तो आतृसहम होता है।

उदाहरण—मङ्गळ ११२२११३१५३ में छन्नेश चन्द्रमा ८१५१३३ को घटाया शेष ५११६१३४१२० में छन्न ३१२७१७४ जोड़ा ९१३१४११२४ यहाँ शोध्यर्त्रशुद्धबाश्रयभ के बीच में छन्न नहीं है। अतः १ राशि और जोड़ा १०११३१४११२४ यही सामर्थ्य सहम हुआ।

और बृहस्पति .१।२।४९।८ में शनि .११०।५५।१३ को घटाया शेप बचा ११। २१।५३।५५ इस में छन्न ३।२०।०।४ जोड़ा तो ३।१९।०।५९ यही आतृ सहम हुआ यहां शोध्यर्त गुद्धवाश्रयभ के बीच में छन्न पहता है इसिछिये सैकता नहीं छगी॥९॥

श्रथ गौरव-राज-तात-सहमसाधनमाह-

# दिने गुरोश्चन्द्रमपास्य नक्तं रविं क्रमाद्रकविध् च देयौ । रीत्योक्तया गौरवमकैमार्केरपास्य वामं निश्चि राजवातौ ॥१०॥

दिने वर्षप्रवेशे गुरोः सकाशाचन्द्रं, श्रापास्य = विशोध्य, नक्तं रात्रौ, गुरो रिव विशोध्य कमात्तत्र शेषे श्रक्षविध्रू = सूर्यचन्द्रौ, देयौ = योज्यौ, उक्तया रीत्या किया सैंकता च कार्या। श्रार्थात् दिने गुरोश्चन्द्रं विशोध्य रिवर्योज्यस्तत्र गुरुचन्द्रयोर्मध्ये रिवशेष्ट्रं विशोध्य रिवर्योज्यस्तत्र गुरुचन्द्रयोर्मध्ये रिवशेष्ट्रं योज्यः, तत्र गुरुर्च्योर्मध्ये चन्द्रश्चेत्र तदा सैंकमं, कार्यं, तदा गौरवं सहमं स्यात्। श्राय दिवसे वर्षप्रवेशे श्रार्कः शनेर्कं सूर्यमपास्य, निशा = रात्रौ वाममर्थात् श्रार्काच्छिनं विशोध्य लग्नयोगः सैंकता च पूर्ववत्, तदा राजतातौ सहमे भवतः॥ ९०॥

भाषा—दिन में वर्षप्रवेश हो तो बृहस्पित में चन्द्रमा को घटावे, सूर्यजोड़े बृह-स्पित चन्द्रमा के बीच छग्न नहीं पड़े तो एक राशि जोड़ना यह गौरव सहम होता है रात में बृहस्पति में सूर्यको घटाने, चन्द्रमा जोड़े, चन्द्रमा बृहस्पति के मध्य में छग्न नहीं पड़े तो एकराशि श्रीर जोड़ना यह रात में गौरव सहम होता है।

दिन में शनि में सूर्य को, रात को सूर्य में शनि को घटाना, लग्न जोड़ना, सैक

करना पूर्ववत् तो यह राज सहम, तातसहम होता है ॥ १० ॥

उदाहरण—गृहस्पतिः।।११९।८ में चन्द्रमा ८।५।३९।३६ को घटाया शेष ३।२०।९।३५ में सूर्यः।।१२।५०।५० जोड़ा, सैंक किया तो दिन में गौरव सहम ४। १०।०।२५ हुआ। यदि रात में वनाना हो, तो गृहस्पतिः।।१।४९।८ में सूर्यः।।१२।५०।५० को घटाया शेष १९।१९।५१।१८ में चन्द्रमा ८।५।३९।३३ जोड़दिया, यहां शोध्यर्व गुद्ध्वाश्रयभ के बीच चन्द्रमा है, इस लिये सैंकनहीं किया तो रात में गौरव सहस ०।२५।३०।५१ हुआ यहां शोध्यर्च गुद्ध्वाश्रयभ के बीच लग्न को नहीं देखना, जहां लग्न जोड़ा जाता है, वहां लग्न देखा जाता है।

और दिन में वर्ष प्रवेश होने से शनिः।।ऽ०।५५।१३ में सूर्य ०।१२।५७।५० को घटा कर शेप १९।१७।५०।२३ में छम्न ३।२७।७।४ जोड़ा तो ३।१५।४।२० यहां सैकता

नहीं लगी, अतः ३।१५।४।२७। यहो राज, अथवा तात सहम हुआ॥ १०॥

त्रथ मातृ-सुत-जीविताम्बुसहमसाधनमाह— मातेन्द्रतोपास्य सितं विलोमं नक्तं सुतोऽहर्निशमिन्दुमीज्यात् । स्याज्ञीविताख्यं गुरुमार्कितोऽिह वामं निशीदं सममस्वयाऽस्वु ॥ ११ ॥

दिवा इन्दुतश्चन्द्रात्, सितं — शुक्षम्, अपास्य, निशि = रात्रौ विलोममर्थात्, शुका-श्चन्द्रं विशोध्य लप्नयोगः, सैकता च कार्या, तदा माता सहमम् । अहिनशं दिवारात्रौ वर्षप्रवेशो तु ईज्यात् = गुरुतः, इन्दुं = चन्द्रं विशोध्य लप्नयोगः सैकता च पूर्वव-त्कार्यो तदा सुतः सुतसहमं स्यात् । अथ अहि = दिने, आर्कितः = शनितः, गुरुं = बृहस्पतिं, विशोध्य, निशि = रात्रौ, वामं = गुरोः शनिं विशोध्य लप्नयोगः सैकताविधिः पूर्ववतदा एतज्जीवितसंज्ञं सहमं स्यात्। अथ अम्बया = मात्रा, समं = तुल्यमेव, अम्बु सहमं भवति ११

भाप—िदन में चन्द्रमा में शुक्त को रात में शुक्त ही में चन्द्रमा को घटावे, उस जोड़ने का राशि जोड़ने का नियम पूर्ववत् तो माता सहम होता है। और दिन रात में कभी भी वर्षप्रवेश हो तो—बृहस्पित में चन्द्रमा को घटावे, उस जोड़ना सैकिवि-धिपूर्ववत् करना तो पुत्र सहम होता है। दिन में शनि में बृहस्पित को, रात में बृहस्पित में शनि को घटा कर एक जोड़ना सैक करना पूर्ववत् तो जीवित सहम होता है। यश माता सहम के बराबर ही अम्बु सहम होता है। क्योंकि दोनों चतुर्थ स्थान ही हैं॥ ११॥

उदाहरण—दिन में वर्ष प्रवेश हुआ है, अतः चन्द्रमा ८।५।३९।३३ में ग्रुक १।२८

१९।१७ को घटाया शेप ६।७।२०।१६ में लग्न ३।२०।७।४ जोड़ा तो १०।४।२०।२० यहां सैकता नहीं लगी, अतः यहां यही मानु-सहम हुआ।

और बृहस्पति ००।२।४९।८ में चन्द्रमा ८।५।३९।३३ को घटाकर शेप ३।२७। ९।३५ में लग्न ३।२७।७।४ जोड़ा तो-७।२४।१६।३९ यहां सैकता लगी, अतः ८।२४।१६।३८ यह सुत ( पुत्र ) सहम हुआ।

श्रथ कर्म-रोग-मन्मथसहमानयनमाह-

कर्म इमारान्निशि वाममुक्तं रोगाख्यमिन्दुं तनुतः सदैव। स्यानमन्मथो लग्नपमिन्दुतोऽहि वामं निशीन्दुं तनुपं सदाऽर्कात्॥१२॥

दिवा श्रारात्=कुजाद्, जं = बुधं, निशा = रात्रौ, वामम् = विलोमं, श्रर्थातबुधात् कुजं विशोध्य लग्नयोगः सैकता च पूर्ववत् तदा कर्म सहमं स्यात्। सदैव
दिवारात्रौ वर्षश्रवेशे तनुतः = लग्नात्, इन्दुं = चन्द्रं विशोध्य लग्नयोगः सैकता च
कार्या, तद्रोगाख्यं सहमं स्यात्। श्रिष्ठ = दिवसे, इन्दुतः = चन्द्रात्, लग्नपं=लग्नरां,
विशोध्य, निशा = रात्रौ, वामं = विलोमम्, लग्नेशाचन्द्रं विशोध्य शेषं कर्म प्राग्वत्
तदा मन्मथसहमं स्यात्। यदि इन्दुश्चन्द्र एव तनुपो लग्नेशः, तदा सदैवाकात्
सूर्यात् तनुपं विशोध्य केवलं लग्नयोगः कार्यः श्रत्र सैकता न कार्या। तदुक्तं रसालायाम् "श्रत्र शुद्धवाश्रययोजकयोरेकहपत्वादेकराशियोगो नैव भवती" ति ॥ १२ ॥

भाषा—दिन में मङ्गल में बुध, रात में बुध में मङ्गल को घटाकर लग्न जोइना सैंक करना पूर्ववत् समझना, तब कर्म सहम होता है। दिन में और रात में भी लग्न में चन्द्रमा को घटाकर शेप कर्म पूर्ववत् करने से रोग सहम होता है। और दिन में चन्द्रमा में लग्नेश को, रात में लग्नेश में चन्द्रमा को घटाकर लग्नयोग सैंकता पूर्व-वत् करना, तब मन्मथ सहम होता है।

यहां यदि चन्द्रमा ही लग्नेश हो, तो दिन में रात में सूर्य ही में लग्नेश को घटावे। बाकी किया पूर्ववत् तो मन्मथ सहम होता है ॥ १२ ॥

उदाहरण—दिन में वर्ष प्रवेश हुआ है। अतः मंगळ १।२२।१३।५३ में बुध १९।२३।५९।९ को घटाया, शेष १।२८।१४।४४ में छन्न ३।२७।७।४ जोड़ा ५।२५। २९।४८ यहां सैकता लगी, इसलिये यही कर्म सहम ६।२५।२९।४८ हुआ। और यहां लग्न ३।२०।७।४ में चन्द्रमा ८।५।३९।३३ को घटाया, शेप ७।२१।२०। २९ में लग्न ३।२७।०।४ जोड़ा तो ११।१८।३४।३३ यहां सैकता का विचार नहीं करना चाहिये। अतः ११।१८।३४।३३ यही रोग सहम हुआ।

और दिन में वर्ष प्रवेश होने से चन्द्रमा टापाइराइइ में छन्नेश चन्द्रमा ही को घटाने से ग्रून्य हुआ। अतः सूर्य ०११२१५०१५० में छन्नेश चन्द्रमा टापाइराइ३ को घटाया, शेप शाजाइटाइ७ में छन्न ३१२०१०१४ जोड़ा टाशारपाइ९ सैकता छगी, अतः मन्मथ सहम राशारपाइ९ यही हआ॥ १२॥

थय कलिशमाशास्त्रसहमानयनमाह-

कलिक्षमे स्तो गुरुतो विशुद्धे कुजे विलोमं निशि पूर्वरीत्या। शास्त्रं दिने सौरिमपास्य जीवाद् वामं निशि इस्य युतिः पुरावत्॥१६॥

दिवा गुरुतः कुले विशुद्धे, निशि कुलाद् गुरौ विशुद्धे पूर्वेरीत्या लग्नयोगः संकता च कार्या, तदा कलिक्षमे सहमे स्तः। एतन्महद्दैचित्र्यं यत्कलिसहममेव अमा-सहममुक्तम्। कलिक्षमयोर्मियो विरुद्धत्वात्।

दिने वर्षप्रवेशे जीवात् = गुरोः, सौरिं = शिनम्, रात्रौ वामं = विलोमम्। शनेर्गुरुं विशोध्य इस्य = बुधस्य, युतिर्योगः, श्रत्र लग्नयोगस्थले बुधयोगो ज्ञेयः। पुरायत् सैकता च कार्या तदा शास्त्रं सहमं स्यात्॥ १३॥

भाषा—िद्न में बृहस्पित में मङ्गळ को, रात में मङ्गळ में बृहस्पित को घटावे छम जोड़ना, सेक करना पूर्ववत् तब किळ सहम, और चमा सहम होता है और दिन में बृहस्पित में शिन को, रात में शिन में बृहस्पित को घटावे बुध जोड़े, और बृहस्पित से मङ्गळ तक इसके बीच में यिद बुध नहीं हो तो सैक करना तो शास्त्र सहम होता है ॥ १३ ॥

उदाहरण—दिन में वृहस्पति...।२।४९।८ में मङ्गल १।२२।१३।५३ को घटाया शेप १०।१०।३५।१५ में लग्न ३।२७।७।४ जोड़ा -२।७।४२।१९ यहां सैंकता नहीं लगी वही २।७।४२।१९ कलि सहन, और चमा सहम हुआ।

और दिन में वर्ष प्रवेश होने से बृहस्पित ..।२।४९।८ में शिन ..।१०।५५।१३ को घटाया, शेप ११।२१।५५ में बुध ११।२३।५९।९ जोड़ा ११।१५।५३।४ यहां बृहस्पित और शिन के बीच में बुध नहीं है, इसिलये सैकता नहीं लगी, अतः वही ११।१५।५३।४ शास्त्र सहम हुआ॥ १३॥

श्रय बन्धुबन्दकम् युसहमानयनमाह—

दिवानिशं शाच्छिशिनं विशोध्य वन्ध्वाख्यमेति श्रिशः वन्दकं स्यात् । वामं दिवैतन्मृतिरप्रमर्शादिन्दुं विशोध्योक्तवदार्कियोगात् ॥ १४ ॥ दिवानिशं = दिवारात्रौ, ज्ञात = बुधात्, शशिनं=चन्द्रं, विशोध्य, चन्द्रबुधयो-र्मध्ये लग्नं न चेत्तदा सैकता लग्नयोगश्य कार्यस्तदा वन्बुसहमं स्यात । निशि=रात्रौ, एतद्बन्धुसहममेव वन्दकसहमम् । दिवा वाममर्थाचन्द्राद् बुधं विशोध्य शेपं कर्म पूर्ववत् कार्ये तदा वन्दकसहमम् । दिवा रात्रौ वर्षप्रवेशे-ऋष्टमर्क्षान्मृत्युभावादिन्दुं चन्द्रं, विशोध्य उक्तवत् सैककरणं, ऋाक्षयोगाच्छनियोगान्मृतिर्मृत्युसहमं स्यात् ॥१४॥

भापा—िदन में या रात में वर्ष प्रवेश होने से बुध में से चन्द्रमा को वटाकर छप्त जोड़ना सैक करना पूर्ववत् करना, तो वन्धुसहम होता है। यहां यही वन्धुसहम रात में वन्दक सहम होता है। दिन में चन्द्रमा में बुध को घटाकर रूप्त जोड़ना, सैक करना पूर्ववत् समझना तब वन्दक सहम होता है।

दिन या रात में किसी समय वर्षप्रवेश होने से अष्टमभाव में से चन्द्रमा को घटाकर बुध जोड़ना, चन्द्रमा से अष्टमेश तक बीच में छन्न होने से एक और जोड़ना

तो मृत्यु सहम होता है ॥ १४ ॥

उदाहरण—यहां बुध १११२६१५९१ में चन्द्रमा ८१५१२१३३ को घटाया, शेष ३१९८११९१६ में छम्न ३१२७७१४ जोदा, सैक किया तो चन्धुसहम हुआ ८१५५१६१ ३९ और चन्द्रमा ही ८१५१२१३३ में बुध १९१२३१५९१९ को घटाया, शेप ८१९१४०१२४ में छम्न जोदा ००१८१४०२८ यहां सैकता नहीं छगी, अतः ००१८१४०१८ यही बन्दक सहम हुआ। तथा अष्टमभाव १०१२६१९८१६ में चन्द्र ८१५१३९३३ को घटाया, शेप २१२०१२९१३ में छम्न ३१२७७१४ जोदा, सैक किया तो ७१९७४६११७ यह मृत्युसहम हुआ॥ १४॥

अय देशान्तरसहमार्थसहमयोः साधनमाह-

देशान्तराख्यं नवमाद्विशोध्य धर्मेश्वरं सन्ततमुक्तवत्स्यात् । अहर्निशं विक्तपमर्थभावाद्विशोध्य पूर्वोक्तवद्र्थसद्य ॥ १५॥ सन्ततं = दिवा रात्रौ, च वर्षप्रवेशे, नवनाजवमभावाद्वर्मेश्वरं = नवमगावेश्वरं

सन्तत = दिवा रात्री, च वर्षप्रवेशे, नवनालवसभावाद्धमेश्वर = नवसभावश्वर विशोध्य शेपं कर्म उत्तवत् । लग्नयोगः सैकता च कार्येति, तदा देशान्तरसञ्जं सहमं भवति ।

श्रहर्निशं = दिवारात्रौ, वर्षारम्भे, श्रर्थभावाद्धनभावाद्वित्तपं = धनेशं, विशोध्य पूर्वोक्तवत कर्म कार्यम् तदाऽर्थसग्र = धनसहमं स्यात् ॥ १५ ॥

भाषा—दिनमें या रात में वर्ष प्रवेश हो तो नवम भाव में नवमभावेश ही को घटाकर, उस जोड़ना, और नवमेश नवमभाव इनदोनों के वीच उस न होने से एक राशि जोड़ना। यह देशान्तर सहम होता है।

और दिन में या रात में धन भाव से धनेश को घटाकर छन्न जोड़ना, धनेश,

धन आव, इन दोनों के दीच में छन्न नहीं होने से एक राशि और जोड़ना तब अर्थ-सहम होता है ॥ १५ ॥

उदाहरण—नवम भाव १११२५१३०१२९ में नवमेश्वर वृहस्पति ००१२४९।८ को घटाया, शेष १११२१४११२१ में लग्न जोड़ा ३१९९४८।२५ यह देशान्तर सहम हुआ। और धनभाव ४१२६१९८४६ में धन भावेश सूर्य ००११२१५०१० को घटाया, शेष ४१५३१२०१६ में लग्न ३१२७।०१४ जोड़ा, तो ८१९०१२८०० यह अर्थ (धन) सहम हुआ। इन दोनों सहमों में सकता नहीं लगी॥ १५॥

श्रथ परदाराऽन्यकर्मवणिक्सहमसाधनमाह—

सितादपारुयार्कमथान्यदाराह्ययं सदा प्राग्वद्थान्यकर्म। चन्द्राच्छनि वाममथो निशायां शश्वद्धणिज्यं दिनवन्दकोक्त्या॥ १६॥

सदा = दिवानिशं, सितात् = शुकात्, द्यके = स्र्यं, द्यपास्य, शेषं लग्नयोगः संकता च कार्या तदा द्यन्यदारासंज्ञकं सहमम् । दिवा चन्द्राच्छिनं विशोध्य, निशा-यां वामं = शनेश्वन्द्रं विशोध्य शेषं कर्म पूर्वत् तदाऽन्यकर्मसहमं भवति, द्यथो-ऽनन्तरं शश्चत् = सदा, वर्षप्रवेशे दिनवन्दकोश्त्या विशाज्यं सहमं भवति । एतदुक्तं भवति चन्द्राद् बुधं विशोध्य लग्नयोगः सैकता च कार्या तदा विशाज्यमिति ॥ १६ ॥

भाषा — दिन में या रात में शुक्र में सूर्य को घटाकर लग्न जोड़े, और रिव शुक्र के बीच में लग्न नहीं होने से १ राशि और जोड़े। तो 'अन्यदार' सहम होता है। और दिन में चन्द्रमा में शिन को रात में शिन में चन्द्रमा को घटाकर उसमें लग्न जोड़ना सैक करना पूर्ववत्। तब अन्यकर्म सहम होता है। दिन में और रात में भी दिन में जो बन्दक सहम कहा है, अर्थात् चन्द्रमा में बुध को घटाकर लग्न जोड़े बुध चन्द्रमा के बीच लग्न नहीं पड़ने से एक और जोड़ना तो विणिज्य (ज्यापार) सहम होता है।

उदाहरण—शुक्र ११२८१९११० में सूर्य ००।१२१५७१० को घटाया, शेष १।१५।
२११२० में छग्न जोड़ा सैक किया तो अन्यदार सहम ६।१२१२८१३ हुआ। और
चन्द्रमा ०८।५१३९३३ में शनि ००।१०।५५१३३ को घटाया, शेष ७।२४१४४१२० में छग्न
३।२७।०१४ जोड़ा तो अन्यकर्म सहम हुआ १९१२११४४ यहां सैकता नहीं छगी।
और दिन में जो बन्दक सहम हुआ, वही यहां वाणिज्य सहम ००।८।४७।२८ हुआ॥१६॥

श्रथ कार्यसिद्धि-विवाहसहमयोः साधनमाह-

शनेर्दिवाऽकं निशि चन्द्रमार्केविशोध्य सूर्येन्द्रभनाथयोगात्। स्यात्कार्यसिद्धिः सततं विशोध्य मन्दं सितात्स्यानु विवाहसद्म ॥१७॥

दिवा वर्पप्रवेशे शनेरके सूर्य विशोध्य, निशि = रात्रो, आर्के: = शने:, चन्द्रं

विशोध्य, क्रमेण स्र्येन्दुभनाथयोगात्, दिवा स्र्यराशीशयोगात्, रात्रौ चन्द्ररा-शोशयोगात् सैककरणाच कार्यसिद्धिः सहम स्यात । सततं = सदा, वर्षारम्भे, सि-तात् = शुकात्, मन्दं=शनिं विशोध्य लग्नयोगः सैकता च कार्या तदा विवाहसद्य= विवाहसहमं स्यात् ॥ १७॥

भाषा—दिन में शनि में सूर्य को घटाकर सूर्यराशि के स्वामी को जोड़ना सैकता करना, रात में शनि में चन्द्र को घटाकर चन्द्रराशि को जोड़ना सैक करना तो कार्य-सिद्धि सहम होता है। दिन में या रात में वर्षप्रवेश होने से शुक्र में से शनि को घटाकर लग्न जोड़कर शनि शुक्र के वीच लग्न न होने से एक राशि जोड़ना, तो विवाह सहम होता है॥ १७॥

उदाहरण—शिन ..।१०।५५।१३ में सूर्य ..।१२।५०।५० को घटाया, शेप में सूर्य-राशीश ( मङ्गल ) १।२२।१३।५३ को जोड़ दिया तो हुआ १।२०।११।६। यहां शोध्य-र्च ( सूर्यराशि ) और शुद्धयाश्रयभ ( शिन राशि ) इन दोनों के बीच ही में सूर्यरा-शीश मङ्गल है, अतः सैकता नहीं लगी, अर्थात् १।२०।१९।१६ यही कार्यसिद्धि सहम हुआ। और शुक्र १।२८।१९।१७ में शिन ..।१०।५५।१३ को घटाया, शेप में लग्न जोड़ा ५।१९।३९।८, सैक किया तो ६।१९।३९।८ यही विवाह सहम हुआ॥ १७॥

श्रय प्रसव-सन्ताप-सहमयोः साधनमाह -

गुरोर्बुधं प्रोज्क्य भवेत्प्रस्तिर्वामं निशीन्दुं शनितो विशोध्य । पष्टं क्षिपेदुक्तदिशा सदैव सन्तापसद्याऽरमपास्यशुकात् ॥ १८ ॥ श्रद्धा सदा प्रोक्तदिशाऽथ पुण्यं विद्याख्यतः प्रोज्क्य सदा पुरोक्त्या । प्रीत्याख्यमुक्तं वलदेहसंबे यशःसमे जाड्यमपास्य भौमात् ॥ १९ ॥ शिं विलोमं निशि चान्द्रियोगाद् व्यापारमाराज्बमपास्य शश्वत् । पानीयपातः शशिनं विशोध्य सौरेर्विलोमं निशि पूर्ववत्स्यात् ॥ २० ॥

दिवा वर्षारम्भे गुरोः सकाशाद् वुधं, प्रोज्भय=विशोध्य, निशि=रात्रौ, वामं विलोमं, वुधाद्गुरुं विशोध्य लग्नयोगः सैकता कार्या तदा तत् प्रसृतिसहमं स्यात्, सदैव
दिवारात्रौ नववर्षारम्भे शनितः इन्दुं चन्द्रं विशोध्य पष्टं भादं क्षिपेद्योजयेत्, उक्षिदशा = कथितरीत्या, लग्नयोगः सैकता च कार्या तदा सन्तापसहमं भवति । सद=दिवारात्रौ, शुकात् श्रारं=कुजम् श्रपास्य विशोध्य, प्रोक्तदिशा लग्नयोगः सैकता च कार्या तदा श्रद्धासहमं स्यात् । श्रथ सदा विद्याख्यतः = शास्त्रसहमात् पुण्यं
पुण्यसहमं प्रोज्भय, पुरोक्तया किया लग्नयोगः सैकता च कार्या तदा प्रीत्याख्यं

सहमं प्रीतिसहमं भवित । श्रय यशःसमे यशःसहमसमाने एव बलदेहसंज्ञे सहमे स्तः । श्रयाद्वलदेहयशःसहमानि एकह्वाण्येव भवित । दिवा भौमात, शिनं विशोध्य, निशि = रात्रौ विलोमं, शनेभांमं विशोध्य चान्द्रियोगःत् = बुधयोगात् । शोध्यकेंत्यादिना सैकविधानात् , जाडवं सहमं, स्यात् । शश्चत् = दिवारात्रौ श्चारान्त् = कुजात्, ज्ञं = बुधं, श्चपास्य लग्नयोगः सैकता चेति करणेन व्यापारसहमं स्यात् । दिवा सौरेः = शनः, चन्द्रं, विशोध्य, निशि = रात्रौ, विलोमं=विपरीतं, चन्द्राच्छनिं विशोध्य पूर्ववत् किया कार्या तदा पानीयपातः सहमं स्यात् ॥१८-२०॥

भाषा—दिन में बृहस्पित में बुधको, रात में बुध में बृहस्पित को घटाकर, छम्न जोड़ना, सैक करना तो प्रस्ति सहम होता है। दिन में और रात में भी शिन में चन्द्रमा को घटाकर छुठा भाव (रिपुभाव) जोड़ना, छम्रयोग, सैकता करना तो सन्ताप सहम होगा। दिन और रात में भी शुक्र से मङ्गल को घटाकर छम्रयोग, सैकता करना तो श्रद्धा सहम होता है। और सदैव शास्त्र सहम में पुण्यसहम को घटाकर। छम्रयोग, सैकता करना तो प्रीति सहम होता है। और वलसहम, देहसहम, यशःसहम एक ही होते हैं। दिन में मंगल में शिन को, रात में शिन में मङ्गल को घटाकर बुध को जोड़ने से सैकविधि करने से जाड्य सहम होता है।

दिन में और रात में भी मङ्गल में बुध को घटाकर लग्न जोड़ना, सैकताविधि पूर्ववत करने से ब्यापार सहम होता है। दिन में शनि में चन्द्रमा को, रात में चन्द्रमा में शनि को घटाकर लग्न जोड़ना, सैकता करना तो पानीयपात सहम होगा॥ १८–२०॥

उदाहरण—गुरु ..रा४९।८ में बुध, ११।२३।५९। ९ को घटाया, शेष ..।८।४९।५९ में लग्न ३।२७।७४ जोड़ा ४।५।५७।३ सैक किया तो प्रस्ति सहम ५।५।५७३ हुआ। और शनि ..।१०।५५।१३ में चन्द्र, ८।५।३९।३३ को घटाया, शेष, ४।५।१५।४० में पष्ठ भाव, ८।२६।१८।४६ जोड़ा तो १।१।३४।२६ सन्ताप सहम हुआ।

और शुक्र, ११२८।१९।१७ में मंगल, ११२२।१३।५३ को घटाया, शेप ०१६। भारक्ष में लग्न ३१२७।७१४ जोड़ा सेक किया तो भा३।१२।२८ यह श्रद्धा सहम हुआ। और शास्त्र सहम ११।१५५३।४ में पुण्य ११।१९।४८।४६ को घटाया, शेप में

छन्न जोड़ा तो प्रीति सहम हुआ ३।२३।११।२२ यहां सैकता नहीं छगी।

और मङ्गळ १।२२।१३।५३ में बुध ११।२३।५९।९ को घटाया तो शेप १।२४।१४।४४ में लग्न, ३।२७।७।४ जोड़ दिया पारपार१।४८ सेंक किया, तो ब्यापार सहम, ६।२५।२१।४८ हुआ।

और शनि ..।१०।५५।१३ में चन्द्रमा, ८।५।३९।३३ को घटाया, शेष धापा

१५।४० में लग्न में जोड़ा, ८।२।२२।४४ यहां सैकता लगी ९।२।२२।४४ यही पानीय-पात अर्थात् वृष्टि सहम हुआ ॥ १८-२० ॥

श्रथ शत्रुशौर्योपायदिवर्गुरुतासहमानामानयनमाह— मन्दं कुजात्प्रोजझच रिपुर्विलोमं रात्रौ भवेद्भौमविहीनपुण्यात् । शौर्यं विलोमं निशि पूर्ववत्स्यादुपाय ईज्यं शनितो विशोध्य ॥ २१ ॥ वामं निशि इं तु विशोध्य पुण्याज्ञं युग्विलोमं निशि तहरिद्रम् । सूर्योचतः सूर्यमपास्य नक्तं चन्द्रं तदुचाद् गुरुता पुरोक्तया ॥२२॥

दिने क्रजान्मन्दं=शिनं प्रोजभय=विशोध्य, रात्रौ विलोमं शनेः=कृजं विशोध्य, लग्नयोगः सैकता च कार्या तदा तद्विपुसहमं स्यात् । दिने भौमविहीनपुण्यात्=पुण्यः सहमात्कृजः शोध्यः, निशा विलोमं = कृजात् पुण्यसहमं शोध्यं, पूर्ववत् लग्नयोगः सैकता च कार्या, तदा शौर्य शौर्यसहमं भवेत् । दिने शनित ईज्यं = गुरुं, निशा = रात्रौ, वामं = विलोमं, गुरोः शिनं विशोध्य लग्नयोगः सैकता च कार्या, तदा उपाय उपायसहम भवेत्, दिने पुण्यात् = पुण्यसहमात् इं = बुधम्, विशोध्य, निशा = रात्रौ, विलोमं बुधात् पुण्यं विशोध्य, लग्नयोगस्थले इयुग्=बुधयुक्तः, तदा दरिवन् सहमं स्यात्।

दिवा सूर्योचतः सूर्यमपास्य, नक्तं = रात्रौ. तदुचात् — चन्द्रोचात्, चन्द्रं, विशोध्य पुरोक्त्या कार्या, तदा गुरुना सहमं स्यात् ॥ २१-१२ ॥

भाषा—दिन में वर्ष प्रवेश होने से मङ्गल में शनि को, रात में शनि में मङ्गल को घटा कर लग्न जोड़ना सैकता करना पूर्ववत् तो यह रिपु सहम होता है।

दिन में पुण्य सहम में मङ्गल को घटा कर, रात में मङ्गल ही में पुण्य सहम को घटाकर पूर्ववत् लक्षयोग, सैकता करना तव शौर्य सहम होता है। दिन में शिन में बृहस्पति, रात में बृहस्पति में शिन घटा कर, लक्षयोग, सैकता करना, तो उपाय सहम होता है। दिन में पुण्यसहम में बुध को रात में बुध में पुण्य सहम को घटा कर बुध जोड़े, सैकता विधि करे तो दिरद्र सहम होता है। दिन में सूर्योच में सूर्य को, रात में चन्द्रोच में चन्द्रमा को घटावे, लग्न योग सैकता पूर्ववत् करे तो गुरुता सहम होता है। २१-२२॥

उदाहरण—दिन में वर्ष प्रवेश हुआ है अतः संगळ ११२११२१५३ में शनि ००१२०१५५१३३ को घटा कर शेष ११२११८८४० में छन्न ३१२०७४ जोड़ा ५८८२५४४६ सैंककिया तो ६८८२५४४४ रिपुसहम हुआ।

और पुण्य सहम ११।१९।४६ में मङ्गल १।२२।१३।५३ को घटा कर शेष ९।२७।

३४।५३ में लग्न ३।२७।७।४ जोड़ा १।२४।४१।५७ सैकता नहीं, यही १।२४।४१।५७ शौर्य सहन हुआ।

और शनि —। १०१५५१६ में बृहस्पति —। २१४९८ को घटाकर, शेष —। ८१६१५ में छग्न ३१२७१०४ जोड़ा, तो ४१५१६१६ सैंकिकया ५१५१३१९ वह उपाय सहम हुआ। और पुण्य सहम १११९९४८१४६ में बुधको १११२३१५९९ घटाकर शेप,१११२५४९३७ में बुध १११२३११९९ जोड़ा तो वैसाही पुण्य सहम यहाँ दिन में दिन सहम हुआ ११११९८४६॥ रात में फर्क पड़ेगा। और सूर्य के उच ००१० में सूर्य —।१२१२७१५ को घटाकर, शेप १११२७११० में छग्न ३१२०१७४ जोड़ा ३१२४९११४ सैंक किया तो गुरुता सहम ४१२४९११४। हुआ॥ २१-२२॥

जलपथवन्धनसहमानयनमाह

कर्कार्धतः ३।१५ प्रोज्ह्य शनि स्याज्जलाध्वान्यथा निशि । पुण्याच्छनि विशोध्याह्नि वामं निशि तु वन्धनम् ॥ २३ ॥

दिवा कर्कार्धतः≔सार्धराशित्रयात् ३।१५ शर्नि विशोध्य, निशि≔रात्रौ, ऋन्यया शनेः सार्थराशित्रयं विशोध्य लग्नयोगः सैकता स्मर्तत्र्या, तदा जलाष्वसहमं स्यात् ।

श्रिह्म = दिने, पुण्यात् = पुण्यसहमात, शिनं विशोध्य, निशि रात्रौ वाममर्थात्, शनेः पुण्यं विशोध्य लक्षयोगः सैकता च कार्या तदा वन्धनं सहमं स्यात ॥ २३ ॥

भापा—दिन में वर्षप्रवेश होने से कर्कार्ध २।१५ में शनि को घटावे, रात में शनि ही में कर्कार्ध को घटाके लग्न जोड़ना, एक जोड़ने का विचार करना तो जलाध्य (अञ्चपथ) सहम होता है। जिससे आजकल जहाजी यात्रा नौका यात्रा का विचार होता है।

दिन में वर्ष प्रवेश होने से पुण्य सहम में शनि को घटावे, रातको शनि ही में पुण्यसहम को घटावे, छग्नयोग सैकता तारतम्य पूर्ववत् तो बन्धन सहम होता है ॥ २३ ॥

उदाहरण—कर्कार्ध ३।१५।०।० में शनिः।।१०।५५।१३ को घटा कर शेष ३।४।४।४० में लग्न ३।२७।०।४ जोड़ा, ७।१।११।५१, सैक किया। ८।१।१९।५१ यह

जलाध्व, ( जलपथ ) सहम हुआ।

और पुण्य सहम. १९१९(४८)४६ में शिन ... १९०१५५१३ को घटा कर शेप १९१८(५३)३३ में लग्न ३१२७(७)४ जोड़ा, तो ३१६(०)३७ यहां सैकता नहीं लगी, अतः यही ३१६(०)३७, यन्धन सहम हुआ ॥ २३ ॥

अय कन्याऽश्वसहमयोः साधनमाह-

चन्द्रः सितादपास्योक्तं सदा कन्याख्यमुक्तवत् । पुण्यादर्कमपास्याययोगादश्वोऽन्यथा निशि ॥ २४ ॥

१० ता० नी०

सदा = दिने रात्रौ च सितात = शुकात्, चन्द्रं, श्रपास्य उक्तवत् किया लग्नयोगः सैकता च कार्या तदा कन्याख्यं सहममुक्तं = कथितम् । दिवा वर्षप्रवेशे पुण्यात् = पुण्यसहमात्, श्रकं = सूर्यम्, श्रपास्य = विशोध्य, निशा=रात्रौ, श्रन्यया, सूर्यादेव पुण्यसहमं विशोध्य, लग्ययोगस्थले श्रायभावयोगात् श्रश्वः = श्रश्वसहमं स्यात् ॥ २४॥

भापा—दिन में और रात में भी, शुक्र में चन्द्रमा को, घटाकर लग्न योग, सैकता विधि पूर्ववत् करना तो कन्या सहस होता है तथा दिन में पुण्य सहम में सूर्य को, रात में सूर्य ही में से पुण्य सहम को घटा कर आय ( एकादश ) भाव जोड़ना, सैक करना पूर्ववत्, तो अश्व सहम होता है ॥ २४ ॥

उदाहरण—शुक्र. १।२८।१९।१७ में चन्द्रमा . ८।५।३९।३३ को घटा कर शेप पाररा३९।४४ में लग्न . ३।२०।०।४ जोड़ा सैक किया . १०।१९।४६।४८ यही कन्या सहम हुआ ॥

और पुण्य सहम ११।१९।४८।४६ में सूर्य - -१२।५०)५० घटा कर शेष ११<mark>।६। ५०।५६ में</mark> आय भाव १।२५।३०।२८ जोड़ा तो १।२।२१।२४ यही अरव (घोड़ा) सहम हुआ। यहां सैकता किया नहीं लगी॥ २४॥

पद्माशद्धिकान्यपि सहमान्युक्तानि यादवेन । तानि बहुत्वात्प्रयोजनाभावाचीः पेक्षितानि । परन्तु पितृव्याखेटकखृत्यबुद्धिसहमान्युक्तानि ताजिकमुक्तावल्याम्—

> सूर्यं मन्द्विशुद्धे पितृत्यसहमं बिल्ग्नाहचे । षष्ठं प'ठेशोने सन्ययमाखेटकं भवति ॥ सौम्यं विशोध्य चन्द्राह्मगाहचं शृत्यसहमं स्यात् । जीवः सूर्यविहीनो लग्नयुतो बुद्धिसहमं स्यात् ॥ रात्रौ तिद्धिपरीतं ज्ञेयं स<sup>ू</sup>त्र पूर्ववद्वेयम् ॥ इति ।

श्रथान्यसहमानामानयनमुक्तं हिल्लाजताजिके— लाभं लाभेशोनं लानयुतं प्राप्तिसहमं न्यात् । लाभं लाभेशोनं लानयुतं स्यालिधेः सहमम् ॥ धेर्यं माहात्म्यसहमं, ज्ञानसमं ज्ञातिसहमं स्यात् । मन्दः शुक्रविहीनो लानयुतः स्याहणं महमम् ॥ सुतपो लानविहीनः पञ्चमभावान्वितोऽश्च गर्भसहमं स्यात् । चन्द्रो बुधेन हीनो लानयुतः सत्यसहमं स्यात् ॥ एषां वे सहमानां दिनरात्रिकृतो न भेदोऽस्ति ॥ इति ॥ श्रथ सहमफलप्राप्तिसमयसाधनमाह—

स्वनाथहीनं सहमं तदंशाः स्वीयोदयन्ना विह्नतास्त्रिशस्या । तत्सद्मपाको दिवसैर्हि लब्धैः स्यात्तद्दशायां तदसम्भवे वा ॥ २५ ॥

सहमं स्वनायहीनं = तत्सहमेशप्रहवितं कार्यम् , तदंशाः = कार्याः, स्वीयो-दयद्नाः=सहमाश्रयराशेः स्वदेशीदयेन गुणिताः, शतत्रयेण विहृताः=भक्ताः तत्र छ-दयद्वित्यसेः तत्सपद्माकः=तत्सहमफलग्राप्तिसमयः स्थात् । एतद्गानतफलं दिनादिकं सौरमानेन लवादिकम्, तदंशस्थाने शतत्रयेण भवतं, तदा सौरमानेन मासादिक-मर्थाद्राश्यादिकं जातं, तद्रपंत्रयेशकालिकस्यं योजितं सद्यद्वति, ततुल्ये स्यं तत्सह-मफलं भवतीति स्पष्टम् । केषांचिदेवं भतम्-सहमेश्वरदशारंभदिनात्तावद्भि रेवानीतैः सौरदिनाद्यस्तरसहमफलप्राप्तिरिति । तद्सम्भवे=तत्सहमफललःभसमयाभावे, तद्द-शायां तत्सहमेश्वरदशायां तत्सहमफलं स्थात् । श्रर्थाद्या सहमराश्यादितुल्यमेव तत्सहमेश्वरप्रशायादिमानं तदा स्वनाथहीनं सहममित्यादिना शेषस्य शून्यत्वात्त ससहमफलप्राप्तिसमयः शून्यसम एवातस्तत्रोपायः प्रदर्शितः ॥ २५ ॥

भाषा—सहस के राश्यादि में उसके स्वामी ग्रह के राश्यादि को घटावे शेष जो राश्यादिक हो, उसमें राशि को तीस से गुणा करके उसमें अग्रिम अवयव जो अंश है उसको जोहें, तो अंशादिक हुआ, अब सहम जिस राशि में है, उसका जो स्वोदय हो उससे उस अंशादिक को गुणा करे, तीनसों से भाग दें, प्रथम उच्च दिन हुआ शेष को साउसे गुणा कर कला जोड़े फिर तीन सोंसे भाग दे, लिक्ष दण्ड (घटी) हुआ। शेष को सिठ साउ से गुणाकर विकला जोड़े, तीन सों से भाग दे, तो उद्धि पल होगा। इस मकार सब एक जगह लिखने से दिन दण्ड पल दशाभोगकाल होगा। दिन को ३० से भाग दिया तो मासादिक फलपाकमसम हुआ। इसको वर्ष प्रवेशकालिक सूर्य में जोड़ा, जो हुआ, उतनेसूर्य होने से उस सहम का फलभोगसमय हुआ। यदिसहम, सहमेश्वर ग्रह समान होय तो उन दोनों का अन्तर ग्रन्य हो जायगा, उसको तीस से भाग देनेपर भी दिनादि ग्रन्य ही होगा, वहीं सहमपति की दशा में सहमफल कहना।

उदाहरणम्—यथा पुण्यसहम १९१९।४८।४६ इतना है, इस का स्वामी बृह-स्पित ००।२।४९।८ हैं इसिल्ये पुण्य सहम १९१९९।४६ में बृहस्पित को घटाकर, शेप १९१९६।५९।३८ को पुण्य सहम के राशि (मीन) के उद्य मान २२१ से गुणा किया, तो ७६४६६।३३०३९।८३९८ सिठ आया ७६६८५।३८।५८ तीन सौ से भाग देने पर लिच्च २५५।३०।७ यह दिन घटी पल कम से हुई। वर्णारम्भ समय से इतने दिनादि में सहमफल का लाभ होगा, ऐसा समझना॥ २५॥

#### श्रथ सहमफलानि व्याख्यायन्ते-

स्थोचादिसत्पद्गतो यदि लग्नद्शी वीर्यान्वितः सहमपो यदि नैक्षतेऽङ्गम्। नासौवलीरविशशितभेशदर्शपूर्णान्तलम्भपवलस्य विचारणेत्थम्॥२६॥

यदि सहमपः=सहमस्वामा, स्वीचादिसत्पदगतः, लग्नदर्शी च भवेत्तदा-वीर्यान्वितः=वलयुक्तः. स्यात् । यदि च स्वीचादिसत्पदगतोऽपि अङ्गं = लग्नं, न ईक्षते=न पश्यति, तदाऽसौ सहमपः वली नैव भवति । इत्यमसुना प्रकारेण, रिद-शशिश्रतभेशदर्शपूर्णान्तलग्नपवलस्य=रिवराशीशस्य चन्द्रराशीशस्य, गतदर्शान्तकालिकलग्नेशस्य गतपूर्णान्तकालिकलग्नेशस्य च विचारणा=वलावलिवेचना कार्या ॥ २६ ॥

भाषा—यदि जिस सहमक। स्वामी, अपने उच्च,गृही, नवांश आदि शुभवर्गं में गत हो, लग्नदर्शों भी हो तो वलयुक्त होता है। यदि स्वोच्चादि सम्पद में रह कर भी लग्न को नहीं देखे तो वलवान् नहीं होता। इस तरह रविराशीशका, चन्द्रशशीशका अमान्त पूर्णान्त कालिक लग्न के स्वामी की, वल-विवेचना करनी चाहिये॥२६॥

## श्रय निर्वलग्रहलक्षणमाह— पञ्चवर्गीवलेनोनो न हर्पस्थानमाश्रितः । अवलोऽयं लग्नदर्शी वली स्वल्पेऽस्ति चेत्पदे ॥ २७ ॥

यो ग्रहः पञ्चवर्गीवलेन=चेत्रोश्चह्दाहक्कनवांशसिद्धवलयोगवलेन हीनो वर्जितः, पञ्चालपमंख्यात्मकवलवान् स्यात् । तथा हर्पस्थानं नन्दत्रिषडित्यादिविदितं न ग्रा-श्रितः=स्थितः, तदा सोऽयं ग्रहोऽवलः स्यात् । चेत् स्वल्पेऽपि पदे स्थितो ग्रहो लग्नदर्शी भवेत्तदाऽसौ वली भवति । वा केचित् , लग्नादर्शीति पाठं मन्यन्ते तत्र लग्नादर्शी=लग्नाद्हितीयषष्ठाष्टमन्ययस्थानगतो ग्रहोऽवलः स्यातेषु दृष्ट्यभावात् २७

भापा—पञ्चवर्गी वल से हीन जो ब्रह, तथा हर्प स्थान में अब्राप्त जो ब्रह सो निर्वल कहाता है। लग्न को देखने वाला यहि स्वरूप भी पद पर वैटा हो तो वलदान् होता है। या लग्नादर्शी पाठ से, लग्न को नहीं देखने वाला ब्रह निर्वल होता है॥

#### श्रथ सहमयलविवेकमाह-

स्वस्वामिना ग्रुभखगैः सहितं च दृष्टं स्वामी वली च यदि तत्सहमस्य वृद्धिं यत्स्वामिना ग्रुभखगैश्चन गुक्तदृष्टं तत्संभवो नहि भवेदिति चिन्त्यमादौ २८

यत् सहमं स्वस्वामिना, शुभवनैः = शुभवहैः = चन्द्रबुधगुरुवृभिः सहितं हष्टं च भवेत् , तथा तस्य स्वामी प्रहो बली = पञ्चवर्गबलाधिकः, हर्षस्थानस्वी- च्चादिपदगतः । तदा तत्सहमस्य वृद्धिर्भवति । यत् सहमं स्वामिना = सहमप-तिना, शुभखगैश्व न युक्तदृष्टं तत्सम्भवः=तत्सहम्विषयस्रामो नहि भवेदित्यादौ विचिन्त्यम् ॥ २८ ॥

भाषा--जो सहम, अपने स्वामी प्रहसे, ग्राभप्रहोंसे भी युत दृष्ट हो और उसका स्वामी प्रह वर्जी हो, तो उस समय की वृद्धि ( वहती ) होती है और जो सहम स्वामी से शुभप्रहों से युत दृष्ट नहीं हो. उस महम में जिस विषय का विचार करना हो उसका सम्भव भी नहीं होता है ऐसा पहले समझना चाहिये॥ २८॥

य्यान्यत्सहमासम्भवलक्षणमाह—

अप्रमाधिपतिना युतेक्षितं पापदग्युतमथेत्थशालि तैः। सम्भवेऽपि विलयं प्रयाति तत्तेन जन्मिन पुरेदमीक्ष्यताम्॥ २९॥ यत् यहमं अष्टमाधिपतिना=अष्टमेशेन युतेक्षितं, पापद्वयुतं, तैः पापैः इ-त्याशालि, तत् सहमक्लं, सम्भवेऽपि विलयं = नाशं प्रयाति, तेन हेतुना तदिदं पुरा पूर्व जन्मिन=जन्मकाले ईन्यतां=विचार्यताम्॥ २९॥

भाषा—जो सहम अष्टमेश से युत दृष्ट हो, और पाप प्रहों से इत्थशाल करता हो तो वह सहम सम्भव रहने पर भी नाश हो जाता, अर्थात् उसका फल कुछ नहीं होता है। इस कारण से उस सहम को जन्मकाल में पहले विचार कीजिये॥

वर्षे बलिष्ठसहमस्यैव विचारः कार्यस्तदाह-

# आदौ जन्मनि सर्वेषां सहमानां वलावलम् । विमृद्य सम्भवो येषां वर्षे तानि विचिन्तयेत् ॥ ३०॥

श्रादौ=पूर्वे, जन्मिन=जन्मकाले, सर्वेषां सहमानां बळावळं, विमृश्य=िवर्चार्ये, येषां सहमानां सम्भवः=फळदातृत्वसम्भवस्तान्येव सहमानि वर्षे विचिन्तयेत् ॥३०॥ भाषा—षहले जन्मकाळमें सब सहमों के बळावळ का विचार कर, जिन-जिन सहमोंके सम्भव माळूम पड़े, वे ही सहम वर्षकाळमें विचारने चाहिये॥३०॥ श्राथ पुण्यसहमिवचारमाह—

> सवले पुण्यसहसे धर्मसिविर्धनागमः । गुभस्वामीक्षितग्रुते व्यत्यये व्यत्ययं विदुः ॥ ३१ ॥

पुण्यसहमे सबले स्वामिग्रुभयुतहच्टे, सित धर्मसिद्धिः, धनागमः स्यात् । ब्य-त्यये=विपरीतेऽर्थात्पुण्यसहमे=दुर्वले, ब्यत्ययं=पापप्रवृत्तिः, ऋपव्ययश्चेति विदुः।३१।

भाषा—पुण्यसहम सवल हो, शुभ स्वामी से दृष्ट युत हो, तो धर्मप्राप्ति, धन-लाभ होता है। विपरीतमें विपरीत फल कहते हैं॥ ३१॥

## श्रय पुण्यसहमस्याशुभफलत्वं सापवादमाह— लग्नात्वष्ठाष्ट्ररिःफर्स्यं धर्मभाग्ययशोहरम् । शुभस्वामिदशा प्रान्ते सुखधर्मादिसम्भवः॥ ३२॥

पुण्यसहमं वर्षल्यनात् पष्टाष्टरिःऋश्यं=रिपुमृत्युव्ययभावगतं, तदा धर्मभाग्य-यशोहरं भवति । शुभस्वामिदशा प्रान्ते=वर्णान्ते, सुखधर्मादिसम्भवो भवति ॥३२॥

भाषा—पुण्य सहम वर्ष छन्न से छुठे आठवें वारहवें में हो तो धर्म भाग्य यशको हरणकरता है। शुभ ग्रह, स्वामीग्रह से देखा जाय तो वर्षके अन्त में सुख, धर्म आदि का सम्भव होता है ॥३२॥

> शुभपाषप्रहसम्बन्धेन युतिहृष्योः फलमाह— पाषयुक्शुभदृष्टं चेदशुभं प्राक् ततः शुभम् । शुभयुक्तं पाषदृष्टमादौ शुभमसत्परे ॥ ३३ ॥

पुण्यसहमं पापयुक् शुभद्धं च भवेतदा प्राक् पूर्वमशुभं, ततः पश्चाच्छुभं भवेत्। यदि शुभयुक्तं पापद्धं तदाऽऽदौ शुभं परं = तत्परिसन् काले असद्शुभं स्यादिति ॥ ३३ ॥

आपा—जिस वर्षमें पुण्यसहम पापप्रहसे युत्, शुभवहसे दृष्ट हो, उस वर्षमें पहले अशुभ पीछे शुभ हो। जहाँ पुण्यसहम शुभयुक्त, पापदृष्ट हो वहाँ पहले शुभ वाद अशुभ होय। जहाँ पापयुक्त, पापदृष्ट भी हो शुभवहसे युत दृष्ट नहीं हो, वहाँ वर्ष भर अशुभ ही कहना। जहां शुभयुक्त दृष्ट भी हो, तो साल भर शुभ कहना। इतना अपने तरफ से समझना॥ ३३॥

यत्राब्दे पुण्यसहमं ग्रुमं संाऽत्र ग्रुमावहः। अनिष्टेस्मिन् ग्रुमो नेति पुण्यमादौ विचारयेत्॥ ३४॥

यत्र = यहिमन्, ब्रब्दे = वर्षे, पुण्यसहमं शुभं ब्रत्न सः ब्रब्दः शुभावहः = शुभत्रदो भवति । ब्राह्मन् = पुण्यसहमे, ब्रानिष्टे = ब्राशुभे, हुर्वले, पापयुतेक्षिते, तदा, शुभो नैवत्यादी पुण्यसहसमेव विचारयेत् ॥ ३४ ॥

भाषा—जिसनर्पमें पुण्यसहस्र शुभ ( शुभदायक ) हो वह वर्ष शुभ होता है। यह पुण्यसहस्र अशुभ ( पापयुत, पापदष्ट तथा दुर्वळ ) हो तो वह वर्ष शुभ नहीं होता, इसिळये वर्ष में पहले पुण्य सहस्र को विचारना चाहिये॥ ३४॥

स्तौ पष्टाप्रिःफर्स्थं मध्ये पापहतं पुनः । पुण्यधर्मार्थसौख्यव्नं पत्यौ दग्धे फलं तथा ॥ ३५ ॥ स्तौ जन्मनि पुण्यं सहमं पष्टाष्टरिःफर्स्यं, वर्षे पुनः पापहतं = पापयुतिक्षितं, तदा धर्मार्थसौरूयव्नं धर्मधनसुखनाशकं भवति । तथा पुण्यसहमस्य पत्यौ = स्वामि-प्रहे, दग्धे = ग्रस्तङ्गते सत्यपि तथाऽनिष्टं फलं ज्ञेयम् ॥ ३५ ॥

भाषा—जन्मकालमें पुण्यसहम ६।८।१२ इन स्थानेंमिं हो, वर्षकालमें फिर पापप्रहसे युत दृष्ट हो, तो धर्म, धन, सुख का नाश होता है और पुण्य सहम का स्वामी अस्तङ्गत हो तो वैसे ही फल समझना ॥ ३५॥

सहमान्यखिलानीत्थं स्तौ वर्षे विचिन्तयेत्। मान्द्यारिकलिमृत्यृनां व्यत्ययादादिशेत्फलम्॥ ३६॥

सूतौ=जन्मिन, वर्षे=वर्षेकाले, इत्यसुना प्रकारेण श्रखिलानि=सर्वाणि, सहमानि विचिन्तयेत् । मान्यारिकलिमृत्यूनां सहमानां व्यत्ययात् = विलोमात् , फलमादि-शेत् = कथयेत् । रोग-शत्रु-कलि-मृत्युसहमानां सवलत्वे तत्फलस्याशुभस्य पृष्ट-त्वाद् दुर्वलत्वे तद्शुभफलस्य क्षोणत्वात्फलवेपरीत्यं ज्ञेयम् ॥ ३६ ॥

भाषा—जन्मकालमें और वर्षकालमें इस प्रकार सब सहमों को विचारे। रोग-सहम, शत्रुसहम, कलिसहम, मृत्युसहमों का फल विपरीत से कहना। अर्थात् जो अनिष्ट सहम है, वह यदि बलवान् होगा तो अनिष्ट फल अधिक होगा। जो अनिष्ट सहम दुर्बल होगा, तो अनिष्टफल कम होगा। यह सारांश है॥ ३६॥

श्रय कार्यसिद्धिसहमशुभाशुभफलमाह—

कार्यसिद्धिसहमं युतं गुभैर्देष्टमूथशिलगं जयपदम् । सङ्गरेऽथ गुभगपदष्युक् क्लेशतो जय उदीरितो वुधैः ॥ ३७ ॥

कार्यसिद्धिसहमं शुभैर्धृतं वा दृष्टमूष्यशिलगं दृष्टं कृतेत्वशालं च, तदा सङ्गरे = सङ्ग्रामे, जयप्रदं भवति । अय तत् कार्यसिद्धिसहमं शुभपापदृष्टियुक् = शुभदृष्टं पापयुक्तं, वा शुभयुक्तं पापदृष्टं तदा क्लेशतः = कष्टात्, वुषेः, पण्डितेर्जयः = शत्रु-पराजयः, उदीरितः = कथितः ॥ ३७॥

भाषा—कार्यक्षिद्धि सहम शुभ ग्रहों से युत हो, दृष्ट हो, या इत्थवाल करता हो, तो छड़ाई में जय देता है। यदि कार्यसिद्धिसहम शुभग्रह तथा पाप प्रहोंसे दृष्ट युत हो, तो कष्ट से (अधिक प्रयास से) जय होता है, यह पण्डितोंसे कहा गया है॥ ३०॥

श्रय कलिसहमस्य शुभाशुभमाह—

किलसर्म सिश्रखगदृष्संयुतं यदि पापमूथशिलगं कलेर्मृतिम् । अथ तत्र सौम्यसहितावलोकिते जयमेति मिश्रद्दशितः कलिन्यथे ॥३८॥

किलसग्र=कलिसहमं, यदि मिश्रखगदृष्टसंयुतं = पापशुभदृष्टसंयुतं, वा पाप-मूथशिलगं = पापगृहेत्थशालयुक्तं, तदा कलेः = कलाहात झकटकात्, मृतिं मृत्युं प्राप्नोति । श्रथ तत्र = कलिसहमे सौम्यसिहतावलोकिते = शुभयुक्ते शुभरष्टे च सित जयमेति मिश्रदशितः=पापशुभरशितः, कलिन्यथे=कलहपीडे, च भवतः ॥३८॥

भापा—यदि कल्सिहम पाप शुभग्रहोंसे दृष्ट या युत हो, वा पापग्रहसे इत्थशाल करता हो, तो कल्ह (ल्हाई)से मरण (मौत) होती है। यदि कल्सिहम शुभ ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो जय कहना। पाप शुभकी दृष्टिसे कल्ह और पीड़ा कहना॥३८॥

त्रथ विवाहसहमस्य शुभाशुभफलमाह— विवाहसद्माधिपसौम्यहष्टं युतं शुभैर्मूथशिलं शुभाप्तिम् । कुर्याददा मिश्रसमेतहष्टं कष्टादथ कृरमृतीक्वरैनं ॥ ३९ ॥

विवाहसद्म, श्रिथिपसौम्यद्दष्टं=स्वस्वाभिष्रहृशुभग्रहाभ्यामवलोकितं वा युतं, शुभैमूथशिलं = कृतंत्थशालंच भवेत्तदा शुभाप्तिं = विवाहसम्भवं कुर्यात् । तत्रापि तत्सहः
मराशेः स्वामिनि शुभग्रहे, शुभयोगं बलवित तद्राशो महतो जनस्य गृहे विवाहः ।
वा तत्सहमराशौ कूरे कूरस्वामिके, नीचगृहे विवाह इति स्वतर्कः कार्यः । यदा तत्सहमं मिश्रसमेतदृष्टं = पापशुभयुतवीक्षितं, तदा कष्टात् = प्रयासाधिक्यात् , विवाहसम्भवः । यदि विवाहसहमं कूरैः पापः मृतीश्वरेणाष्टमेश्वरेण युतं वीक्षितिमत्थशालिच भवेत्तदा न विवाहसम्भवः ॥ ३९ ॥

भाषा—विवाहसहम अपने स्वामी, शुभ ग्रहोंसे दृष्ट, युत हो, शुभग्रहसे दृष्यशाल करता हो तो शुभकी प्राप्ति अर्थात् विवाह सम्भव होता है। अगर शुभग्रह पापग्रह से युत दृष्ट हो तो कप्टसे अधिक प्रयाससे विवाहसम्भव कहना। यदि पाप ग्रहसे तथा अप्टमेश्वर से युत दृष्ट हो, या दृश्यशाल होता हो तो विवाह नहीं होता है॥ ३९॥

श्रथ यशःसहमस्य फलमाह-

यशोऽधिपे नैधनगे खलेन युतेक्षिते सचशसो विनाशः। पापार्जितस्यायशसोऽस्ति लाभो नष्टौजसि स्यान्जलकीर्तिनाशः॥४०॥

यशोऽधिषे = यशःसहमनाथे, नैधननेऽष्टमस्यानस्थिते, खलेन = पापेन, युते क्षिते = संयुत्तदृष्टेः तदा सित सयशसः सरकीर्तेर्बिनाशः = क्षयः, स्यात् । पापार्जित-स्य = दुराचरणजनितस्य, अयशसः=अपवादस्य, लाभः=प्राप्तिः, अस्ति । यशःसह-मेश्वरे नष्टौजसि = अस्तंगते, नितान्तक्षीणवले च सित कुलकीर्तिनाशः = वंशपर-म्परागतप्रतिष्ठालोपः स्यात् ॥ ४० ॥

भाषा—यशःसहम के स्वामी अष्टम स्थान में हो, पापग्रह से युत दृष्ट हो, तो उत्तमयश का नाश होता है और खराय कामों से होने वाला अयश होता है। यश सहम के स्वायी यदि चीणवल, अस्तंगत हो तो कुलक्रमागत (वापदादों के) यश का भी नाश होता है॥ ४०॥

शुभेत्थशाले शुभदग्युते वा वलान्विते स्याद्यशासोऽभिवृद्धिः । युद्धे जयो वाहनशस्त्रलाभः पापेसराफाद्यशोऽर्थनाशः ॥४६॥ यशःसहमाधिपे, शुभेत्थशाले शुभदग्युते, वा वलान्विते तदा सद्यशसः, व्यभि-वृद्धिः = परिपूर्णत्वं स्यात् । युद्धे = संशमे, जयः = शत्रुपराजयपूर्वकस्वोत्तिः स्यात् । वाहनशस्त्रलाभः स्यात् । पापेसराफात्=पापब्रहकृतेसराफयोगात् , ब्रयशः, ब्रर्थनाशः=धनक्षयः स्यात् ॥ ४९ ॥

भाषा—यश सहम के स्वामी को शुभग्रह से इत्थशाल होता हो तथा दृष्ट युत हो या वलपूर्ण हो तो अच्छे यश की वृद्धि होती है। लड़ाई में जय, वाहन शस्त्र का लाभ होता है। पापग्रह से ईसराफ योग होनेसे अयश तथा धनका नाश होता है॥

#### अथाशासहमविचारमाह—

आशा तदीशश्च पडप्ररिःफविवर्जितः सौम्ययुतेक्षितश्च । स्याद्वाञ्चितार्थोम्बरवाहनादिलाभः खलैक्षायुतितोऽतिदुःखम् ॥ ४२ ॥

श्राशासहमं, तदीशः = श्राशासहमेश्वरश्च, षडष्टिरःफवर्जितः=षष्ठाष्टमद्वादश-स्थानेभ्योऽन्यत्र गतः, सौम्ययुतेक्षितः = शुभग्रहेण संयुतो दृष्टश्च भवेत्तदा वाञ्छि-तार्थाम्यरवाहनादिलाभः=श्चभीष्टार्थवस्त्रवाहनप्रसृतिलाभः, स्यात् । खलेक्षायुतितः= पापग्रहदृष्टियोगाद् श्वतिदुःखं स्यात् ॥ ४२ ॥

भाषा—आशासहम और उसका (आशासहमका) स्वामी लग्न से ६, ८, १२ इन स्थानों में न हों तथा दोनों, शुभग्रहों से युत, या दृष्ट हों तो अभिल्पित धन बस्त, बाहन आदि का लाभ होता है। उन दोनों (आशासहम और उसके पित) को पापग्रह से युत या दृष्ट होने से अस्यन्त दुःख होता है॥ ४२॥

### श्रथ रोगसहमशुभाशुभविचारमाह—

मान्याधिपः पापयुतेक्षितश्च पापः स्वयं रोगकरो विचिन्त्यः । चेदित्थद्वालो सृतिपेन सृत्युस्तदा भवेद्धीनवलेऽतिकष्टात् ॥ ४६ ॥ मान्याधिपः = रोगसहमेश्वरः, पापयुतेक्षितः, स्वयमपि पापस्तदा रोगकरो विचिन्त्यः । चेतादशः स रोगसहमेशः, सृतिपेन=श्रष्टमाधिपतिना, इत्थशाली=मुथ-शिली, तदा मृत्युः स्यात् । श्रथ तादशे रोगसहमेशे हीनवले=श्लीणवले, सित श्रति-कष्टाद्विरोषक्लेशान्मृत्यः स्यात् ॥ ४३ ॥ भाषा—रोगसहमेश यदि पाषयुत, पाष्ट्रष्ट हो, स्वयं भी पाष्य्रह हो तो रोग करता है। यदि वैसा ही रोगसहमेश अष्टमेश से इत्थशाल करता हो, तो मरण होता है। यदि वैसे ही रोग सहमेश वल्होन हो, तो क्षेशाधिक से मरण कहना॥ स्वस्वामिसौम्येक्षणभाजि मान्ये नाथे सर्वार्येऽष्ट्रपडन्त्यवर्षे। रोगस्तदा नैव भवेद्विमिश्चेर्युतेक्षिते रुग्भयमस्ति किश्चित्॥ ४४॥

मान्ये = रोगसहमे, स्वस्वामिसौम्येक्षण भाजि=रोगसहमेशशुभग्रहदृष्टियुक्ते सित, तथा तन्नाथे सवलेऽष्टपडन्यवर्ज्ये=श्रष्टमपष्टव्ययस्थानरिहते, तदा रोगो रोग-प्राप्तिनैव भवेत्। विमिश्रैः = पापशुभैः, युतेक्षिते = संयुतदृष्टे, किंचित् = स्वल्पं, रुग्भयं=रोगभयमस्ति। इति विज्ञेयम् ॥ ४४॥

भाषा—रोगसहम यदि अपने स्वामी ग्रह से, या शुभग्रह से दृष्ट हो तथा रोग-सहमेश सबल हो ६।८।९२ इन स्थानों से अलग हो, तो रोग नहीं होता। यदि पाप ग्रह शुभग्रह दोनों युत दृष्ट हो, तो थोड़ा रोग का भय होता है ॥ ४४ ॥

श्रथ श्रर्थसहमविचारमाह—

अर्थाख्यं ग्रुभनाथदृष्टसितं द्रव्यागमात्सीख्यदं पापैर्दृष्ट्युतं च वित्तविलयं कुर्याद्यो पापगुक्। सद्दृष्टं च ग्रुभेत्थशालि यदि तत्पूर्वं धनं नाशयेत् पश्चादर्थसमुद्भवं च ससुखं व्यत्यासतो व्यत्ययः॥ ४५॥

श्रयाद्यं = अर्थसहमं, शुभनायदृष्टसहितं, तदा द्रव्यागमात सौद्यदं भवति । यदि पापेर्दृष्ट्युतं तदा वित्तविलयं = धनक्षयं, कुर्यात् । अयो यदि तद्र्यसहमं पाप-युक्, सद्दृष्टं = शुभग्रहृष्टं, तथा शुभग्रहृष्ण इत्यशालकर्तृभवेत् , तदा पूर्वं = पूर्वं = पूर्वं चितं धनं नाशयेत् । पश्चात् = अनन्तरं, समुद्धं = सानन्दं, अर्थसमुद्भवं = धनलामं कुर्यात् । व्यत्यासतः = उक्तविलोमात, अर्थात् शुभयुक् , पापदृष्टं च यदि भवेत्तदा व्यत्ययः = उक्तक्लिलोममर्थात् सदुःखं धनक्षयः स्यादिति ॥ ४५ ॥

भाषा—अर्थसहम शुभग्रहों से या अपने स्वामी से दृष्ट युत हो तो दृष्य के लाभ से सुख होता है और याद पापग्रहों से दृष्ट युत हो तो धनच्च करता है। यदि पाप से युक्त, शुभग्रह से दृष्ट हो तथा शुभग्रह से दृष्ट काल करना हो तो पहले की सम्पत्ति को नाज्ञ करता है। पीछे धन का लाभ और आनन्द मिलता है। इससे विपरीत रहने से विपरीत फल होता है॥ ४५॥

ग्रथ रात्रुमित्रदृष्ट्योः फलमाह—

रिपुदृष्ट्या रिपोर्भीतिस्तस्करादेर्धनक्षयः। मित्रदृष्ट्या मित्रयोगाद्धनं मानो यशः सुखम्॥ ४६॥ रिपुदृष्ट्या ११४१०।१० एतदन्यतमदृष्ट्या. रिपोः = शत्रोर्भीतिर्भयं स्यात्। तस्करादेः = चौरादेः, सकाशात् , धनक्षयः=धननाशः, स्यात्। मित्रदृष्ट्या ३१४१९। ११ एतदन्यतमदृष्ट्या, मित्रयोगाद्धनं, मानः = सम्मानः, यशः = प्रतिष्ठा, सुखम् = मनोविनोदश्च भवतीति ॥ ४६ ॥

भाषा—शतुद्दष्टि से शतुभय, अग्नि राजा से भय और धन नाश होता है। मित्र दृष्टि से मित्र के द्वारा धनलाभ, सम्मान लाभ, यश, सुख, ये सब होते हैं॥ ४६॥

### श्रथ पुत्रसहमविचारमाह—

सत्स्वामिद्दष्टं युतमात्मजस्य लाभं सुखं यच्छति पुत्रसद्म । पापान्वितं सौम्यखगेत्थशालि प्राग्दुःखदं पुत्रसुखाय पश्चात् ॥४७॥

पुत्रसद्म = पुत्रसहमं, सत्स्वामिद्दृष्टं=शुभस्वामिवीक्षितं, युतं च भवेत तदाऽऽत्म-जस्य = पुत्रस्य, लाभं, सुखं च यच्छति=ददाति । यदि पुत्रसहमं पापान्वितं, सौम्य-प्रहेत्यशालयुक्तं, तदा प्राक् = पूर्वे, दुःखदं पश्चात् पुत्रसुखाय भवतीति स्पष्टम् ॥४०॥

भाषा—यदि पुत्र सहम स्वस्वामी से, शुभग्रह से दृष्ट हो तथा युत भी हो, तो पुत्रप्राप्ति होती है, सुख होता है। यदि पुत्रसहम, पापग्रह से युक्त हो शुभग्रह से इत्थशाल करता हो, तो पहले दुःखद होता, पीछे पुत्रसुख के लिये होता है॥ ४७॥

#### यथ पुनः पुत्रसहमविचारमाह—

पापान्वितं पापकृतेसराफं नाशाय पुत्रस्य नतौजसीशे । सृतौ सुतेशः सहसेश्वरोऽन्दे पुत्रस्य लब्ध्यै शुक्षमित्रदृष्टः ॥ ४८ ॥

पुत्रसहमं पापयुतं, पापकृतेसराफं, तथा ईशे = तत्स्वामिनि, गतौजिसि = निर्व-लेंडस्तज्ञते च सति, पुत्रस्य नाशाय भवति । अथवा स्तौ=जन्मकाले, यः स्तेशः= पञ्चमभावेशः, स यदि अन्दे = वर्षे, सहसेश्वरः = पुत्रसहमेशः स्यात्तथा शुभिमत्र-दृश्क्ष स्यातदा पुत्रस्य लब्ध्ये = प्राप्त्यै भवति ॥ ४८ ॥

भाषा—यदि पुत्रसहम पापग्रह से युत हो, पापग्रह से ईसराफ योग करता हो तथा पुत्र सहमेश अस्तकृत हो या निर्देख हो ती पुत्र नाश होता है।

श्रथवा जन्मकाल में जो ग्रह पञ्चमेश होता है, वह यदि वर्षप्रवेश काल में पुत्र सहमेश हो, ग्रुभग्रह मित्र ग्रह से दए हो तो पुत्र का लाभ होता है ॥ ४८ ॥

### श्रथ पित्र्यसहमशुभाशुभविचारमाह—

पित्र्यंसदीक्षितयुतं पतियुक्तदृष्टं तातस्य यच्छिति धनाम्वरमानसौख्यम्। पत्यौ गतौजसि मृतौ खलमूरारीफे नाराः पितुश्चरगृहे परदेशयानात्॥ पित्र्यं = पितृसहमं, सदीक्षितयुतं = शुभग्रहृदृष्ट्युतं, पित्युक्तदृष्टं च भवेत्तदा तातस्य=पितुः धनाम्बरमानसौख्यं यच्छति । तथा पत्यौ=पितृसहमेशे, गतौजिस निर्वेलेऽस्तक्षते च सित मृतौ=श्रष्टमस्थानस्थे सित, खलमूसर्गफे=पापग्रहमूसिफे सित, चरगृहे=मेषकर्कतुलामकर्राश्यन्यतमराशौ स्थिते सित पर्देशयानात्=पर-देशगमनात् पितुर्नाशः स्यात् ॥ ४६ ॥

भाषा—पितृसहम शुभग्रह से दृष्ट थुत हो, अपने स्वामी से भी युत दृष्ट हो तो पिता को धन, वस सम्मान-सुख होता है तथा यदि पितृसहम का स्वामी, अस्त हो निर्वेळ हो, अष्टम स्थान में चरराशि में हो, पापग्रह से सूसरीफ योग करता हो तो परदेश में जाने से पिता का नाश होता है ॥ ४९ ॥

पुनरपि पितृसहमशुभाशुभविचारमाह—

शुभेत्थशाले खलखेटयोगे गद्मकोपः प्रथमं महान् स्यात्। पश्चात् सुखं विन्दति पूर्णवीर्यं नाथे नृपान्मानयशोऽभिवृद्धिः॥ ५०॥

पितृसहमे, तदोशे च शुभैत्यशाले, खलखेटयोगे = पापप्रहसंयोगे च प्रथमं महान् गदप्रकोपः = रोगोपदवः, स्यात् पश्चात् सुखं = कल्याणं, नैरुज्यं, विन्दति= प्राप्नोति । तथा नाथे = पितृसहमनाथे, पूर्णवीर्ये = पूर्णवले सित नृपात् = भूपात् , मानयशोऽभिवृद्धिः=सम्मानकीर्तिवृद्धिः स्यात् ॥ ५०॥

भाषा—िपतृसहम को शुभग्रह से इत्थशाल और पापग्रह से संयोग होता हो, तो पहले विशेष रोग का प्रकोष, पीछे सुख ( नैक्ज्य ) मिलता है तथा उसका स्वामी पूर्णवली हो तो राजा से सम्मान यश की वृद्धि होती है ॥ ५० ॥

थ्यथ बन्धनसहमदियारमाह—

वन्धनाख्यसहमं सुतेक्षितं स्वामिना नहितदाऽस्ति वन्धनम् । पापवीक्षितसुतेऽस्ति वन्धनं पापजे सुधशिले विशेषतः॥ ५१॥

बन्धनाख्यसहमं स्वामिना, शुभल्तगेः = शुभन्नहैश्च युतेक्षितं तदा बन्धनं निह श्चिति । या तत्सहमे, सहमेश्वरे च पापवीक्षितयुते तदा बन्धनद्गस्ति, तत्रापि पापजे सुश्वशिले विशेषतो बन्धनयोगो भवति ॥ ५१ ॥

भाषा—बन्धनसहम यदि अपने स्वामी से, शुभग्रहों से युत हो या दृष्ट हो, तो बंधन नहीं होता है। यदि बन्धनसहम या उसका स्वामी पाप दृष्ट युत हो तो बंधन होता है। वहां यदि णपग्रहसे इत्थशालकरता हो, तो विशेषरूप से बंधन होता है॥

ग्रथ गौरवसहमस्य शुभाशुभविचारमाह— गौरवाख्यसहमं युतेक्षितं स्वामिना शुभखगैः सुखातये। राजमौरवयशोऽम्बराप्तये पापवीक्षितयुते पद्श्वितः ॥ ५२ ॥ गीरवाख्यसहमं = गौरवसहमं, स्वामिना, शुभखगैः=शुभव्रदेश्च युतेक्षितं, तदा सुखाप्तये भवति । राजगौरवयशोऽम्बराप्तये भवति । पापवीक्षितयुते पद्क्षतिः = श्रिकारनाशो भवति ॥ ४२ ॥

भाषा—गौरवसहम यदि अपने स्वानी से, तथा शुभग्रहों से युत दृष्ट हो तो सुख मिळता है, राजा से सम्मान, यश. वस्त्र की प्राप्ति होती है। पाप दृष्ट युत हो तो अधिकार (स्थान) नाश होता है॥ पर॥

त्रथ पुनगौरवसहमविचारमाह—

गुभागुभेर्दप्रमुतं खलैरचेत् कृतेत्थशालं धनमाननाशम्। पूर्वं विधत्ते, चरमे गुभेत्थशाले सुखं वाहनशस्त्रलाभम् ॥५३॥ गौरवसहमं गुभागुभेर्रहैर्दृष्युतं, खलैः पापप्रहैरचेत्कृतेत्थशालं तदा पूर्वं धन-माननाशं विधत्तं करोति । चरमे = पश्चात् , गुभेत्यशाले सति, सुखं, वाहनशस्त्र-लामं यद्यति ॥ ५३ ॥

भाषा—गौरवसहम, यदि शुभवह तथा पापव्रहसे दृष्ट युत हो, पापव्रहों से इत्थशाल करता हो, तो पहले धन नाश, अपमान होता है। पीछे शुभव्रहके इत्थ-शालसे सुख तथा सवारी का लाभ, शख का लाभ होता है, अर्थात् लड़ाईमें जय होती है॥ ५३॥

श्रथ कर्मसहमविचारमाह—

कर्मभावसहमाधिपाः शुभैः स्वामिना मुथशिला वल्रान्विताः । हेमवाजिगजभूमिलाभदाः पापदिष्टियुतितोऽशुभपदाः ॥ ५४ ॥ कर्म-भावसहमाधिपाः = कर्मभावः कर्मसहमञ्ज तयोरिषपौ स्वामिनौ, चैते शुभैः स्वामिना च मुथशिलाः, वलान्त्रिताः, तदा हेमवाजिगजभूमिलाभदाः — मुवर्ण-षोटक-हस्ति-भून्तेत्रप्राप्तिकरा भवन्ति । पापदृष्टयुतितः, अशुभप्रदा धनक्षति-चाह-ननाश-न्तेत्रनाशकरा भवन्ति ॥ ५४ ॥

भाषा—कर्मभाव कर्मसहम कर्मभावेश, कर्मसहमेश ये सब शुभग्रहों से, अपने चेत्राधिपति यह से यदि इत्थशाल करते हों, बलयुक्त हों, तो सोना, घोड़ा, हाथी, जमीन इन सबों को देते हैं। वे यदि पापग्रह से दृष्ट युत हों तो अशुभग्रद अर्थात् धननाश, सवाही का नाश-चेत्र जमीन का नाश होता है॥ ५४॥

अथ पुनर्पि कर्मभावसहमाधिपाशुभविचारमाह—

दग्धा वकाः कर्मवैकल्यदास्ते युक्ता दृष्टाः सौरिणा ते विशेषात् । राज्यश्रंशः कर्मनाशस्य राजकर्मशौ चेन्मूसरीफौ खलेन ॥ ५५ ॥ ते कर्मभावकर्मसहमतन्नाथाश्च दम्धाः = त्रस्तङ्गताः, वकाः=विक्रणश्च स्युस्तदा कर्मवैकल्यदाः कर्महानिकरा भवन्ति । त्र्यथ तादशास्ते सौरिणा=शनिना, युक्ता दष्टा-स्तदा विशेषात् कर्मवैकल्यदा भवन्ति ।

तथा राजक्रमेंशो राजसहमकर्मसहमेशो, वा राज्यसहमकर्मभावेशो, खलेन = पापेन सूसरिको तदा राज्यश्रंशः=राज्यनाशः, कर्मनाशश्च भवतीति ॥ ५ ॥

भाषा—कर्मसहम, कर्मभाव, कर्मसहमेश, कर्मभावेश ये सब अस्तक्षत, वक्री हों तो कर्म हानिको करते हैं और वैसे ही वे सब यदि शनिसे युत दृष्ट हों, तो विशेषरूप से कर्म की विकलताको करते हैं। और राजसहम या कर्मसहस यदि पापग्रहसे सूसरिफ योग करते हों, तो राज्य नाश और कर्मनाश होता है ॥५५॥

> यथ केषांचित्सन्दिग्धार्थानां सहमानां निःसन्दिग्धार्थमाह— उपदेष्टा गुरुक्तांनं विद्या शास्त्रं श्रुतिस्मृती । मोहो जाङ्यं वलं सैन्यमंगं देहो जलं चृतिः ॥ ५६॥

गुरुरुपदेष्ट्रोपदेशकः, ज्ञानं तु विद्या, शास्त्रं श्रुतिस्मृती, जाड्यं जडता मोहः, वर्लं = सैन्यम्, देहोऽङ्गं, जलं = बुतिः कान्तिरिति बोध्यम् ॥ ५६ ॥

भाषा—गुरु सहमसे उपदेशदाता समझना, ज्ञान सहससे विद्या, जाखसहमसे वेद, धर्मशास, जास्त्रमहमसे मोह, बलसहमसे सेना, देहसहमसे शरीर, जल (अन्यु) सहमसे शरीर की कान्ति समझनी चाहिये॥ ५६॥ -

गुरुता मण्डलेशत्वं गौरवं भानशालिता । निम्रहानुमहविभू राजा छत्रादिलिङ्गसाम् ॥ ५७ ॥

गुरुता = मण्डलेशत्वं=खण्डभ्र्स्वामित्वम् , गौरवम्=मानशालिता=संमानयुक्त-त्वम् । राजा तु निम्नहानुमहविभुः=दुष्टदण्डशिष्टाभीष्टकरणनमर्थः । लन्नादिलिङ्ग-भाक् = छत्रचामरादिचिह्नयुक्तो भवति ॥ ५७ ॥

भाषा—गुस्तासे छोटे जमीन्दार, गौरव से संमानशाली । राजासे दुर्धेके दण्ड सज्जनोंके पालन करनेमें दत्त, छत्र सुकुट चामर आदि चिह्नोंसे युक्त समझा जाता है ॥

> माहात्म्यं मन्त्रगाम्भीयं धृतिर्वुद्ध्यादिशालिता । सामर्थ्यं देहजा शक्तिः शौर्यं यत्नोऽरिनिग्रहे ॥ ५८ ॥

महात्मनो भावो माहात्म्यं तु मन्त्रगाम्भीर्थै=तन्त्रमन्त्रज्ञानलब्धमहत्वं, धृतिः= बुद्धचादिशालिनी बुद्धिसमृद्धियुक्तता, देहजा शक्तिः=सामध्ये, शौर्यं तु ख्रिरिनिप्रहे = शत्रुशातने यत्नः = प्रयासः कथ्यते ॥ ५८॥ भाषा—माहात्म्यसे मन्त्र तन्त्र प्रयोगसे महत्ता का वोध होता है। धृतिसे स्थिरबुद्धि युक्तता, सामर्थ्यसे देह की शक्ति (ताकत), शौर्यसे शत्रुको वश करने का प्रयास यह समझा जाता है॥ ५८॥

आरोच्छोक्ता मतिर्धम्या श्रद्धा वन्दः पराश्रयः । पानीयपतनं वृष्टिर्जलेऽकस्माच मज्जनम् ॥ ५९ ॥

श्राशा तु इच्छा उक्ता, धर्म्या=धर्मसम्बन्धिनी मितः=श्रद्धा, बन्दः=पराश्रयः= पराधीनता, पानीयपतनं=बृष्टिः=जलवर्षणम् । जलेऽकस्मान्मजनं इति क्षायते ॥५९॥ भाषा—आशा इच्छा कहाती है। धर्मयुक्त बुद्धि श्रद्धा कहाती है। बन्दसे पराधीनता। पानीयपतनसे वर्षा, जलमें देवात् हुवना गोता लगाना यह समझा जाता है॥

> आधिव्याधी तापमान्द्ये सपिण्डा वन्यवः स्मृताः । सत्यालीकं वणिग्बृत्तिराधानं प्रसवः स्मृतः ॥ ६० ॥

तापमान्द्यं सन्तापरोगौ कमेण त्र्याधिव्याधी कथ्येते । बन्धवः = सपिण्डाः सप्तपुरुवान्तर्गतसगोत्राः, स्मृताः = कथिताः । विष्यवृत्तिः=सत्यास्रीकम्-सत्यिमिथ्या-त्मकम् । प्रसवः=प्रसृतिः, स्राधानं=गर्भाधानं स्मृतम् ॥ ६० ॥

भाषा—तापसे आधि (मनोव्यथा), मान्द्य (रोग) से व्याधि, वान्धवसे सरिण्ड, विणिकृत्तिसे सत्य मिथ्या दोनों का वोध, प्रसदसे गर्भाधान समझा जाता है॥

> दासत्वं परकर्मोक्तमन्यत्स्पष्टं स्वनामतः। निष्ठप्याणि यथायोग्यं कुळजातिस्वष्ठपतः॥ ६१॥

परकर्म दासत्वमुक्तं, श्रन्यसहमं स्वनामतः स्पष्टम् । तथा कुळजातिस्वरूपतः यथायोग्यं सहमानि निरूप्याणि ॥ ६९ ॥

भाषा—परकर्मसे दूसरेकी दासता=नौकरी समझना। और जो बाकी हैं, वे नाम ही में स्पष्ट हैं। कुछ जाति स्वरूपसे यथायोग्य सहमों को निरूपण करें॥६१॥

> शुभयोगेक्षणात्सौख्यं पत्युर्वीर्यातुसारतः । दारिद्रथमृतिमांशारिकलिषुक्तो विपर्ययः ॥ ६२ ॥

शुभयोगेक्षणात् पत्युर्वीर्यानुसारतश्रसौंख्यं भवति,दारिद्रचमृतिमान्यारिकलिषु= दरिद्र-मृति-रोग-शत्रु कलिसहमेषु विपर्यय उक्तः । पूर्वमप्युक्तम् ॥ ६२॥

भाषा—शुभ योगसे शुभ दृष्टिसे सुख कहना, स्वामीके वळानुसार भी शुभ कहना। दारिद्र्यसहम-सृत्युसहम-रोगसहम-शत्रुसहर्मोमें विपर्यय कहा गया है। अर्थात् ये सब यदि वळयुक्त शुभ स्वामियुक्त हों तो ये सब विशेष रूप होते हैं, अर्थात् विशेष अनिष्ट ही होते हैं। यदि ये सब दुर्बल होते हैं पापदप्ट युत होते हैं, तो थोड़ा अनिष्ट अर्थात् ग्रुम होता है। इसल्जिये उलटा फल इन सहसाँ का कहा है॥

प्रक्तकालेऽपि सहमं विचार्यं प्रष्टुरिच्छया। सर्वेषामुपयोगोऽत्र चित्रं पृच्छन्ति यज्ञनाः॥ ६३॥

वर्षकाले तु सहमं विचार्यमेव परन्तु प्रश्नकालेऽपि प्रष्टुः = प्रश्नकर्तुः, इच्छ्या सर्वे सहमं विचार्यम् । यत्र वर्षे सर्वेषां सहमानामुपयोगो भवति, यतो यस्मात् कारणात्, जनाः=पृच्छकाः लोकाश्रित्रमनेकरूपं प्रश्नं पृच्छन्ति ॥ ६३ ॥

भाषा—वर्षमें शुभाग्रभ फल कहने के लिये वर्षारम्भ में सहमों का विचार किया जाता है, परन्तु प्रश्नकाल में भी प्रश्नकर्त्ता के अभीष्ट सहम का विचार करना चाहिये। प्रश्नकाल में भी प्रश्येक सहम उपयोगी होते हैं, क्योंकि प्रश्नकर्ता हर तरह का प्रश्न पूछु वैठता है।। ६३॥

इति सहमफलविचारप्रकरणम् ।

# अथ पात्यायिनीद्शानिरूपणम्

यथ दशानयनमाह-

स्पष्टान्सलग्नान्वचरान् विधाय राशीन्विनाऽत्यरूपलवं तु पूर्वम् । निवेदय तस्मादधिकाधिकांशकमादयं स्यात्तु दशाकमोऽव्दे ॥ १ ॥ ऊनं विशोध्याधिकतः क्रमेण शोध्यं विशुद्धांशकशेपकैक्यम् । सर्वाधिकांशोन्मितमेव तत्स्यादनैन वर्षस्य मितिस्तु भाज्या ॥ २ ॥ शुद्धांशकांस्तान् गुणयेदनैन लब्धध्रुवाङ्केन भवेदशायाः । मानं दिनाद्यं खलु तद्यहस्य फलान्यथासां निगदेत्तु शास्त्रात् ॥ ३ ॥

ऋवदे = वर्षप्रवेशसमये, प्रथमं सलमान् स्पष्टान् खचरान्=रव्यादिग्रहान् , विधाय = प्रसाध्य, तान् राशीन् विना, कृत्वा, केवलमंशादिकानेव स्थापयेत् । तत्र प्रच = प्रथमम् , श्रत्यत्पलवं=सर्वान्पाशं निवेश्य, तस्मात् परमधिकाधिकांशकमात् निवेशयेत । तदाऽयं दशाक्रमः स्थात् । श्रथ श्रधिकत ऊनमल्पं विशोध्य श्रर्थाद् हिनीयपङ्कित्याद् स्विरोध्य सर्वाल्पाशं विशोध्य, तृतीयपङ्कित्याद् हितीयपङ्कित्याद् स्थात् । तत्र विशोध्य, तृतीयपङ्कित्याद् हितीयपङ्कित्याद् स्थात् । तत्र विशोध्य, तत्राप्टा पात्यंशाः स्युः । तत्र विशुद्धांशकशेषकेत्रयं = सकलपात्यांश-योगमानं, यत्तत् सर्वाधिकांशोन्मितमेव स्यात् , श्रनेन शेषांशयोगेन वर्षस्य मितिः सौरमानेन ३६० एताबिहनमितिर्वा सावनदिनमितिः ३६४।१४।३०।२२।२० भाज्या तत्र लब्धिप्रवाहः स्यात् ।

श्रत्र भजने प्रथमस्थाने यहार्यं तत्प्रथमस्थानाहः। ऐतं प्रष्ट्या सङ्घ्य पुन-योगेन भक्तं तदा दितीयस्थानाहः। एवं तृतीयस्थानाहः साध्यः। श्रथ तान् शुद्धांशकान = पात्यंशान , श्रनेन लब्दांध्रुवाह्वन गुणयेत् , गोन्तिकयेतिशेषः। तत कथ्वीधः खण्डयोगः कार्यः। तदा गुणनफलमन्ततः पष्ट्या विभन्न्य श्रथांत् श्रन्ते पष्टिभजनेन लब्धसुधान्तिमे योज्यं, उपान्तिमं पष्ट्या विभन्न्य उपोपान्तिमे योज्य-मेवं करणेन तत्तद्श्रहस्य दशायां दिनायं मानं खलु भवेत्। यस्य पात्यंशा ध्रुवाह्वेन गुणितास्तद्वहस्य दिनायं दशामानं स्यात्। श्रथ दशामाने सिद्धे श्रासां फलाने = शुभाशुक्षानि, शास्तात् = वर्षतन्त्रात्, निगदेत् = कथयेत् ॥ १-३॥

#### श्रत्रोपपत्तिः

यदि भचकस्य द्वादशिवभागं विधाय, सर्दे विभागा यदि उपर्युपरिक्रमेण स्थाप्यन्ते तदा राश्यादिः सर्देषामेकत्रैव राश्यन्तोऽपि सर्देपामेकत्रैव तथा सर्देषां राशीनां सर्वाशक्षमेण संयोगः स्यात् । तत्र यथा सूर्यो द्वादशेंऽशे, चन्द्रः पश्चमेंऽशे कुनः द्वाविशेः वुधस्त्रयोविशेंऽशे गुरुद्वर्षशे, शुक्रोऽष्टाविशेंऽशे, शनिर्दशमेंऽशे, रुप्त सप्तिविशेंऽशे वर्त्तते, श्रतस्तेषां राशीनां भिन्नत्वेऽपि, मेळनेनेकस्पत्वात्स्य-स्वांशे सकळप्रहनिवेशेन एवं स्यात् ।

| छ गाः<br>यहाः | - 00 | <del>ا</del> | - |   |   |   | _ |   | - | - | - | _ | _ | 94  |
|---------------|------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ग्रहाः        |      |              | - | - | - | - | - | - |   | - |   |   |   | 3 0 |
| ग्रहाः        | -    |              | _ | _ |   | 1 |   | - | 1 |   | - | - | 0 | -   |

ग्रत्र स्पष्टतयाऽवलोक्यते गुरोरनन्तरं चन्द्रस्ततः शनिस्ततः सूर्यस्ततः कुज-स्ततोबुधस्ततोलग्नं, ततः शुकः इति । अर्थायस्य सर्वन्यूना अंशाः स पूर्व लेख्यः, ततस्तद्धिकस्ततस्तद्धिक एवमधिकाधिकांशकमेण सलप्तग्रहः निवेशिता दृश्यन्ते ।

अधिकसौरवर्षान्तरेव सफलप्रहदशाभोगोचितत्वात् वर्षादितः प्रथमहीनांशप्रह-(गुरु) पर्यन्तं गुरोस्ततो गुरोश्चन्द्रं यावद्भागायमन्तरं तावचनद्रस्य एवं प्रथम-हीनांशा अविकृता एव, प्रथमहीनांशोनतदिष्रमहीनांशान्तरं प्रथमद्वितीययोर्गुरु- चन्द्रयोरन्तरं, तथा द्वितीयतृतीययोरन्तरं तृतीयमेवं पात्यांशाः साध्याः। तत्र तेषां स्वरूपम्, प्र, द्वि-प्र, तृ-द्वि, च-तृ, पं-च, ष-पं, स-ष, ग्र-स, एतेषां यदि योगः क्रियते तदा धनर्णयोः समत्वनाशात् सर्वाधिकांशसममेवावशि-प्यते। तत्र सर्वाधिकांशसमेन सकलयोगेनैकवर्षसम्बन्धिदिनानि लभ्यन्ते, तदा स्वस्वद्वीनांशैः क्रिमित्यनुपातेन स्वस्वप्रहदशादिनादय श्रागच्छन्ति।

श्रथ प्रह्योः पात्यांशसाम्ये कस्यै स्तरस्य दशा प्रथमेति प्रश्ने दुर्बलापेक्षया विलनो मान्यत्वात् प्रभावाधिक्यात् तस्यैव प्रथमा दशा समुचितैव । श्रथ पात्यां-शसाम्ये वलस्यापि यदि साम्यं भवेत तदा कस्येति जिज्ञासायां मन्दशीप्रश्रहयोरे-किवन्दौ योगलक्षणात्तदुत्तरक्षणे मन्दगतेः पृष्ट्वितित्वात्प्रथमा दशा मन्दगतेरेवेति स्पष्टं सर्वमुपपन्नं चेति ॥ १–३ ॥

भाषा—वर्षप्रवेश समय में पहले लग्न सहित स्पष्ट रव्यादिग्रहों को बनाकर पी है राशि स्थानके अद्वां को छोड़कर केवल अंशादिमान ही रक्खे। उन सर्वो में जो सबसे स्वरूप हो, उसको सबसे ऊपर लिखे, उससे बाद जो आसन्न अधिक अंश वाला हो उसको लिखे, उसके बाद उससे जो अधिक अंश वाला हो उसको लिखे, ऐसे ही सब आठों के ही नांशा हुए। उसके बाद ऊपर के सबसे जो थोड़ा अंश वाला है, उसको उसके नीचे वाले अधिकांशमें घटावे, अर्थात् पहले को दूसरेमें दूसरे को तीसरेमें तीसरे को चौथेमें, चौथे को पांचवें में, पांचवें को छठेमें, छठे को सातवें में, सातवें को आठवें में घटाकर जो शेष बचे वे ही पार्यशा बन गए। प्रथम ग्रह की पार्यशा प्रथम ग्रह की ही नांशा ही समझना।

अब सब पार्यशाओं कायोग सबसे अधिक नीचे वाली जो हीनांशा है, उसी के बराबर होता है, यह पार्यशाओं के शुद्ध प्रतीत्यर्थ कहा है। अब सावन वर्ष की दिन संख्या को या सौर वर्ष दिन संख्या को हीनांशाओं के योग से भाग देवें, वहां लब्ध जो होगा वह प्रवाह होगा। यह अंश, कला विकला तीन खण्ड के जो हीगांशा है उसमें अंशस्थान को साठ से गुणाकर कला जोड़ कर फिर साठ से गुणा कर के विकला जोड़े यह एक जाति का सकल हीनांशा योग हुआ। ऐसे ही सावन दिन संख्याको सवर्णन करे, अर्थात् दिन ३६५ स्थान को साठ से गुणाकर १५ जोड़े, फिर साठ से गुणा कर के ३० जोड़े इस प्रकार सावन वर्ष के दिनों का सवर्णन हुआ। सौर वर्ष के दिनको दो वार साठ से गुणा कर ३६० ×६० ×६०=१२९६०००। इसमें हीनांशाओं के योग के सवर्णन से भाग दे, तो धुवाह्म होना है। उसके बाद प्रत्येक पार्यशाको गोसूत्रिका के रूप से रखकर प्रवाह से गुणा करे, जीचे पंक्ति उपर के पंक्ति के गुणकाह्म को योग करे, बाद अन्त के अंक को साठ से भाग देकर लिध को उसके पहले अंक

अर्थात् उपान्त्य में जोड़े, फिर उसको भी साठ से भाग देकर लब्धि को उसके पहले अर्थात् उपान्त्य के उपान्त्य में जोड़े, ऐसे करने से दिनादिक दशामान होंगे। इन द्शाओं के फल अन्य शास्त्र से, तथा यहां भी वर्षतन्त्र से कहे हैं ॥ १-३ ॥

ताःकालिक अंशादिक सूर्यादिग्रह

उदाहरण-यहां राहु केतु को छोड़ कर और सब प्रहों के तथा छम्न के राशिस्थान में जो अङ्क है, उसकी छोड़कर केवल सवों के अंशादिक को लिखिये।

स्. ११२।५७।५०

चं. ।५।३९।३३

मं. ।२२। १३।५३ ब्र. ।२३।५९।९

वृ. ।२।४९।८

शु. ।२८।१९।१७

श. ०।१०।५५।१३

छ. ।२७।७।४

अब देखिये कि, इन सर्वों के अंशस्थान में बृहस्पति का सबसे न्यून है। उसको पहले लिखिये, उसके बाद उससे अधिक चन्द्रमा को, उसके वाद उससे अधिक शनि को, उससे अधिक सूर्यको, उसके बाद उससे अधिक मङ्गल को, तब बुध को, उसके बाद लग्न को, उसके बाद शुक्र को लिखिये, उत्तरोत्तर अधिक अंशवाले को लिखना चाहिये, इसकमसे लिखने से हीनांशा वन गयी। अव सबसे पहले बृहस्पित की जो हीनांशा है, उतनी ही उस- । शु. २८।१९।१७

वृ. २१४९।८

चं. पा३९।३३

श. १०।५५।१३

स. १२।५७।५०

मं. २२।१३।५३

ब्र. २३।५१।९

छ. २७।७।४

की पार्यांश समझिये, क्योंकि उससे न्यून तो कोई नहीं है, तो घटाया जाय क्या ? इसिंछिये बृहस्पति की जितनी ही हीनांशा है, उतनी ही उसकी पार्यांशा हुई। उस के वाद चिळिये, बृहस्पति से अधिक चन्द्रमा है, इसिळिये चन्द्रमा की हीनांशा पा३९। ३३ में बहरपति की हीनांशा २।४९।८ को घटाया, तो शेप २।५०।२५ यह चन्द्रमा की पात्यांशा वन गयी। उसके वाद शनि की हीनांशा १०।५५।१३ में चन्द्रमा की हीनांज्ञा पाइशाइइ को घटाया, शेष पाप्पाध० यह शनि की पात्यांज्ञा हुई । ऐसे ही शनि की हीनांशा १०।५४।१३ को सूर्य की हीनांशा १२।५०।५० में घटाया, तो शेष शश्र यह सूर्य की पात्यांशा हुई, ऐसे सब प्रहों का बनाना।

ये सब शुद्ध हुई या नहीं ? इस जांच के लिये सब पार्त्याशा का योग उतना ही होगा, जितनी सब से अधिक होनांशा यहां शुक्र की २८।१९।१७ है।

अव सब ग्रहों के पात्यांशाओं के योग २८।१९।१७ से वर्ष के सौरदिनसमूह ३६०

को भाग दिया, जैसे यहाँ योग के प्रथम अङ्क २८ को साठ से गुणाकर १९ जोड़ा १६९९, फिर इस को साठ से गुणाकर १७ जोड़ा तो १०१९५७ इतना भाजक हुआ। भाजक को दो दफे साठ से गुणा किया है। इसिल्ये २६० को भी दो दफे गुणा करने पर १२९६००० इतना सवर्णित भाज्य हुआ। सर्वत्र भाज्याङ्क स्थिर ही रहता है। केवल भाजक ही बदलता रहता है। अब भाजक से भाज्य को भाग देनेपर लिख १२१४२१४० यह ध्रुवाङ्क हुआ। इससे हरेक पात्यांशा को गुणाकर सिट्या कर दशादिनादि होगा। यहां ध्रुवाङ्क १२१४२१४० से बृहस्पित की पात्यांशा ०२१४९१८ को सूगो त्रिका विधि से गुणा किया योग किया तो गुणन फल २४१६०२१२२३४१२९६१३२० सिट्या कर ३५१४८१४२१२० यहां तीन ही खण्ड लेते हैं, जो दिन दण्ड पल होते हैं। और को स्वन्पान्तर से छोड़ दिया तो बृहस्पित की दशादिनादि हुई ३५१४९१५२ इसको वर्षकालिक सूर्य के अंश में जोड़ने से दशान्त पर्यन्त की सूर्यांशा वन गयी, उस अंश में जो तारीख वह अंग्रेजी तारीख हुई। १०३॥

# अथ पात्यायिनीदशाचक्रम्।

| दशेशाः<br>ग्रहाः |                                         | पात्यांशाः                 | दशादि-<br>नादिः                  | सूर्यराश्यादयः             | ष्टं ग्रेजीतारीख |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 逗.               | 3 88 6                                  | 3 88 6                     | 38 88 X5                         | रा. यं. क. वि.<br>१ १८४७४२ |                  |
| चं.              |                                         | 0 2 1 0 2 4<br>0 4 9 4 8 0 |                                  | 2 28 42 42<br>.4 .9 8E 29  |                  |
| स्.              | १२ ५७ ५०                                | २ २ ३७                     | २४ ४८ ३६                         | ४ २७ ४४ ४७                 |                  |
| मं.              | २२ १३ <u>५३</u><br>२३ ५९ <mark>९</mark> |                            | <sub>59७</sub> ४८ १३<br>२२ १७ ५१ | 9090 29 9                  |                  |
| ਲ.               | २७ ७ ४                                  |                            | ४४ २९ ४५                         | 3 3086                     |                  |
| श्रु.            | २८ १९ १७                                | वि वरंवर                   | १९०   १६   ५०                    | ०० १२ ४७ ३६                |                  |

# श्रद्धांशसाम्ये दशानिर्णयमाह-

शुद्धांशसाम्ये विलनो दशाऽद्या वलस्य साम्येऽव्पगतेस्तु पूर्वा । साम्ये विलग्नस्य खगेन चिन्त्या वलाधिका लग्नपतेर्विचिन्त्या ॥ ४ ॥

प्रह्योः शुद्धांशसाम्ये = पात्यांशसमत्वे, द्वयोर्यो वलवांस्तस्य श्राद्या = प्रथमा,

दशा भवेत् । अय शुद्धांशसाम्ये सित बलस्यापि साम्येऽल्पगतेस्तद्भहृद्वये यस्य गतिरल्पा तस्य पूर्वा = प्रथमा, दशा, तत्परं तद्धिकगतिम्रहस्य दशा भवेत् , खगेन केनापि म्रहेण विलम्भस्य साम्ये तदा लग्नपतेर्वलाधिका दशा विचिन्त्या लग्न-तुल्यम्रहस्य, लग्नेशस्य च मध्ये योऽधिकवलवाँस्तस्य प्रथमा दशा। तयोर्वलसा-म्येऽल्पगतेः प्रथमाऽधिकगतेस्तत्वरेति ॥ ४ ॥

भापा—ग्रुद्धांश (पात्यांश) यदि दो प्रहों के समान हों, तो दोनों में जो अधिक बलवान हो उसकी पहली दशा होती है। यदि पात्यांश समान होते हुए बल भी दोनों के समान हों, तो जिसकी गित थोड़ी हो, उसकी पहली दशा होती है। यदि लग्न के समान अंश वाला कोई प्रह हो, तो लग्नेश प्रह और उस प्रहों में जो विशेष बलवान हो उसकी पहली दशा होती है। यदि दोनों के बल समान हो तो जिसकी गित थोड़ी हो उसी की पहली दशा होती है। ४॥

ग्रथान्तर्दशानयनमाह—

द्शामानं समामानं प्रकल्प्योक्तेन वर्त्मना । अन्तर्द्शा साधनीया प्राक्पात्यांशवशेन तु आदावन्तर्द्शापाकपतेस्तत्कमतोऽपरा ॥ ५॥

इति दशानिह्यणम्।

यस्य बहस्य यहशामानमागतं तस्य तदेव रामामानं = दशावर्षमानं प्रकल्प्य उत्तेन वर्श्मना = कथितमागेंण, प्राक् पात्यांशवशेन अन्तर्दशा साधनीया, यथा सकलपात्यांशयोगेन कस्यापि दशादिनादयो लभ्यन्ते तदा प्रत्येकपात्यांशेन किमि-त्यनुपातेन प्रत्येकप्रहान्तर्दशा सिद्ध्यति ॥ ५ ॥

भाषा—जिल ग्रह की जो दशादिन।दि आयी है, उसीको महादशा मान कर, कथित प्रकार से, ही पहले के पारयांशा के वश से अन्तर्दशा साधन करना, जैसे पारयांशाओं के योग में किसी ग्रह की दशादिनादि मिलते हैं, तो प्रत्येकग्रहों के पारयांशा में क्या ? इस त्रेराशिक से अन्तर्दशा प्रत्येक ग्रहों की होगी॥ ५॥

त्रथ मासदिनप्रवेशानयनमाह—
प्रकेकराशिवृद्धचा चेत्तुल्योंऽशाद्येय्दा रिवः।
तदा मासप्रवेशो द्युप्रवेशश्चेत्कलासमः॥१॥

एकैकराशिवृद्धयाऽङ्शाबैः = ग्रंशकलाविकलाभिर्यदा रविः स्यतदा मासप्रवेशः स्यात् । चेयदा सूर्यः कलासमस्तदा युप्रवेशः स्यात् । श्र्याद्वर्षप्रवेशकालिकः सूर्यः एवं प्रथममासप्रवेशकालिकः सूर्यः । प्रथममासप्रवेशकुण्डली तु वर्षकुण्डल्येव । वर्ष-प्रवेशकालिकसूर्ये एकराशियोजनेन द्वितीयमासप्रवेशकालिकः सूर्यः । राशिद्वययो-जनेन तृतीयमासप्रवेशे सूर्यः । राशित्रययोजनेन चतुर्थमासप्रवेशे सूर्यः । राशि-चतुष्टययोजनेन पद्ममासप्रवेशे सूर्यः । एकैकराशिवृद्वयाऽङ्शायेस्तुल्यो यदः सूर्यस्तदा द्वित्रिचतुर्थपद्यमादिमासप्रवेशे सूर्यः सिद्धः । एवमेकैकांशयोजनेन एकैक-सौरदिनप्रवेशे सूर्यः स्यादत एव कलासमः सूर्यो यदा तदा दिनप्रवेशः स्यात् ॥१॥

भाषा—एक एक राशि वृद्धिसे अंशादिक समान सूर्य जब हो, तब मासप्रवेश होता है। अर्थात् वर्ष प्रवेशकालिक सूर्यमें एक राशि जोड़नेसे द्वितीयमास प्रवेश कालिक सूर्य होते हैं। वर्षप्रवेश कालिक सूर्यमें दो राशि जोड़नेसे तृतीय मासप्रवेश कालिक सूर्य होते हैं। ऐसे ही आगे भी समझना। और वर्षप्रवेशकालिक सूर्य ही प्रथमदिन प्रवेश कालिक सूर्य हुए। उसमें एक अंश जोड़नेसे दूसरे दिनप्रवेश कालिक सूर्य हुए। दो अंश जोड़नेसे तीसरे दिनप्रवेश का सूर्य। ऐसे ही सब दिन-प्रवेश का सूर्य समझना।

> श्रथ मासप्रवेशघिदकाद्यानयनमाह— मासार्कस्य तदासन्नपङ्किस्थेन सहान्तरम्। कल्लीकृत्वाऽर्कगत्याप्तदिनाद्येन युतोनितम्॥२॥ तत्पङ्किस्थं वारपूर्वं मासार्केऽधिकहीनके। तद्वाराद्ये मासवेशो द्युवेशोऽप्येवमेव च॥३॥

मासार्कस्य = एकैकराशियुक्तवर्षप्रवेशकालिकसूर्यस्य, तदासन्नपंक्तिस्थेनाकेंण सहान्तरं यत्तत्कलीकृत्य षष्ट्या सङ्खण्य, अर्केगत्याऽऽप्तदिनाद्येन पङ्किस्यं वारपूर्व= दिनादिकं, पंक्तिस्थार्कान्मासार्केऽधिकहीनके सति युतोनितं, तदा तद्वाराद्ये मास-वेशः=मासप्रवेशः स्यात्। एवमेव द्यवेशः=दिनप्रवेशकालः सिद्ध्यति॥ २-३॥ अत्रोपपत्तः—अय्य मासप्रवेश-दिनप्रवेशयोहिनादिसाधनमत्र कियते। तत्र

वर्षप्रवेशकालिकस्यस्यांशादिसम-एव सर्देषु सौरमासप्रवेशेषु स्यौ भवति । तथा च वर्षप्रवेशकालिकस्यर्रस्य कलासमः सर्वेषु दिनप्रवेशेषु स्यौ इति स्विदितं सर्वेषाम् । तत्र वर्षप्रवेशकालिकस्ये राशिस्थाने एकाग्रङ्गयोजनेन द्वयादिमासप्रवेशकालिकाः स्यर्राश्यादयो जातास्त एव मासार्काः । तत्र कश्चिन्मासार्को यत्पङ्किस्थाकीसन्नोऽक्शादिना भवेतस्य पङ्किस्थार्कस्य मासार्कस्य चान्तरं कृतं सन्मासप्रवेशपङ्किकालयोरन्तरेऽर्कस्य चलनमानं जातम् । तत्र महत्कालखण्डापेक्षया स्वत्पकालखण्डे
त्रैराशिकरणेन स्वन्पान्तरदर्शनादासन्नपङ्किस्थार्कणान्तरं मासार्कस्य कार्यमित्युकम् । तत्र मामप्रवेशकालक्षानायानुपातः—यदिरविगतिकलया एकं दिनं लभ्यते,
तदा मासार्वपङ्कार्यकीन्तरकलाभिः किमिति मासप्रवेशपङ्किकालयोरन्तविकालखण्डमागतम् । तत्र पङ्किस्थेऽर्केऽिषके पङ्किकाले ऋणं, पङ्किस्थार्कीन्मासप्रवेशेऽके खाक्षके पङ्किकाले धनं तत्कालखण्डं कृतं सन्मासप्रवेशकालः स्यादेवमेव
दिनप्रवेशकालसाथनं कार्यमिति सर्वमुपपन्नम् ॥ २-३॥

भाषा—जिस मासका मासप्रवेश बनाना हो, उस मासका तथा उसके समीपवर्ता पिक्क (वल्ली) के दुर्घ, इन दोनों के अन्तर करके कठा बनाना, उसको सूर्यकी गतिले भाग देना, जो ठटघ दिनादिक होगा, सो बदि पिक्क (वल्ली) स्थ सूर्यसे मासार्क अधिक हो तो प्रक्रस्थ दिनादिमें जोइना। यदि पिक्क (वल्ली) स्थ सूर्यसे मासार्क न्यून हो, तो पंक्तस्थ वारादि में उस दिनादिकको घटाना, तो मास-प्रवेश काळिक दिनादिक (इष्टकाळ) होगा। ऐसे ही दिनप्रदेश समझना॥ २-३॥

उदाहरण—जैसे किसी के वर्षप्रवेश कालिक सूर्व पारशार इसमें राशिस्थान में प जोड़ने से छठे मासप्रवेश का सूर्य हुआ १०।२७।२१।२ अब इसको देखता हूँ तो फाल्गुन ग्रुह्मदशमी शनि के मिश्रमान कालिक सूर्य से आसन्न पड़ता है। इसल्यिये पंक्तिस्थ सूर्य १०।२४।प१।२ और मासार्क १०।२०।२१।२ इन दोनों का अन्तर किया

तो । २।३०। "इस को कलात्मक किया तो १५०", यहां रविगति (६०१ ) से भाग दिया तो लिट्ध दिनादि २।३० यहां पिङ्ककाल से मास प्रवेश बनाना है। और पिङ्कस्य सूर्य से मासार्क अधिक है, इसिलये पिङ्ककाल दिनादि ७।४४। ३२ में वह लब्धदिनादि जोड़ देने पर छठे मासप्रवेश का दिनादि समय हुआ।

यथा— { २।३०। · · · अ।४४।३२ | यहां दिनस्थान में सात से जोड़ होने से सात से अ।४४।३२ | भाग देने पर दिनादि ३।१४।३२ अर्थात् फालगुन शुक्क त्रयोदशी मङ्गळवार को १४ घड़ी ३२ पळ पर

छुठेमास का प्रशेश हुआ। ऐसे दिनप्रवेश काल भी साधना॥ २-३॥

व्यथ वर्षेशानयनमाह-

भूः १ पञ्चचन्द्राः १५ कुगुणाः ३१ कुरामाः ३१ सिद्धाः २४ गताब्दैर्गुणिताः समेताः । सेना ० व्यिदस्रे २४ र्गुणलोचनेश्च २३ तप्रा नगे ७ रर्कमुखोऽब्दपः स्यात् ॥ ४॥

भू:= १, पश्चचन्द्राः= १५, कुगुणाः= ३१, कुरामाः= ३१, सिद्धाः= २४, एते गता-टर्रेनेतवर्षे ग्रेणिताः । कमेण खेन=०, खटिधद्क्षें = २४, गुणलोचनैः= २३ (००। २४। २३ ) समेताः= युक्ताः । नगैः= सप्तभिस्तष्टाः= शोषिताः । तदा खर्कमुखाः= सूर्यादिकः, ख्राब्दपः = वर्षेशः स्यात् ॥ ४॥

भाषा—एक वर्षमें दिनादि १।१५।३१।३१।२४ इतने को शत वर्षसे गुणा करे, '''।२४।२३ एतने जोड़े, सातसे शेषित करे तो सूर्यादिक वर्षेश होंगे॥ ४॥

अन्दौघतः दौलनखेः २०७ विनिष्ठात् पुनर्मचुन्नं गतवर्षवृन्दम् । रारान्धिभक्तं ४५ वटिकादिलब्धं युतं नमोक्ष्यभ्रि३२० युतात्खबेभेः ।८०० हतादिनाद्यं गतवर्षयुक्तं सतोद्धृतं भेषमुखोऽन्दपः स्यात् ॥ ५॥

शैलनकैं: = २०७ विनिञ्चात् = गुणितात, श्रव्दीघतः = गतवर्षसमृहात् । पुन-र्गतवर्षयुन्दं मनुझं = चतुर्दशझं, शराव्धिभक्तं = पश्चचत्वारिशद्भक्तं, लब्धं घटि-कादियुतं, नभोश्ब्यिष्ठयुतात् , खखेर्भः ८०० हृतात् । लब्धं गतवर्षयुक्तं, सप्तोद्धृतं, तदा मेपमुखोऽब्दपः स्यात् ॥ ५ ॥

भाषा—गतवर्ष की सङ्ख्या को २०० ते गुणाकर पृथक रखे। फिर गतवर्ष को १४ से गुणाकर उसमें ४५ से भाग देकर उट्य घटिकादिक पूर्व के गुणनफड़ में जोड़े, उस योग में २२० जोड़कर ८०० से भाग देने पर जो दिनादि उट्य हो, उसमें गत-वर्ष सङ्ख्या जोड़कर योग में ७ से भाग देकर शेपाङ्क तुल्य अटद्पति होता है यह अटद्पति मेपार्ककाछिक होता है॥ ५॥

आसीद्सीमगुणमण्डितपण्डितात्रयो-द्याख्यद्भुजङ्गपगद्यीः श्रुतिवित्सुवृत्तः । साहित्यरीतिनिषुणो गणितागमज्ञ-श्चिन्तामणिर्विषुलगर्गकुलावतंसः॥ ६॥

श्रसीमगुणमण्डितपण्डितापयः = श्रगणितगुणालड्कृतविद्वद्गणधुरीणः, व्याख्य-द्भुजङ्गपगवीः = श्रध्यापितमहाभाष्यः, वा, विवरणीकृतमहाभाष्यः, श्रुतिवित् = वेदविज्ञः, सुत्रत्तः = सदाचारी, साहित्यरीतिनिषुणः = त्रालङ्कारदोषरीतिरचनपटुः, गणितागमज्ञः=ज्योतिर्गणनाविषयवेत्ता, विषुलगर्गकुलावर्तसः = विस्तृतगर्गवंशी-त्पन्नः, चिन्तामणिरेतन्नाम्ना प्रसिद्धो विद्वानासीत् ॥ ६ ॥

भाषा—अगणित गुणोंसे अलङ्कृत जो पण्डित लोग, उनमें अप्रगण्य, महाभाष्य को पढ़ाने वाला, या ब्याख्या करने वाला, वेद जानने वाला, सदाचारी, साहित्य रीतियं निपुण, ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला, विशाल गर्ग कुलमें उत्पन्न, चिन्ता-मणि नाम का विद्वान् था॥ ६॥

तदात्मजोऽनन्तगुणोऽस्त्यनन्तो योऽधोक्तदुक्तीः किलकामधेनुम् । सत्तुष्टये जातकपद्धति च न्यकपयद् दुष्टमतं निरस्य ॥ ७ ॥

तदात्मकः = तत्पुत्रः, चिन्तामणितनय इत्यर्घः। श्चनन्तगुणः = श्चसंख्यगुणगण-युक्तः, श्चनन्तः= अनन्तदंवज्ञो यः प्रसिद्धोऽस्ति, तदुक्तीस्तद्वचनानि, कामधेनुं= पञ्चाज्ञसाधकं कामधेनुप्रन्यम् , श्चधोक्=दुदोह । तथा दुष्टमतं=दूवितमतं निरस्य= दूरीकृत्यं सत्तुष्टये=सज्जनविद्वज्ञनसन्तोषाय जातकपद्धति च यो न्यह्पयत् = निह्पितवान् ॥ ७ ॥

भाषा—चिन्तामणि का पुत्र अनन्त देवज्ञ हुआ, जिसके गुणों का अन्त नहीं था जिसकी उक्ति 'कामधेनु'-नामके प्रनथ को दूहा। और दुष्ट मतको दूर करके, सजनीं के सन्तोपके छिथे जातकपद्धति को निरूपण किया = बनाया॥ ७॥

पद्माम्वयाऽसावि ततो विपश्चिच्छ्रीनीलकण्डः श्रुतिशास्त्रनिष्ठः। विद्वच्छिवशीतिकरं व्ययात्तं संज्ञाविवेके सहमावतंसम् ॥ ८॥

इति संज्ञातन्त्रं समाप्तम् ।

ततोऽनन्तदैवज्ञात् , प्रमम्बया=प्रमितनामिकया मात्रा, श्रुतिराास्त्रनिष्टः = वेदरास्त्राचारसम्पन्नः, विपश्चित्=विद्वान् , नीलकण्ठदैवज्ञः, स्र्यमावि=प्रमृतः स नीलकण्ठः, विद्वचिछवप्रीतिकरं = पण्डितशिवहर्षदायकं संज्ञाविवेके तन्त्रे=संज्ञा-तन्त्रे, तं सहस्रावतंसं=सहस्रकरणं, व्यथात = क्रतवान् ॥ ८ ॥

भाषा—अनन्त देवज्ञ नाम के पितासे, पद्मा नामकी सातासे वेद शास्त्र पटु पण्डित, नीलकण्ठ उत्पन्न हुए। जो वह विद्वान् शिवदेवज्ञ की प्रीति करने वाले संज्ञा तन्त्रमें सहमप्रकरण को किये, ये शिवदेवज्ञ के छात्र थे। इन्हीं की बनाई पीयूपधारा और इसी प्रन्थ की टीका रसाला है॥ ८॥

इति श्रीनीलकण्ठज्योतिर्वित्कृतसंज्ञातन्त्रे मिथिलादेशान्तर्गतभागलपुर-मण्डलान्तर्गतचयनपुरग्रामनिवासिपण्डितहंसराजमिश्रात्मजश्री-गङ्गाधरमिश्रकृता जलदगर्जनाख्या सवासनसंस्कृतटीका गृहग्रन्थिमोचनी भाषाटीका समाप्ता।

# अथ वर्षतन्त्रप्रारम्भः।

स्वस्वाभिलापं निह लब्धुभीशा निर्विद्मभीशानमुखाः सुरौधाः । विना प्रसादं किल यस्य नौमि तं दुण्डिराजं मितलाभहेतुम् ॥ १ ॥ यस्य देवस्य प्रसादं=प्रसन्नतां, विना ईशानमुखाः=शिवादयः, सुरौधाः=देव-समूहाः, स्वस्वाभिलापं = निजनिजमनोरथं, निर्विद्नं=निर्वाधं यथा स्यात्तया लब्धं= प्राप्तुं, ईशाः = समर्था, निह किल भवन्ति, तं = तादशं महाप्रभावं दुण्डिराजं=लम्बो-दरं = गणेशं, नौम=प्रणमामि ॥ १ ॥

भाषा—जिस देवता की प्रसन्नता विना शिव प्रभृति देवसमूह भी अपने र मनोरथ को निर्विच्न प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होते हैं, उस गणेशजी को में नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

श्रय वर्षफलग्रोतकं वर्षपत्रकणरप्रयोजनमाह—

जातकोदितदशाफलं च यत् स्थूलकालफलदं स्फुटं नृणाम् ।
तत्र न स्फुरित दैविवन्मितिस्तद्व्वेऽब्द्फलमादिताजिकात् ॥२॥
यत् = यस्मात् कारणात् , नृणां=नराणां, ग्रुभाग्रुभफलिज्ञास्नां, जातकोदितदशाफलं=बृहज्जातकादिग्रन्थकथितदशाफलं, स्थूलकालफलदं भवति । तत्र स्थूलकालफलरे जातके दैविवन्मितः = गणक्षवुद्धिर्यतो न स्फुरित, तत्तस्मात् कारणात् ,
श्रादिताजिकात् = प्राचीनसमरसिंहादिकृतताजिकग्रन्थात्, श्रव्दफलं = वर्षफलं

श्रहं बच्भीति ॥ २ ॥

भाषा—जिस लिये मनुष्योंको जातक प्रन्थोंमें कहा हुआ दशा का फल, स्थूल (मोटे) समयमें घटता है। उसमें ज्योतिषी की बुद्धि नहीं दौड़ती है। इसलिये प्राचीन ताजिक प्रन्थोंसे वर्षफल में कहता हूं॥ २॥

गताः समाः पाद्युताः प्रकृतिष्नसमागणात् । खवेदाप्तघटीयुक्ता जन्मवारादिसंयुताः ॥ ३ ॥ अव्दमवेशे वारादि सत्तष्टेऽत्र निर्दिशेत् । शिवष्नोऽव्दः स्वखाद्रोन्दुलवाख्यः खाग्निशेषितः ॥ ४ ॥ जन्मतिथ्यन्वितस्तत्र तिथावव्दप्रवेशनम् । तत्कालेऽकां जन्मकालरिवणां स्यावतः समः ॥ ५ ॥ तदैवाव्दप्रवेशः स्यात् तिथ्यादेनियमो न तु । पक्षकराशिवृद्धवा चेत्त्व्योऽशाद्यैदा रिवः ॥ ६ ॥

# तदा मासप्रवेशो च्प्रवेशश्चेत्कलासमः॥६॥

'गताः समाः' इत्यादि 'ग्रुप्रवेशश्चेत्कलासम' इत्यन्तश्लोकचतुष्टयस्य व्याख्याः संज्ञातन्त्रे कृताः । तत्रैव द्रष्टव्याः । किमत्र पुनः पिष्टपेषणेनेति ॥ ३-६ ॥

श्रथ वर्षप्रवेशोपकरणान्याह—

तात्कालिकास्तु खचराः सुधिया विवेयाः स्पष्टो विलग्नमुखभावगणो विवेयः। वीर्यं तथोक्तविधिना निखिलग्रहाणा-मन्दाधिपस्य विधये कथयामि युक्तिम्॥ ७॥

तात्कालिकाः=वर्षकालिकाः, खचराः = घ्रहाः, सुधिया = पण्डितेन, विधेयाः = कार्याः । तथा स्पष्टः, विलम्रमुखभावगणः = लम्रादिद्वादराभावसमूहः, विधेयः । तथोक्तविधिना 'त्रिंशात्स्वमे विशतिरात्मतुङ्गे इत्यादिनाऽऽदौ निखिलप्रहाणां = सकलप्रहाणां वीर्य = वलं पञ्चवर्गीसंज्ञकं साध्यम् । ततोऽब्दाधिपस्य = वर्षेशस्य = विधये = निर्णयकरणाय, युक्तिं = विचारं कथयामि ॥ ७ ॥

भाषा—पहले पण्डित वर्षकालिक सब ग्रह बनावें, और लग्नादि द्वादश भाक्ष बनावें, बाद सब ग्रहोंके पञ्चवर्गी बल बनावें । उसके बाद वर्षेश निर्णयमें में युक्ति कहता हैं ॥ ७ ॥

> श्रथ प्रश्नलमात् वर्षपत्रानयनमाह— द्विमं प्रश्नांगभागाद्यं रारलञ्यं स्फुटेन्थिहा । प्रश्नाद्वायनफले तुर्येशो लग्नपो भवेत् ॥ ८॥

यस्य जन्मपत्रं न विद्यते, तस्य वर्षपत्रसाधनाय प्रकारोऽयम्। तत्र हायन-फले = वर्षशुभाशुभत्वनिर्णये कर्त्तव्ये, प्रश्नाङ्गभागाद्यं = प्रश्नकालिकलप्रांशादिकं, द्विष्नं = द्विगुणं, शरलव्धं = पञ्चिमविभज्य यत् प्राप्तं, सा स्फुटा इन्थिहा=मुथहा, भवेत् । तत्र प्रश्नाङ्गात् = प्रश्नलक्षात् तुर्येशः = चतुर्थराशीशयहः, लप्तपः = वर्षलमेशः, भवेत् । तथा चोक्तं ताजिकसारे-"प्रश्नाङ्गपो वर्षपतिः प्रकल्यस्तुर्ये-श्वरो जन्मविलम्ननाथः । मुन्थाथिपः प्रश्नविलम्रपश्च त्रैर।शिषो घत्तपतिः पुरावत् ॥'?

#### अत्रोपपत्तिः---

एकेंकस्मिन् वर्षे मुथहा एकेंकराशि भुनक्तीत स्पष्टमेव, परन्त्वेकराशौ त्रिंशदं-शास्तेष्वेव वर्षपर्यन्तं तस्या अवस्थानमतस्तज्ज्ञानाय त्रैराशिकमेवम् , यदि त्रिंश-द्भिरंशैर्द्वादशसमा राशयस्तदा प्रश्नलप्रभुक्तांशैः क इति मुथहामानम् = प्रलखं × १२ = प्रल ं × २ अत उपपन्नं पूर्वार्धम् । प्रश्नाङ्गाच तुर्थेशो लन्नपो

भवतीत्यस्य युक्तिस्तु, खङ्गं नाम मित्रपर्यायः । सित्रविचारश्चतुर्यभावादतश्चतुर्यशो लग्नप इति सर्वे युक्तम् ॥ ८ ॥

भाषा—प्रश्नलम के जो अंशादिक हो, उसको दो से गुणा करके पांच से भाग देने पर जो लब्धि हो, वह राश्यादि सुथहा होती है। और प्रश्नलम से जो चौथे राशि का स्वामी वह लग्नेश अर्थात् वर्षलभ्नेश समझना ॥ ८॥

# श्रथ वर्षेश्वरिनर्णयमाह—

जन्मलग्नपितरब्दलग्नपो सुन्थहाधिप इति त्रिराशिपः।
सूर्यराशिपितरिह्न चन्द्रभाधीश्वरो निश्चि विसृश्य पञ्चकम् ॥ ९ ॥
वली य एषां तनुमीक्षमाणः स वर्षपो लग्नमनीक्षमाणः।
नैवाब्दपो दृष्यतिरेकतः स्याद् बलस्य साम्ये विदुरेवमाद्याः॥ १० ॥
हगादिसाम्येऽप्यथ निर्वलत्वे वर्षाधिपः स्यान्मुथहेश्वरस्तु।
पञ्चापि नो चेत्तनुमीक्षमाणा वीर्याधिकोऽब्दस्य विभुविचिन्त्यः॥ ११ ॥

जन्मलप्तपतिः = जन्मलग्नेशः, श्रव्दलग्नेशः = वर्षलग्नेशः, सुन्यहापतिः = प्रतिवर्षमेकैकराशिचलितजन्मलग्नेशः, श्रिह्विद्यसे, वर्षप्रवेशे, सूर्यराशिपतिः=सूर्यो यस्मिन् राशौ वर्तते तदीशः, रात्रौ वर्षप्रवेशे, चन्द्रराशीशः = चन्द्रो यस्मिन् राशौ वर्तते तदीशः। एतत्पद्यकं एतत्पद्याधिकारिणः के के १ इति विमृश्य, एपां पृथ्ये यः सर्वाधिकवली, तनुं = वर्षलग्नम् , ईक्षमाणः = पृथ्यन् , प्रहो वर्षपः = वर्षशः, स्यात् । लग्नं = वर्षलग्नम् , अनीक्षमाणः=श्रद्शको वली=बलवान् , सल्लि श्रव्दपः= वर्षशः, नैव स्यात् । श्रव्य लग्नदर्शकानां पृष्ठाधिकारिणां मध्ये, वलसाम्ये = पृष्ठ- वर्णीवलसंख्यासमत्वे, दृष्ट्यतिरेकतः = दृष्टिविशेषतः । लग्नं यो हि सर्वाधिकदृष्ट्या पश्यति स वर्षेशः, एवं श्राद्याः=श्राचीनाचार्याः विद्यः।

श्रथ रगादिसाम्ये=दृष्टिवलसाम्ये, श्रथ तेषां निर्वलस्ये तु सुथहेरवरोऽब्दा-धिपः स्यात् । चेत्पञ्च = पञ्चाधिकारिणोऽपि, तर्नु=लग्नं, ईक्षमाणाः=परयन्तो नैव, भवेयुस्तदा तेषां यो वीर्याधिकः = बलाधिकः, स श्रब्दस्य=वर्षस्य, विमुः=स्वामी स्विचिन्त्यः ॥ ९-११ ॥

भाषा—जन्मलग्न का स्वामी(१) वर्षलग्नेश(२), मुथहेश (६), त्रिराशीश(४), दिन में वर्षप्रवेश होने सूर्य जिस राशि में हो उसका स्वामी, रात में वर्षप्रवेश होने से जो चन्द्रराशीश अर्थात्चन्द्र जिसराशिमें हो, उसका स्वामी(५), इन पांची को विचार कर के, कौन ग्रह कौन अधिकारी है ? यह विचार कर के, इन पाचों में जो सब से बली हो, और लग्न को भी देखे बही वर्षेश होगा । सब से अधिक बली होकर भी अगर लग्न को नहीं देखे, तो वह वर्षेश नहीं होता ॥ ९ ॥

अगर पाचों अधिकारी समान वल वाले हों, तो जो ग्रह लग्न को अधिक दृष्टि

से देखे, वही वर्षेश होगा। ऐसे प्राचीन आचार्य कहते हैं ॥ १० ॥

यदि पञ्चाधिकारियों के बळ और दृष्टि भी समान हो, और पांचों दुर्बळ ही हों ऐसी स्थिति में सुथहेश्वर जो घह है, उसी को वर्षेश समझना। अगर पाचों में एक भी घह ळम्न को नहीं देखे, तो जो घह सब से (पञ्चाधिकारियों में ) अधिक वळ-बाद हो वहीं वर्षेश होता है।। १९॥

#### यथ केषाञ्चिन्मतमाह—

वलादिसाम्ये रविराशिपोऽह्नि निशीन्दुराशीङ्गित केचिदाहुः। येनैत्थशाल्यव्दविभुः शशी स वर्षाधिपश्चन्द्रभपोऽन्यथात्वे॥१२॥

वलादिसाम्ये=बलदृष्टिसमत्वे, ब्रह्मि=दिवसे, रिवराशिषः=सृर्याश्रयराशीशः। निशि = रात्रौ, इन्दुराशीशः = चन्द्राकान्तराशीशः, वर्षेशो भवतीति केचिदा चार्या ब्राहुः। परन्तु उक्तसिद्धान्तेन सिद्धोऽब्द्विसुः = वर्षेशः, शशी = चन्द्रः, येन ब्रहेणे-स्थशाली=इत्थशालयोगकर्ता, भवेत् स वर्षेशः। यदि बहुभिब्रहेश्चन्द्र इत्थशालयोगकर्ता भवेत्तदा यस्तेषां सर्वाधिकवली स वर्षेशः। ब्रान्यवात्वे = केनापि ब्रहेण चन्द्र-स्यत्थशालाभावे, चन्द्रभपः = चन्द्रराशीशो वर्षेशः स्थादित्यनेन चन्द्रस्य वर्षेशत्वम-सम्भवं सिद्धम्। यदि च निशि चन्द्रः कर्कराशावेव भवेत्तदैव चन्द्रो वर्षेशः संभवेत्॥ १२॥

भापा—यदि पञ्चाधिकारियों में सबों के बल और दृष्टि समान हों, तो दिन में वर्षप्रवेश होने से जिस राशि में सूर्य हों, उसका स्वामी, रात में जिस राशि में चन्द्र- मा हों, उसका स्वामी वर्षेश होता है। यह कोई आचार्यकहते हैं। अब पूर्वप्रकारसे सिद्ध वर्षेश चन्द्रमा यदि जिस किसी ग्रहसे इत्थशाल करता हो, तो वही वर्षेश होता है। यदि इत्थशाल नहीं होता हो, तो चन्द्रराशि के स्वामी ही वर्षेश होता है। १२।।

#### श्रय वर्षफलाध्यायः-

अव्दाधिपो व्ययषड्यमभिन्नसंस्थो लब्धोदयोऽव्दजनुषोः सहरो। वलैन । निःरोपमुसमफलं विद्धाति काये नैरूज्यराज्यवललव्धिरतीवसौख्यम् ॥

श्रव्दाधिपः = वर्षेशश्रहः, व्ययप्रव्यमभिन्नसंस्यः = द्वादशषष्टायमस्यानान्य-स्थानगतः, लब्धोदयः = प्राप्तोदयः, श्रक्तङ्गतो नेत्यर्थः । श्रव्दजनुषोः=वर्षजन्मकाः ल्योः, बलेन सद्दशः = समः, श्रर्याजन्मनि, वर्षे च बलवान् , तदा निःशेषम् , उत्तमफलम् = शुभफलं, भवति । काये = शरीरे, नैहज्यराज्यवललब्धिः, श्रतीव सौख्यं च भवति ॥ १३ ॥

भाषा—यदि वर्षेश १२।६।८ इन स्थानों से अन्यत्र हों, उदित हों, वर्ष प्रवेश और जन्छकाल में भी वलवान हों तो सब फल उत्तम होते हैं। शरीर में आरोग्य, बल, अष्टि, राज्यप्राप्ति और अत्यन्त सुख होता है॥ १३॥

> श्रव वलानुसारेण वर्षेश्वरफलमाह— वलपूर्णेऽव्द्रपे पूर्ण शुभं मध्ये च मध्यमम् । अधमे दुःखशोकारिभयानि विविधाः शुचः॥ १४॥

श्रव्दिपे = वर्षेशे, वलपूर्णे सित, शुभमुत्तमफलं पूर्णे भवति । श्रव्दिपे मध्ये =

- मध्यवले सित शुभं फलं मध्यमं ज्ञेयम् । वर्षेशेऽधमे=हीनवले, दुःखशोकारिभयानि=

क्लेश-शोक-शत्रु-भयानि, विविधाः = श्रनेकप्रकाराः, श्रुचः=रोगाः, भवन्ति ॥१०॥

भाषा—वर्षेश पूर्णवली हो तो श्रुभ फल पूर्ण होता है यदि मध्यवली हो तो

मध्यम फल होता है, यदि अन्पवली हो तो सब अग्रुभ ही फल होता है ॥ १४॥

श्रथ सुर्यस्य वर्षशत्वफलं, तत्र पूर्णबलिनो वर्षेशसूर्यस्य फलमाह—

सूर्येऽव्द्वे विलिनि राज्यसुखात्मजार्थलाभःकुलोचितविभुः परिवारसौख्यम् पुष्टंयशो गृहसुखंविविधा प्रतिष्ठा शत्रुविनश्यति फलं जनिबेटयुक्तवा॥

विलिन = दशाधिकवलयुक्ते, सूर्ये=रवी, श्रव्दपे=वर्षेशे, सित राज्यसुखात्मजार्थलामः = राज्यसुखस्य, श्रात्मजस्य = पुत्रस्यापि लामः स्यात्, कुलोचितिविमुः =
वंशकमागतसामर्थ्यवान्। परिवारसौद्ध्यं = परिजनसुखम्, पुष्टम् = ग्रधिकं, यशः=
लोके प्रशंसनीयत्वम्, गृहसुखम्=धनधान्यस्त्रीपुत्रसुखं, विविधा = नानाहपा, प्रतिष्ठा=
स्यातिः, भवति । शत्रुः=विरोधो विनश्यति । जनिखेटयुक्त्या=जन्मकालिकप्रहबलतारतम्यरीत्या फलमूहनीयम् । यथोभयत्र पूर्णवलत्वे पूर्ण शुभम् । एकत्र पूर्णवलत्वेउन्यत्र मध्यवलत्वे किश्चिन्न्यूनं पूर्ण फलम् । यदि एकत्र पूर्णवलोऽन्यत्र हीनवलस्तदा
समं फलम् । यद्युभयत्र मध्यवलस्तदा फलं मध्यमम् । यद्येकत्र मध्यवलोऽन्यत्र
हीनवलस्तदाऽत्यं फलं, यदि उभयत्र होनवलस्तदाऽत्यन्तहोनफलमिति ॥ १४ ॥

भाषा—पूर्णवली सूर्य वर्षेश होने से, राज्यसुख, पुत्र, धन लाभ, वंश के अनुसार समुचित अधिकार, परिजन सुख, पूर्णयश, गृहसुख, अनेक प्रकार की प्रतिष्ठा, शत्रु-नाश,ये फल होते हैं। यहां जन्मकाल के प्रहोंके बल समझकर फल विषय में विचार करना। जैसे जन्म, और वर्ष समय में पूर्ण बली हो तो पूरा श्रभफल। यदि दोनों काल में एक में पूर्णवली, दूसरे में मध्यवली तो कुछ कमती पूरा श्रभफल हो। यदि, एक काल में पूर्णवली दूसरे काल में हीनवली हो, तो मध्यमफल, यदि दोनों समय में मध्यमवली ही हो, तो सध्यमफल ही कहना। यदि एक काल में मध्यमवली दूसरे में जीणवली हो, तो न्यून श्रभफल कहना। यदि दोनों काल में हीनवली ही हो, तो अध्यम तल कहना। यदि दोनों काल में हीनवली ही हो, तो अध्यम तल स्थान विशेष अश्रभ ही फल कहना, जैसे—श्रभफल की मात्रा घटेगी, वैसे अश्रभ फल की मात्रा बढ़ेगी यह भी समझना॥ १५॥

श्रय मध्यवलस्र्यस्य वर्षेशफलम्— स्यान्मध्यमे फलमिदं निखिलं तु मध्यं स्वरूपं खुखं स्वजनतोऽपि विवादमाहुः। स्थानच्युतिर्न च खुखं कृशता शरीरे भोतिर्नृपान्मुथशिलो न शुभेन चेत्स्यात्॥ १६॥

मध्यमे = मध्यमवले, पञ्चाधिकदशाल्पसंख्यकवलयुक्ते, सूर्ये वर्षेशे सित, इदं पूर्वोक्तं निखिलं=सर्वे, फलं, मध्यममेव=सामान्यमेव ज्ञेयम्, तथा सुखं, स्वल्पम्, रव-जनतः=स्रीपुत्रश्चातृभिः, श्रिपि, विवादं=साप्रहिवरसकदुवचनालापम्, श्राहुः। स्थान-च्युतिः = पदश्रंशः, सुखं न, च = पुनः, शरीरे = देहे, कृशता=क्षीणत्वम्, नृपात्=भूपात, भीतिर्भयम्, चेद्यदि शुभेन = शुभग्रहेण, वर्षेशस्य मुथशिल इत्थशालो न स्थानदैवम्। शुभेत्थशालो शुभमेव फलं वाच्यम्॥ १६॥

भाषा—पांच दश के बीच बळ वाले (मध्यम यळी) सूर्य यदि वर्षेश हीं, तो यह जो पूर्णवळी वर्षेश में फळ सब कहे हैं, वे सब साधारण समझना। और थोड़ा सुख, अपने परिजनसे भी विवाद हो, और स्थान नाश, सुख नहीं, शरीर में दुर्बळता, राजा से अय हो, यदि शुभग्रह से वर्षेश का इत्थशाळ नहीं होता हो तो ऐसा समझना। अर्थात् मध्यवळी होता हुआ भी यदि शुभग्रह से इत्थशाळ करता हो, तो शुभ फळ ही कहना॥ १६॥

श्रथ हीनवलस्यस्य वर्षेशफलमाह—

स्यं बलेन रहितेऽब्द्यतौ विदेशयानं धनक्षयशुबोऽरिभयं च तन्द्राः। लोकापवादभयनुम्बजोऽतिदुःखंपित्रादितोऽपिनसुखंसुतमित्रभीतिः॥

वज्ञेन रहितेऽर्थात्पञ्चाल्पदलशालिनि सूर्थेऽब्दपतौ = वर्षेशे, विदेशयानं = पर-देशगमनम् , धनक्षवशुचः = धनव्ययो रोगश्च, ग्रदिभयं = शत्रुभीतिः, तन्द्रा=त्राल-स्यम् । लोकापवादभयं = जनकर्तृकदुर्यशःख्यापनभयम् , उप्रकृजः = कठिनरोगाः, श्रातिदुःखं, पित्रादितः = प्रियतमजनकादिपरिजनात् , श्रापि सुखं न, सुतिमत्रभी-तिः = पुत्रसुहृदोऽपि भयम् , भवतीति शोषः ॥ १७ ॥

भाषा— बल्हीन (पांच सेन्यून बल्युक्त) सूर्य चित्वपेंश हो, तो परदेश गमन, धननाश, शोक, रोग, शत्रुभय, आल्स्य, लोकापवाद (कल्क्क), किन रोग, अत्यन्त क्केश, पिता आदि प्रेमीपरिजनों से भी सुख नहीं, प्रत्युत पुत्र, दोस्त से भी डर हो ॥ श्रथ विशेषफलसुक्तं हायनसुन्दरे—

वर्षस्वामी यदा सूर्यस्तन्मध्ये संस्थितोऽपिवा । पूर्णं पश्यतिवा वर्षे तद्रम्राजमयं भवेत् । ज्वरः पित्तश्रमो वा स्याद्धानिर्वा पूर्वदेशतः ।

धातुब्यापारतो हानि विरोधो मित्रवान्धवैः। वियोगो देशगमनं, यदि चन्द्रमसा युतः॥२॥
पूर्णदृष्टेऽथ शत्रूणां जेता द्रविणलाभदः। वायव्योत्तरतो लव्धिः सौख्यं तेजोविवर्धनम् ॥
सद्योगता मिन्न सङ्गः स्त्रीसङ्गात्मुखमाप्तुयात्। श्वेतकयाणकाञ्चाभो विशेषात् कलपत्तनम् ॥
श्ययनाशनवस्त्रादि मिष्ठाचस्वादुभोजनम् । सौधोत्सङ्गं स्थितो गीतनृत्यलोलुपमानसः॥
स्त्रीवत्सलः सुगन्धास्त्रो रात्रौ सुखितचेतसः। श्लेष्मकोपः क्रचित्काले वान्तिवा भवति ध्रुवं॥
स्याद्भौमयुतदृष्टोऽकी भवेदिद्वमलामकृत् । स्वर्णलाभो यशोलाभः शत्रूणां च पराजयः॥
राजसन्मानमधिकं त्वतिपित्तप्रकोपता । स्याद्क्षिणदिशो लाभो वह्नितस्करसाध्वसम् ॥
स्राभयं भवेद्भौमयुतदृष्टे च भास्करे ।

सूर्यो बुधन सिहतोऽय निरीक्षितोऽपि स्यात्तद्गुणः किमपि कच्छुरता कदाचित् । शित्रोभयं भवति किञ्चन कष्टमिष्टैविद्वेषिता स्वसदनेऽपि कजाऽदितः स्यात् ॥ ९ ॥ यदि गुरुयुतदृष्टः स्यादसौ चण्डरोचिः सृजति वितयमार्गं पापमार्गं विहाय । गुरुपदम्य तीर्थं प्राप्नुयात् पुत्रसौद्यं नृपकुलबहुमान्यस्त्रीप्रसङ्गेन लामः ॥ १० ॥ सञ्चनेःसह सम्बन्धः शत्रुनाशो धनागमः । चित्तोत्साहो मनोऽभीष्टं कार्यसिद्धिर्भवेनृणाम् ॥ रिवर्थ सितदृष्टः संयुतो वा ज्वरार्त्तिभवति शिरसि पीड्। छिद्र्रियेति वान्तिम् । भवति जटरग्रूलं कासपित्तातिसारै रिपुभयम्य चिन्ता स्थानतो अंशमेति ॥ १२ ॥ स्यादाग्नेयदिशो लाभः पित्तकामलदृहुता । गलः शुष्यित शुक्रेण रिवर्देष्टी युतो यदि ॥

शिवना यदि संयुतोऽथ दष्टास्तपनस्तापकरो नृणां रिपुभ्यः । धनहानिरुदासतोयमात् स्याद्विफलः क्लेशकरः सुहृद्वियोगात् ॥ १४ ॥ स्याचतुःपदतो हानिरसितादपि मानवात् । श्रसौढ्यं पश्चिमाशातो हानिः शनियुतो रविः ।

राहुणाऽप्यथ युतो यदि दृष्टो धर्मदीधितिरसङ्गलकर्ता । नीचकर्मनिरतो धनहीनः पीडितो भवति दुर्व्यसनेन ॥ १६ ॥ पुत्र-मित्र-सहजादिपीडितः कष्टमेति सुखहानिरद्भुता । आधिमेति न्तु नैर्ऋतेदिशो मूत्रकृच्छ्सदशा रुजाऽदितः ॥ १७ ॥ वियोगो वन्धुवर्गेभ्यो विकाराः पीडयन्ति च । नोचसङ्गरतो नित्यं राहुणासंयुतो रविः १८ केतुना युत्तदष्टोऽर्कःस्थानश्रंशमबाष्तुयात् । वन्धुमित्रकृता पीडा श्रौदास्यंशोचनीयता १९ हानिनीचित्रनात् कृष्णमनुजेनादितो भवेत । सर्वाशुभफळं दत्ते केतुना संयुतो रविः।इति २०

> श्रय चन्द्रस्य वर्षेशफलमाह— चन्द्रेऽव्द्षे मुथशिलं येनासावव्द्षे।ऽस्य चेत्। कम्बृलमिन्दुना जन्म निशि वर्षे तदोत्तम्॥१८॥

चन्द्रे Sच्द्रपे = वर्षेशे सित, येन प्रहेणास्य चन्द्रस्य मुथशिलं, श्रसौ प्रहो वर्षेश-स्तस्य चेत् इन्दुना चन्द्रेण कम्बूलं तथा यदि निशि = रात्रौ, जन्म, तदा वर्ष-मुत्तमं = शुभफ्तस्युक्तमिति ॥ १८ ॥

भाषा—चन्द्रमा वर्षेश होकर जिस किसी घह से इत्थशाल करे, वही वर्षेश होता है यह कह आये हैं, अब वह वर्षेश यदि चन्द्रमा से कम्बूल योग करता है और रात में जन्म है तो वह वर्ष उत्तम होता है ॥ १८॥

> श्रथ पूर्णवलचन्द्रस्य वर्षेशत्वफलमाह— वीर्यान्विते राशिनि वित्तकलत्रपुत्र-मित्रालयस्य विविधं सुखमाहुरार्याः । स्रागन्धमौक्तिकदुक्त्लसुखानुभूति-र्लाभः कुलोचितपदस्य मुपैः सखित्वम् ॥ १९ ॥

वीर्यान्विते=पूर्णवले = द्शाधिकवले, शशिनि=चन्द्रे, वर्षेशे सित, वित्तकलत्र-पुत्रमित्रालयस्य = धन-स्ती-सुत-मित्र-गृहस्य, विविधमनेकप्रकारकं सुखमार्थाः पूज्या खाहुः । सम्मन्धिमौक्तिकदुकूलसुखानुभूतिः = मान्य-सुगन्धद्रव्य-मौक्तिक-वस्त्र-सुखानुभवः । कुलोचितपदस्य लाभः । विश्रस्याध्यापनं, क्षत्रियस्य शासनं, वैश्यस्य व्यापारकरणं, शूद्रस्य सेवा जीविका, एवंहपस्य लाभः स्यात् । नृषैः = भूषैः सिखित्वं = मित्रत्वम्, भवति ॥ १९ ॥

भाषा—पूर्णवली (१० से अधिक वल वाला) चन्द्रमा यदि वर्षेश हो, तो धन स्त्री-पुत्र-मकान के अनेक प्रकार का सुख कहना। माला, सुगन्धित द्रध्य, मोती, वस्त्र, सुखों का अनुभव हो। अपने कुलोचित पद (स्थानाधिकार) का लाभ हो। राजाओंसे मित्रता हो। यह पूज्य आचार्य कहे हैं॥ १९॥

१२ ता० नी०

श्रय मध्यवलचन्द्रस्य वर्षेशवलमाह— वर्षाधिपे राशिनि मध्यवले फलानि मध्यान्यमूनि रिपुता सुतिसत्रवर्गेः । स्थानान्तरे गतिरथो छशता शरीरे इलेडमोद्भवश्च यदि पापकृतेसराफः ॥ २०॥

मध्यवत्ते (पश्चधिकदशाल्पवते) शशिनि = चन्द्रे वर्षाविषे सित स्रमूनि पूर्वी-क्तानि पूर्णवलचन्द्रस्य वर्षेशस्ये कथितानि वित्तकलप्रपुत्रमित्रालयस्य विविधं सुख-मित्यादीनि फलानि मध्यानि=साधारणानि, भवेयुः । सुतमित्रवर्गैः रिपुता=शत्रुता, स्यानान्तरे गतिः=गमनं, स्रयो=स्रान्तरं, शरीरे=देहे, कृशता=दौर्वल्यं, भवति । यदि तादशो मध्यवलचन्द्रः पापकृतेसराफस्तदा श्लेष्मोद्भवः=ककप्रकोपोद्यः स्यात् ॥२०॥

भाषा—यदि मध्यवली चन्द्रमा वर्षेश हो तो पूर्णवली चन्द्रमा वर्षेश होनेसे जो फल कहा है, वे सब साधारण समझना, और पुत्र मित्र वर्गों से भी शत्रुता, दूसरे जगहमें जाना पड़े, शरीरमें दुर्वलता हो। यदि वैसा मध्यवली चन्द्रमा वर्षेश होकर पापप्रह से ईपराफ योगकरता हो तो कफ का प्रकोप होता है ॥२०॥

## श्रथ क्षीणवलचन्द्रस्य वर्षेशफलमाह—

नष्टेऽब्द्ये राशिनिशोतकफादिरोगश्चौर्यादिमीः स्वजनविम्रहमण्युशन्ति। दूरे गतिः सुतकलत्रसुखक्षयश्चस्यान्मृत्युतुल्यमतिहोनवले शशांके॥२१॥

नष्टं = च्रस्तङ्गते, शशिनि = चन्द्रंऽब्द्पे=वर्षेशे, सित शीतककादिरोगः, चौर्या-दिभीः=चौरतस्करभयम्, स्वजनविष्रहम्, श्रिप उशन्ति=कथयन्ति । श्रयं च श्रिति-होनबले=पञ्चाल्पबले, चन्द्रं वर्षेशे सित, दूरे=दूरदेशे, गितः=गमनं, सुतकलत्रसुख-स्यः, मृत्युतृल्यं, कष्टं भवति ॥ २१ ॥

भाषा—अस्तङ्गत चन्द्रमा वर्षेश होने से शीत, कफ, यदमा, खांसी, रोग होता है। चोरी आदि का डर, अपने परिजन से भी (विरोध) दूसरों से तो बात ही क्या है। और यदि अतिहीन बल चन्द्रमा वर्षेश हों, तो दूर देश जाना पड़े, खी का सुख नष्ट हो, ख्रुगुतुल्य कष्ट हो। ये फल आचार्य लोग कहे हैं॥ २१॥

श्रथात्र विशेषफलमुक्तं हायनसुन्दरे— वर्षेपो यदि चन्द्रः स्यात्रूणं पश्यति वर्षेपम् । वर्षे वा ल्लीप्रसङ्गेन मनुजः सुखमेधते ॥ कन्याप्रस्तिः सितवस्तुतः स्याल्लभास्तथाऽलङ्करणं च किंचित् । स्वप्ने युवत्या सह सङ्गमेति लाभस्तु वायव्यदिशोऽपि भूयात् ॥ २ ॥ अङ्केऽतिमशुरं वस्त्राभरणप्राप्तिरुत्तमा । किञ्चित् स्वपक्षतो वैरंलाभः स्यादुत्तरादिशः ॥

चन्द्रः सूर्येण युतो दृष्टो वा राजसङ्गमं कुरुते । क्षामो ज्वराच्छिरोऽर्त्तिर्गात्रे शूलादिविस्कोटः ॥ ४ ॥ किञ्चिदपि विह्वतः सुरपनृतिपवर्गाद्भौतिमेति साशङ्कम् । कुद्धत्यनुसमयमयं यदि चन्द्रः सूर्ययुतदृष्टः ॥ ४ ॥

श्रोमेन सहितचन्द्रो दृष्टो वाग्नेऽश्चतुष्पदात्। भयं विथत्ते याम्यातो हानिः कफज्वरौ तथा॥
भयं च स्खलनाद्भूमौ शस्त्राहुधिरविकिया। कासं विस्फोटकादि स्याद्भ्यं हानि रथाल्पिका॥
क्षामं वर्पुर्नृपाद्ग्डभयं स्यादिन्द्रलुप्तकम् । मङ्गलेन युतो दृष्टो मङ्गलं कुक्ते राशी॥
बुधेन बुधदृष्टो वा रोहिणीरमणस्तदा । स्वर्णादिधातुसम्बन्धाङ्गाभो वाहनवाजिनाम् ॥
मेधावृद्धिभागयुतः सदाऽऽनन्दमयः सुखी। समक्षं रिपुपक्षः स्याङ्खिखने पठने भयम् ॥
स्यादुत्तरदिशो लाभः स्वजनात् सुखमाष्तुयात् । सदा शुभफलं दत्ते बुधेन सहितः शशी॥

यदि गुरुयुतदृष्टस्तारकेशो धनाप्ति सुखवसनस्रुतस्त्रोसंद्विलासं विधत्ते । भवति विशद्विद्यालव्धिरैन्द्रीदिशातः किमपि च धनदाशातो महालाभमेति ॥ बाहनाप्तिर्भवेद्भोक्ता भगवत्यतिवत्सलः । लोके मानयशःस्वर्णलामस्तूत्तमसङ्गतः ॥

> जगदीश्वरपद्भक्तो लाभो जलजातवस्तुनः सततम्। सुखमेति स्त्रीसङ्गात् कन्यामृतिः स्त्रिया लाभः॥

स्यादाग्नेयदिशो लाभः सौढ्यंपुण्यविवर्धनम् । गीतादुत्तमबस्रादिशयनासनभोजनम् ॥
'स्यादुत्तमगितप्राप्तिः सविलासः सहोदितः । सुगन्धं दिव्यवस्रादि लभते मनुजोत्तमः ॥
सौरिणा युत्रदृष्टेन्दुक्द्वेगं कुरुते भयम् । नृपशत्रुभयाच्छोकं हानिं वा वाहणीदिशः ॥
काणारपन्नोरलपलाभौ धननाशो भयं भवेत् । गात्रे रक्तविकारेण दद्वनीचेन सन्नतिः ॥
कुरुम्बमध्ये कलहो दुर्वुद्वेव्यसनागमः । कृशता गात्रसङ्कोचः शनियुक्तो यदा शशी ॥
स्यात्तमोयुत्रदृष्टेन्दुस्तदा शत्रुक्तार्दितः । भयोद्वेगौ शरीरे च रक्तवातस्य विक्रिया ॥

मूर्च्छाज्वरामयः सर्पजलभोः कलहोऽसकृत् । स्यात्रैर्ऋतर्दिशो हानिः केतुना सहितः शशो ॥ इति वर्षेशचन्द्रफलम् ॥

श्रय पूर्णबलभौमस्य वर्षेशफलमाह— भौमेऽब्द्पे बल्लिनि कीर्तिजयारिनाशः सेनापतित्वरणनायकता प्रदिष्टा ।

# लाभः कुलोचितवनस्य नमस्यता च लोकेषु मित्रसुतवित्तकलत्रसौख्यम् ॥ २२ ॥

बिलिन = पूर्णवित, भौमे = कुले, ख्रव्दपे = वर्षेशे, सित, कीर्तिजयः, ख्रिरिनाशः, सैनापितित्वरणनायकता, प्रदिष्टा । कुलोचितधनस्य, ब्राह्मणस्य विद्या, क्षित्रयस्य राज्यं, दैश्यस्य धनधान्यादि, शूद्रस्य सेवालब्धद्रव्यम् इति रूपस्य लाभः । लोकेषु= जनेषु नमस्यता = माननीयता, सुतिमत्रकलत्रसौष्ट्यं च भवति ॥ २२ ॥

भाषा—पूर्णवली मङ्गल वर्षेश होनेसे, कीर्त्ति, जय, शत्रु का नाश, सेनापित या संप्राममें प्रधान, (वस्तुतः ये दोनों एक ही हैं)। और दुलोचित धन सम्पत्ति की प्राप्ति लोगोंमें मान्य पूर्य होना, और पुत्र, मित्र, खी का सुख होता है॥ २२॥

> श्रथ मध्यवलभौमस्य वर्षेशफलमाह— मध्येऽव्दपेऽवनिस्तते रुधिरस्नृतिश्च कोपोऽधिको झकटशस्त्रहतिक्षतानि । स्वामित्वमात्मगणतो वल्लगौरवं च मध्यं सुखं निखिलसुक्तफलं विचिन्त्यम् ॥ २३ ॥

मध्ये = मध्यवते, भौमे=कुजे, श्रब्दपे=वर्षेशे, सित, रुधिरस्नुतिः = शोणितक्षर णम्, श्रिषकः, कोपः = कोधः । झक्दशस्त्रहितक्षतानि = कल्ह-रास्त्राघात-त्रणा-नि, श्रात्मगणतः=स्ववर्गात्, स्वामित्वम्, वलगौरवं च, भवति, तथा निखिलं=सक-लम्, उक्तफलं=पूर्णवलकुजफलं,मध्यं=साधारणं, सुखंच साधारणं विचिन्त्यम् ॥२३॥

भाषा—मध्यम (५-१०) बली मंगल यदि वर्षेश हो, तो खून गिरे, अधिक क्रो<mark>ध,</mark> झगड़ा, शखकी चोट, घाव होवे, अपने परिजन का मालिक हो, वल, गौरव, मध्यम सुख हो, और पूर्ण वल मंगल वर्षेशमें जो फल कहा है, वह मध्यम (साधारण) हो ॥

## श्रथ क्षीणवलकुजस्य वर्षेशफलमाह—

हीनैऽब्दपेऽस्रजि भयंरिपुतस्कराग्निलोकापचाद्भयमात्मधियां विनाशः। कार्यस्य विझमतिरोगभयं विदेशयानं क्षयोऽपनयतो गुरुहण्ट्यभावे ॥२४॥

हीने = हीनवले (१-५) श्रसृति = कुले, श्रव्द्षे = वर्षेशे सित, भयं = भीतिः, रिपुत्तस्वरामिलोकापवादभयम्=शत्रु-चौर-विह्न-जनिन्दनभयम्, श्रात्मधियां = स्वतुद्धीनां, विनाशः=क्षयः, कार्यस्य सिद्धौ, विश्नमन्तरायः। श्रितरोगभयं=विशेष-रोगभयम्, विदेशयानं = परदेशगमनम्, गुरुदृष्ट्यभावे सित, श्रपनयतः = श्रन्या-यात्, क्षयो नाशः सम्भवति ॥ २४०॥

भाषा—हीन बली मङ्गल वर्षेश होने से भय होता, और शत्रु भय, चोर भय, अग्नि भय, लोकापवाद भय, और अपनी बुद्धिका नाश, काम काज में बाधा, अत्यन्त रोगभय, परदेश जाना, ये सब फल होते हैं। यहां बृहस्पति की दृष्टि तादश हीनबल मङ्गल पर नहीं हो तो अन्याय से चय (नाश) होता है॥ २४॥

### व्यथ विशेषफलमुक्तं हायनसुन्दरे-

वर्षेषो यदि माहेथो वर्षेण युनहन् यदि । पितरक्तम्कोषोऽन्यहारदुर्ब्यसने रतः ॥ दुर्नये निरतो मित्रवान्यवैर्विप्रहोऽभिकः । तस्कराप्तिमयं त्रते यदि भौमोऽस्ति वर्षेषः ॥ रिवणा युत्तदृष्टोऽत्र वक्को नृपकुलाद्धनम् । तत्सन्मानमवाप्नोति कुर्यात् साहसमुत्तमम् ॥ रणेजयः प्राग्दिशातः मुखलामो ज्वरस्तनो।पश्चिमस्यामलाभोऽल्पभयं वित्तभयं क्कित्ति॥ चन्द्रेण युत्तदृष्टेबेदारो नानार्थलाभदः । सुदृदः सुखमुत्साहमाप्नोति मणिमौक्तिकान् ॥

> पुत्रभातृप्रबृद्धिः स्यात् सुखं यवतिसंगमात्। वस्त्राभरणभोज्यानां लाभी वायव्यदिग्भवः॥ चान्द्रिणा धरणिजो युतदृष्टी वैरिवर्गपरितापसुपैति। राजवहिनुपभीर्धनहानिः पीडनं पशुगणस्य नितान्तम् ॥ स्याचिन्ता रक्तपित्तप्रकोषः धनददिग्भवा। भौमेन युतदृष्टश्चेद् वुधोऽशुभफलप्रदः ॥ भौमो गुरुयुतदष्टस्तीर्थप्राप्तिः सदैव गुरुभक्तः। पुण्यमतिः शुभवंगतिमासाद्य शुभार्थतत्रयं कुठते॥ विख्यातः सर्वमुजने कुलमध्ये मुप्रतिष्ठतो भवति। र्रशानदिशो लाभः स्वल्पभयं किमपि सुखमसौ धत्ते॥ सितयुतदृष्टः रात्रुकोधाद्भयं वपुदुः खम्। हानिर्गमनं दुर्ब्यसनमग्निदिग्भीतिः॥ शनियुतदष्टे भौमे दु:खमुदासी विचित्तिता दौःस्थ्यम् । हानिदुर्घ्यसनत्वं दुर्वदिनीचसङ्गमतः॥

उद्वेगः स्यात् पश्चिमाशाभवो हानिः सितेतरात् । मनुजाद्वा यशोद्दानिर्भौमश्चेच्छनिद्दग्युतः॥ राहुणा युतदृश्श्रेङ्घोहिताङ्गो भयङ्करः । चौराविनृपशत्रूणां भीतिदः सुखद्दानिकृत् ॥ शरीरे वातकष्टं स्याद्भयं नैऋत्यदिग्भवम् । तथोद्वेगो हानिर्थे नीचसङ्गाद्धर्मकृत् ॥ स्यात् केतुयुतदृष्टश्चेत्कुजो विद्युद्भयङ्करः । स्यान्मेषगर्जनाद्भीतिश्चोदराविरिपोरिप ॥ शरीरेऽपि रुजातक्कौ क्वेशश्चौरादहेर्भयम् । शोकचिन्तापरोभूपाद्भौमः केतुदशा युतः ॥ इति वर्षेशभौमफलम् ।

श्रय पूर्णवलस्य वृधस्य वर्षेशफलमाह— सौम्येऽव्द्रेप वलवति प्रतिवादलैष्य-सच्छास्त्रसद्व्यवहतौ विजयोऽर्थलाभः। श्रानं कलागणितवैद्यभवं गुरुत्वं राजाश्रयेण नृपता नृपमन्त्रिता वा॥२५॥

वलवित सौम्ये=बुधे, खन्द्पे=वर्षेशे, सित, प्रतिवाद्तेस्यसच्छास्नसद्वयबहृतौ= विवाद-लिपिकर्म-ग्रुभशास्त्रव्यवहारे शास्त्रार्थे च, विजयः = स्वजयः, अर्थलाभः = धनलाभः, कलागणितवैद्यभवं = ज्ञानं, राजाश्रयेण गुरुत्वं=गौरवं, नृपता=राज्ञत्वं, वा नृपमन्त्रिता = भूपमन्त्रित्वं च भवति ॥ २५ ॥

भाषा—पूर्ण बलवान् बुध वर्षेश होनेसे लोगों से विवाद में, लेख कागज पत्र के वावत् में, अच्छे शाखों के व्यवहार (शाखार्थ) में, यदि वकील हो तो जिरह वहस में जय होती है और धन लाभ होता है। नाना प्रकार की कलाओं में गणित (हिसाव) में वैद्यक (आयुर्वेद) में ज्ञान उत्पन्न होता है। राजा के आश्रय से, गौरव (संमान) होता है और राजा, या राजमन्त्री (मिनिस्टर) होता है॥ २५॥

श्रथ मध्यवलबुधस्य वर्षेशफलमाह—

अन्दाधिपे राशिसुते खलु मध्यवीर्ये स्यान्मध्यमं निष्ठिलमेतद्थाध्वयानम्। वाणिज्यवर्तनमथात्मजमित्रसौख्यं सौम्येत्थशालवशतोऽपरथा न सम्यक्

मध्यवीर्थे = मध्यवले ( ५-१० ) शशिमुते = बुधे, ब्रब्दाधिपे=वर्षेशे, सित, एतत् पूर्वोक्तं ( प्रतिवादलेख्येत्यादिकं ) सक्तं फलं मध्यमं भवति । ब्रथ ब्रथ्वयानम्मार्गचलनं, परदेशगमनित्यर्थः । वाणिज्यवर्त्तनं=व्यापारप्रचारः, ब्रथ सौम्ये-त्यशालवशतः = शुभव्रदेशशालवशात् ब्रात्मजिमत्रसौद्यम् = पुत्र-मित्र-सौद्यम् । भवति । ब्रप्पथा = ब्रम्थथा शुभेत्यशालाभावे सम्यक् फलं नेति विज्ञयम् ॥ २६ ॥

भाषा—मध्यवटी बुध वर्षेश होने से पूर्वोक्त (पूर्ण बटी बुध में जो जो फट कहे हैं) वे सब साधारण होते हैं। और रास्ता चटना, न्यापार का प्रचार होता है। शुभग्रह से इत्थशाट होने से, पुत्रमुख, मित्रमुख, होता है, अन्यथा अच्छा नहीं होता है ॥२६॥

श्रय हीनवलवुधस्य वर्षेशफलमाह— सौम्येऽब्द्पेऽधमवले वलवुद्धिहानिर्धर्मक्षयः परिभवोनिजवाक्यदोपात्। निश्लेपतो विपद्तीव सृषेव साक्यं हानिः परव्यवहतेः सुतवित्तमित्रैः॥२०॥

श्रधमवले = हीनवले ( १-५ ) सौम्ये = बुधे, ध्यन्द्षे = वर्षेशे, सित बलवु-दिहानिः, धर्मक्षयः = धर्मनाशः, निजवाक्यदोषात् = स्वयचनापराधात् , परिभवः= पराभवः, निज्ञेपतः = गर्त्तगतवित्ततः, धर्ताव = ध्रत्यन्तं, विपत् । मृपैव = (मध्यैव, साद्यं=परमतपौष्ट्यं, परव्यवहृते: = ध्यन्यजनव्यवहारात् , सृतवित्तिमित्रैः = पुत्रधन-सुहृद्भिर्हानिः = क्षयो भवति ॥ २७ ॥

भाषा—हीन वर्ली (१-५) बुध वर्षेश होनेसे, वल बुद्धि की हानि होती है। धर्म का नाश (अधर्म का उदय), अपने ही वचन के दोप से पराभव, और गाड़े हुए धन से अस्यन्त विपत्ति होती है, झूठे ही गवाही देनी पड़ती है। दूसरों के ब्यवहार से, तथा पुत्र, धन, मित्र से हानि होती है॥ २०॥

अभ विशेषफलं हायनमुन्दरे—

वर्षलमपतिश्वान्त्रिर्युतदष्टोऽय सत्फलम् । दत्ते दि॰याङ्गनाभोनं धिपणामतिसन्दरीम् ॥ स्वधर्मनिरतः पुत्रमित्रवर्गेण संयुतः । सृहृदां सुतक्रन्यादिवृद्धिः सानन्दमोदितः ॥

> कदाचित् स्याद्वपुःपोडा लाभः स्यादुत्तरादिशः। सर्दशास्त्रप्रवीणश्च वर्षपः स्याद् वुधो यदि॥ राजकुलात् प्रीतिः स्त्रीपुत्रस्वजनोत्सवः। तीर्थप्राप्तिस्तथा लाभः पूर्वाशातः फलोद्भवः॥ सुवर्णाश्वप्रवालादिपशुवर्गादिसञ्चयः अकस्मादिप लिब्धः स्याद् बुधो रिवयुतो यदा ॥ स्याचन्द्रयुतदृष्टस्तु सौम्योऽसौम्यकरः स्मृतः। कासदद्रकृतां पीडां करोति गजसाध्वसम्॥ वधपोडनम् । पामाखर्जरगं भन्नः परप्रनां शत्रोभयं विनाशो वा चिन्ता वायव्यदिग्भवा॥ सहद्भयोऽपि विरोधः स्थान्महिषादिरणाद्भयम्। **स्याद्धौ**सयुत्तदृष्टश्चेच्चन्हजो दीर्घरोगकृत् ॥ कुले वा दुष्कलंकीऽथ स्थानश्रंशमवाष्त्रयात्। श्राधिर्वा दस्युभिः क्लेशः सम्भ्रमः परसङ्गमात् ॥ शिरोऽत्तः स्वर्णकाराद्वा हानिर्याम्यदिशो भवेत्। गुक्षणा युक्तदक् सौम्यो भयव्याधिनिकृन्तनः॥

शतुनाशो नरेन्द्र।दिसन्मानो महनीयता । सत्यवक्ता पुण्यतीर्थे लामो धर्मवते हढः ॥ ईशानदिग्भवं सौख्यं प्रीतिलाभं प्रयच्छति । भागवेण युतो हृष्टो ह्रो तिज्ञानकलापकृत् ॥ बहुलीसङ्गमाद्रामारतिप्रीतिप्रमोददः । स्त्रीसङ्गमात् सुखवाप्तिर्लाभः रवेतकयाणकात् ॥ स्वदेवगुरुभक्तः स्याद्ददान्यो नाटकप्रियः । सुखमाङ्गल्यमुत्साहं कुरुते मित्रसङ्गमम् ॥ राजचिह्नपद्रप्राप्तिः शत्रुनाशं करोति च । स्यादाग्नेयदिशः सौख्यं बुधः शुक्रेण दृष्टयुक्॥ सौरिणा युतदृष्टस्तु धर्मश्रंशकरो बुधः । सम्भोगसमये काश्ये शीतलत्वं प्रजायते ॥ प्रमेद्रादिविकारो वा नीचसङ्गाद्धनव्ययः । क्ष्रीवे प्रीतिर्ग्रहे क्लेशो वेश्यादासीषु वा रितः॥ बुधस्तमोदृष्ट्युतः साहसं कुरुतेऽधिकम् । सर्वकार्यकृतोःसाहः किश्चिवतत्रमोऽपि च ॥

स्यान्नैर्ऋतदिशो लाभी वातोद्भूतक्जार्दितः । किञ्चित्रीचजनात् सौछ्यं लभते मनुजः सदा ॥ रोहिणीतनयः केतुयुतदृष्टो यदा भवेत् । शोकहानिकरो नीचसङ्गमाद्मुखं करः ॥ इति बुधवर्षेशफलम् ।

यथ गुरोहतमबलिनो वर्षेशफलमाह—

जीवेऽच्द्रपे वलयुते परिवारसौड्यं धर्मो गुणप्रहिलता धनकीर्तिपुत्राः। विक्वास्यता जगति सम्मतिविकमाप्ति-र्लाभो निधेर्नुपतिगौरवमप्यरिष्नम्॥ २८॥

वलयुते=पूर्णबले (१०८२० वल) दशाधिकवले, जीवे=गुरौ, ख्रब्दपे=बर्षेशे परिवारसौद्धं, धर्मः = धर्मप्रवृत्तः, गुणप्रहिलता = गुणप्राहकता, धनकीर्त्तिपुत्राः, भवन्ति । जगित = संसारे, विश्वास्थता = प्रतीतियुक्तता, सन्मतिविकमाप्तिः = शुभ- खुद्धि-पराक्रमलाभः, निधेः = निखातद्रव्यस्य, लाभः = प्राप्तिः, ख्रिरिःनं=शत्रुनाशकरं, नृपतिगौरवम् = राज्ञः सम्मानभाजनत्वम्, एतानि भवन्तीति ॥ २८ ॥

भाषा—पूर्णवली बृहस्पित वर्षेश होनेसे परिवार का सुख, धर्म, गुणग्रहण प्रेम, धन, यश, पुत्र ये शुभ फल होते हैं। संसारमें विश्वासपात्र, अच्छी बुद्धि, अच्छे परा-क्रमकी प्राप्ति, गाड़े हुए धन का लाभ, और शत्रुके नाश करने वाला राजाका संमान प्राप्त होता है। १८॥

श्रथ मध्यवलगुरोर्वर्षेशफलमाह— अब्दाधिपे सुरगुरौ किल मध्यवीर्यं स्थान्मध्यमं फलमिदं नृपसङ्गमश्च । विज्ञानशास्त्रपरताऽप्यशुभेसराफे दारियमर्थविलयश्च कलत्रपीडा॥२९॥

मध्यवीयं = मध्यवले (५-१०) सुरगुरौ = बृहस्पतौ, आब्दाधिये=वर्षेशे सित इदं पूर्वोक्तं फलम् (परिवारसौंख्यं धर्मो गुणब्रहिलता, धनकीत्तिपुत्राः । विश्वास्यता जगित सन्मतिविक्तमाप्तिर्लाभो विधेर्नृपतिगौरवमप्यरिन्नम् ) इति फलं मध्यमं=साधा-रणं ज्ञेयम्, नृपसङ्गमः = राजसमागमः, विज्ञानशास्त्रपरता = विशिष्टज्ञानविषयप्रन्य-दर्शनासिक्तः। च स्यात् अशुभेसराफे=पापब्रह्कतेसराफयोगे सित, दारिद्रचम्=धना-रुपत्वम्, आर्थविलयः = धनव्ययः, कलत्रपीडा = स्त्रीकष्टं च किल भवति ॥ २९ ॥

भाषा—मध्यवली बृहस्पति वर्षेश होनेसे पूर्णवलीके जो फल, सो सब साधारण समझना और राजासे मिलन, विज्ञान-शास्त्रमें, तत्परता हो यदि पापग्रहसे ईसराफ योग होता हो तो दरिद्रता, धनका नाश, स्त्रीकष्ट ये सब अशुभ फल होते हैं ॥२९॥

यय हीनवलस्य गुरोवंर्पेशफलमाह—

जीवेऽब्द्वेऽधमवले धनधर्मसौखयहानिस्त्यजन्ति सुतमित्रजनाः सभायाः। लोकापवाद्भयमाञ्चलताऽतिकष्टं वृत्तिस्तनौकफरजो रिपुभोःकलिश्च३०

श्रथमवर्ते=हीनवर्ते, जीवे=गुरौ, श्रव्दपे=वर्षेशे, सित धनधर्मसौख्यहानिः सभार्याः = सिद्धियः, सुतिमित्रजनास्त्यजन्ति, लोकापवादभयम्, श्राकुळता = व्यप्रता, श्रितिकष्टम्=विशेषकलेशः, वृत्तिः=वर्त्तनं, तनौ=शरीरे, कफ्रकः=रलेष्मप्रधानरोगाः, रिपुभीः = शत्रुभयम्, क्रिः = क्रलहश्च भवति ॥ ३० ॥

भाषा—हीनवली बृहस्पित वर्षेश होनेसे धन, धर्म, सुर्खों की हानि, और स्वी पुत्र, मित्र लोग भी छोड़ दें, लोकापवाद की डर हो, आकुलता, अतिकष्ट हो, शरीर में कफ का रोग, खांसी, दमा आदि हो, शत्रु का भय और कल्ह भी हो॥ ३०॥

> श्रथ विशेषफलमुक्तं हायनस्र-दरं— वर्षपो यदि गुरुर्युतदृहो दीप्तिकृद्दिशांत धान्यधनाप्तिम् । राजमान्यमुतसन्ततिकर्त्तां काश्चनादिमणिमौक्तिकलाभः॥

पुण्यतीर्थादिगमनं लामस्तूनरदिग्भवः । बस्नरत्नविभूषादि-लिब्धिरुत्तममानुषात् ॥ रविणा युतद्दप्रस्वेज्जीवः शत्रुनिकृन्तनः । स्यातो राजकुले तेजोबृद्धिर्बाधाज्वरार्दितः॥

> शिरोऽर्त्तर्वा वातपीडा किबिद्राजभयं भवेत्। स्वल्पः पूर्वदिशो लाभः सहजातकलहित्रयः॥ विधुयुतदृष्टी जीवो ललनाभोगं करोति सुखबृद्धिम्।

शुभरायनासनभोजनयुत्तसहदां प्राप्तिमधिपसन्मानम् ॥ सितवस्तुतस्तु लाभः श्लियोऽपि वरभोगसौक्यमधिकतरम् । वायव्यदिशो लाभः कासादिव्यसनभि किञ्चत्॥ भौमेन युतदृष्टरचेद्धनसौख्यपद्रप्रदः। रणे जयो रत्त.वस्तुव्यापाराव्छव्धिइत्तमा ॥ यशो नीरोगता सौख्यं स्याद्क्षिणदिशस्तथा। गुरौ ॥ नृपाद्भयं ज्वरं किञ्चिद्धौमदृष्युते व्रधेन युतदृष्टरचेदितसाँख्यपद्रपदः। वित्तलाभः सुखं दुःखं साम्यं वा शत्रुमित्रयोः॥ लाभन्ययौ समी देवगुरुपादरतः सदा। लब्धिहतरतः किञ्चिच्छरोऽत्तिर्वृद्धिवैभवम् ॥ सितयुतदृष्टे जीवे धनहानिः क्लेशता रिपोः काचित्। बुद्धिभंशो युवतीवियोजितो हानिरपि च रुद्रदिशः॥ शनियुत्दष्टे धिषणे म्लेच्छभयं स्थानमानहानिः स्यात् । यूतकोडामधुपाने कलिरतिश्राधमैः विस्फोटकादिविकृतिर्वाताधिक्यं जलाद्भयं करभात्। हानिर्मनुजात् कृष्णात् कृपाणकादपि च महिपभयम् ॥ चिन्ता वारुणदिक्संभूता धनहानिरपि ध्रुवम्। महिषात् करभात् प्राप्तिः काचिच्छनियुते गुरौ ॥

सैंहिकेयेन युतरग्गुरुर्वन्थनकष्टदः । बन्धुपीडा वपुर्वातपीडितं ज्वरयद्मणा।।
सुदृद्धियोगादुद्देगो मनस्तापो मृतेर्भयम् । कुले शोकः पदभ्रंशो जलसप्भयं भवेत्।।

स्यादाग्नेयदिशो भीतिर्भवेदसितमानुपात् । हानिर्वा युतदृष्टश्चेद् गुरू राहुप्रहेण च ॥ स्यात् केतुयुतदृष्टश्चेत् सुरराजपुरोहितः । पुत्रश्चात्रादिसम्बन्धात् स्थानश्रंशमवाप्नुयात् ॥ देशश्रमणशीलः स्याचिन्ता वे नीचसङ्गमात् । श्रशुभं कुरुते केतुयुतहृष्टो गुरुर्यदि॥

इति गुरुवर्पेशफलम्।

श्रय पूर्णवलस्य शुकस्य वर्षेशकलमाह—

शुकेऽब्द्पे वलिनि नीरुजता विलाससच्छाखरत्नमधुराशनभोगतोषाः। क्षेमप्रतापविजया वनिताविलासो हास्यं नृपाश्रयवशेन धनं सुखं च॥३१॥

विलिन शुकेऽव्दपे=वर्षेशे सित, नीक्वता=त्रारोग्यम्, विलासः=विशेषमनी-विनोदः। सत्त्वाल्लप्रेम, रत्नप्राप्तिः, मधुराशनं = मिष्टाल्लभोजनम् भोगः = इच्छित-विनोदः। सत्त्वाल्लप्रेम, रत्नप्राप्तिः, मधुराशनं = मिष्टाल्लभोजनम् भोगः = इच्छित-विनोदः। तोषः = सन्तोषः, च्रेमप्रतापिवजयाः = कल्याण-भाग्योदय-शत्रु-पराजयाः, भवन्ति। विनताविलासः = स्त्रीविहारः, हास्यं = हर्षस्चकवचनरचनम्, नृपाश्रयवशेन = राजद्वारवशात्, धनम् = धनलाभः, सुखम् = श्रमिलवितपदार्थलामः भवति॥ ३१॥

भाषा—पूर्णबली शुक्र वर्षेश होनेसे, नीरोग रहना, कीडा, अच्छे शास्त्र प्रन्थों में प्रेम, रस्न जवाहिरोंका लाभ, मिशक भोजन, भोग, सन्तोष, करदाण मङ्गल, प्रताप, विजय, स्त्री सुख, हंसी-खुशी, राजाके आश्रयसे धन लाभ, और सुख होता है ॥२१॥

अय मध्यवलस्य शुकस्य वर्षेशफलमाह—

अन्दाधिपे भृगुद्धते खलु मध्यवीर्यं स्यान्मध्यमं निखिलमेतदथाल्पवृत्तिः । गुप्तं च दुःखम्बिलं सुनिबद्धवृत्तिः पापारिचीक्षितयुते विपदोऽर्थनाद्याः ॥

मध्यवीर्य=मध्यवले ( ५-१० ) सृगुसुते=शुक्ते, ब्राव्दाधिये=वर्षेशे, सित एत-त्पूर्वोत्तं पूर्णवलसृगुवपेशफलं नीहजता विलासेत्यादि निश्वलं = सकलं, मध्यमं=सा-धारणं ज्ञेयम् । श्रय श्रव्पवृत्तिः = स्वल्पवर्त्तनम्, श्रश्विलं = सकलं, गुप्तम् = अप्रकटं, दुःखं, भवति, सुनिवद्ववृत्तिः=श्रातिप्रतिहद्धजीविका वाच्या । पापारिवीक्षितयुते=पाप-प्रहृशत्रुदृष्ट्युते सिति, विषदः=विपत्तयः, श्रर्थनाशः=धनव्ययः भवति ॥ ३२ ॥

भाषा—मध्य बही (५-१०) शुक्र वर्षेश होने से पूर्वोक्त पूर्ण वही शुक्र को वर्षेश होने में जो फल कहा है, वह सब मध्यम समझना। थोड़ी जीविका, अनेक मकार का गृह दुःख हो, जीविका रोकी जाय। पाप शत्रु से दृष्ट युत हो तो विपत्ति हो, धन नाश हो ॥ ३२ ॥

अथ हीनबलस्य शुकस्य वर्षेशफलमाह-

शुक्रेऽव्द्पेऽधमवले मनसोऽतितापो लोकोपहास्विपदो निजवृत्तिनाराः। हेपः कलत्रसुतमित्रजनेषु कष्टादन्नारानं च विफलक्रियता न सौख्यम् ॥

श्रधमबले = हीनबले ( १-५ ) शुक्तेऽब्द्पे = वर्षेशे सति, मनसः = चित्तस्य, श्रतितापः = सन्तापः, लोकोपहासांवपदः=लोकनिन्दाविपत्तयः, निजवृत्तिनाशः=स्व-जीविकाहानिः, कलत्रद्धतमित्रजनेषु=स्त्रीपुत्रमित्रेषु,द्वेषः=विरोधः, कष्टात् = वलेशात्, श्चरनाशनं = भोजनम् विफलिकयता = व्यर्थकार्यथ्रमः, सौढ्यं न द्र्याद् दुःखं भवतीति ॥ ३३ ॥

भाषा—हीन वली शुक्र यदि वर्षेश हो तो सन का सन्ताप, लोगों में हंसी दिखागी विपत्ति भी हो, अपनी जीविका का नाश हो, (यदि नौकरी करे तो नौकरी छूट जाय) खी, पुत्र नित्रों से विरोध हो, क्लेश से कुछ अब खाने को मिले, जो काम करे, सो व्यर्थ हो जाय सुल नहीं हो॥ ३३॥

यथ विशेषफलमुक्तं हायनसुन्दरे—

्वर्षाधिपो यदि भगोस्तनयोऽय दृष्टो युक्तश्च वाहनविभुपणतादिलाभः ।

कन्याप्रस्तिरय धर्मपदार्थसार्थबुद्धिप्रकाराकुरालस्वमुपैति जन्तुः ॥

भूतनयो रिवणा युतदृष्टः कष्टं वं जाठरं कुरुते ।

जवरवाधा च शिरोऽर्तिनेत्रे वा दृष्टतो रिपोर्मीतिः ॥

वपुषि दुर्वलता नृषतेर्भयं दहनभीतिरिमत्रकृतः किलः ।

किमिष कासमुपैति धनक्षयं भवति हायनके रिवयुक् किलः ॥

चन्द्रेण युतदष्टश्चेद्भार्गवः पशुनाशनः । नखदन्तशिरोबाधा याति कामलिपत्तताम् ॥ स्त्रियाः सौद्यमवाप्नोतिकाचिद्वातोद्भवा व्यथा । भौमेन युतदप्टश्चेदुशना धनलाभकृत् ॥

बुद्धिप्रकाशो मित्रादिपुत्रोत्साहोऽधिमानता।
चातुरी चतुरो लाभः स्यादुरीचीदिशो ध्रुवम् ॥
गुरौ शुकेण युक्ते स्यात् सुशीलदृढधमंभाक् ।
पुण्यतीर्थप्रद्मािहर्ज्ञातिवन्धुजनात् सुखम् ॥
कुटुम्विभः प्रकृपितो रौद्रोदिग्जनितं सुखम् ॥
लभते धनसन्मानं लाभः स्यात् सितवस्तुतः ॥
सितस्तु शनिना युक्तो वीक्षितो लाभदायकः ।
पुरप्रामाधिपत्यं च मित्रप्रीतिविवर्धनम् ॥
चाहणीदिग्मवो लाभः कृष्णवस्तुकृतो भवेत् ।
ज्ञातिअम्बन्धतः सौल्यं दौर्वल्यं वातविक्रिया ॥
शीतज्वरो जलाद्भीतर्मिहिषाद्धतो भयम् ।
स्तिया जरत्या सम्भोगः सितश्चेच्छनिदृष्टयुक् ॥
सितस्तमोयुतो धत्ते नखदन्तशिरोज्ययाम् ।
पितमामलतः क्षीणः शरीरे कन्नेशमरनुते ॥

नैर्ऋत्याचीचतो हानिर्जलसर्पभयं वदेत्। शीतज्वरोपदवः स्याचीचसङ्गादनव्ययः॥ सितस्तु केतुयुग्दष्टः सुद्धद्भिर्बान्धवैः किलः। पुत्रादिकष्टं शत्रुभ्यो विद्यहो नीचसङ्गमात्॥ हानिर्भयं नैर्ऋतेः स्यादक्तवातप्रकोपतः। विस्फोटकाज्जलभयं फणिमीर्ध्रममूच्छना॥ कृष्णवस्तुमनुष्याद्या हानिश्च दशनाद्भयम्। सितः केतुयुतो दृष्टोऽशुभं दत्ते सदा फलम्॥ ३३॥

इति वर्षेशशुक्रफलम्।

श्रय पूर्णबरस्य शनेविषेशफलमाह— मन्देऽब्द्पे विलिन नृतनभूमिवेश्म-क्षेत्राप्तिरर्थनिचयो यवनावनीशात्। आरामनिर्मितजलाशयसौख्यमङ्ग-पुष्टिः कुलोचितपदातिगुणाग्रणित्वम् ॥ ३४॥

बिलिनि=पूर्णवले (१०-२०) मन्दे=शनौ, श्रव्दपे=वर्षेशे, सित नृतनभूमि— वेश्मचेत्राप्तिः = नवोन—केत्र—एहादिलाभः, यवनावनीशात् = म्लेच्छभूपात्, श्रर्थ-निचयः = धनसमूहलाभः, श्रारामिनिमितिजलाशयसौद्यं=पुष्पवाटिकानिर्माणकरणम्, जलाशयविहरणसुखं च, श्रञ्जपुष्टिः = शरीरपोषणम्, कुलोचितपदाप्तिगुणामगीत्वम्= दंशकमागतस्थानलाभपूर्वकगुणज्ञात्रगण्यत्वं च भवति ॥ ३४ ॥

भाषा—पूर्ण वही शनि वर्षेश होने से नवीन-जमीन, घर, खेतवाहियों के लामा हों, उलेच्छ (अनार्य) राजा ले धन समूहों के लाभ हो। फुलवाड़ी (बगीचा) बनाना, जलाक्षय का सुख, शरीर की पुष्टि, वंश के अनुसार स्थानों का लाभ, गुणियों में अग्रगण्य हो॥ ३४॥

श्रव मध्यवलस्य शनेवेपेशफलमाह— अव्दाधिपे रविसुते खलु मध्यवीयें स्यान्मध्यमं निखिलमन्नसुजिस्त कष्टात्। दासोष्ट्रमाहिषकुलान्यरतस्तु लाभः पापं फलं भवति धापसुगीक्षणेन॥३५॥ मध्यवीर्थं=( ५-१०) रिवसुते = शनौ, वर्षेशे सित पूर्णवलशनेवेषेशत्वे प्रोक्तं निस्तिलं = सर्व फलम् ( नृतनभूमिवेशमत्तेत्राप्तिरित्यादिकं ) मध्यमं न्नेयम् । कष्टात्= क्लेशात्, श्रालभुजिः = श्रालभोजनं मिलति । दासोष्ट्रमाहिषकुलान्यरतः = दास-जनरतः, उष्ट्रपालकः, महिषपालकः, श्रान्यनीचजनसंसर्गी च भवेत् । लाभः=प्राप्तिः, पापयुगीक्षणेन = पापप्रद्योगदृष्ट्या, पापम् = श्राशुभं, फलं भवति ॥ ३५ ॥

भाषा—मध्यवली शनि वर्षेश होने से पूर्वोक्त फल मध्यम जानना और कष्ट से भोजन मिले। नौकर के, ऊँट व भैंस पालने वालों के तथा अन्य नीचों के संसर्ग में आसक्त रहे। लाभ हो, पाप यह के संयोग तथा दृष्टि से अग्रुभ फल हो॥ ३५॥

### श्रथ हीनवलशनेर्वपेशफलमाह—

्मन्दे वलेन रहितेऽव्दपतौक्षियाणां वन्ध्यत्वमर्थविलयो विपदोऽरिभीतिः। -स्त्रीपुत्रमित्रजनवैरकदन्नभुक्तं सौम्येत्यशालयुजिसौख्यमपीषदाहुः॥३६॥

वर्तन रहिते = हीनवर्ते, मन्दे=शनौ, ब्रब्दपे=वर्षेशे सित, क्रियाणां=कर्मणां, वन्ध्यत्वं = व्यर्थत्वम्, ब्रब्धविलयः = धनव्ययः, विपदः = विपत्तयः, ब्रिरिभोतिः= शत्रुभयम् । स्त्रीपुत्रमित्रजनवैरकदन्नभुक्तं = स्त्रीपुत्रमित्रजनविरोधः कुत्सितान्नभोजनं च भवति । ब्राय वर्षेशे शनौ सौम्येत्यशालयुजि = शुभग्रहसुयशिलयुक्ते सित ईषत्= स्वरुपं, सौख्यम् ब्रपि, ब्राहुराचार्या इति ॥ ३६ ॥

भाषा—हीन वर्जी शनि वर्षेश होने से, कामों की असफलता, धनव्यय, विपत्ति, शतु की डर. खी, पुत्र, मित्र, वान्धवों से शतुता, खराब अन्न का भोजन मिले। वर्षेश शानि को यदि श्रुभ ग्रह से इध्यशाल होता हो, तो थोड़ा सुख भी मिले, यह पुराने आचार्य कहे हैं। १६॥

श्रथ विशेषफलमुक्तं हायनसुन्दरे— वर्षपो यदि शनिर्भयमार्तिः पोडनं वपुषि वातविकारात् । पुत्रदारकलहो मतिहानिर्शामयानमतिभीर्जलदेशात् ॥ विश्वपक्षकृतक्षित्रता हानिः पश्चिमदेशतः । कष्टं क्याणकात् सौरिर्दत्ते वर्षे धुभं फलम् ॥

रिवयुतदृष्टः सोरिः सुतयुवतीक्लेशदस्तनौ कष्टम्।

मित्रविरोधोद्वेगः प्रवासिता वपुषि दुवेलता॥

जवरवाधा च शिरोऽर्तिर्नृपविद्वभयं तथा च धनहानिः।

स्यादुद्वेगो मनुजर्महद्भिरिप रिवयुते मन्दे॥

शशियुतदृष्टः सौरियुवतीमरणान्तक्ष्टदो भवति।

कुश्चिव्यथां विधत्ते धननाशं किञ्चिदाप्नोति॥ बन्धवियोगक्लेशो भित्रैः कष्टं कफवातसम्भवविकारः। हानिर्वायन्यदिशः स्वल्पसुखं वैश्यतोऽल्पभयम् ॥ भौमेन युतदृष्टः धौरिः स्थानश्रंशोऽमितस्करादिभवम् । वान्धवैविरोधो हानिर्दक्षिणदिशातः॥ न विश्वास्यौ स्वर्णकारक्षत्रियौ धनहानिदौ। रक्तवालविकारः स्यात् सौरिणा मक्तले युते ॥ वुथयुतदृष्टी मन्दः करोति सौभाग्यसौख्यधनलाभम्। हेमादिलाभः सुतजन्म अमात्यतोऽयोत्तरिदशो लाभः॥ गुरुयुतदृष्टस्तु शनिर्गुरुदेवरतः सुवर्णधनलिधः। सौंख्यं तीर्यप्राप्तिर्महापदाप्तिश्व रौद्रीतः ॥ स्रोसङ्गात् मुखरृद्धिः स्याद् प्रामभूम्यर्थलाभकृत्। लाभः पूर्वदिशो भूयान सौरिर्गुरुयुतेक्षितः॥ सितयतदृष्टः कोडः मुहत्प्रसङ्गः सहोदरैमेंत्री। लाभः सुतादिसम्मितराग्नेयदिशो भवेल्लाभः॥

त्रीतिरङ्गनयाऽत्यन्तं माननीयः कुले भवेत् । कफादिविकिया सौरिः शुक्रेण युतवीक्षितः ॥

राहुणा युतदष्टोऽर्किः सन्निपातरुजाकरः। मूर्च्छा च शीतलारोगः पित्तकोपोऽङ्गपीडनम्॥

जलसर्पारिभोर्नी चसम्बन्धाद्धनसङ्ख्यः । नैर्ऋत्याद्धनहानिः स्यादतीसारश्रमादिष ॥

स्यात् केतुयुतदृष्टश्चेच्छनिर्वातप्रकोपकृत्।

विष्रहः सुतिमित्रायैः क्लेशः पुण्यपरिक्षयः॥

जापृष्टिरथोद्गेगो नीचाद्दुःखमदाप्नुयात्। स्राप्तेयनैर्ऋतीदिशो धनहानिः क्रिक्ट्रवेत्॥

इति वर्षेशशनिफलम् ।

श्रय विशेषमाह— वर्षेश्वरो भवति यः स द्शाधिपोऽव्दे ज्ञेयोऽखिलेऽव्दजनुषोर्वलमस्य चिन्त्यम् । वीर्यान्वितेऽत्र निखिलं शुभमब्दमाहु-द्वींने त्वनिष्टफलता समता समत्वे॥ ३७॥ यो महोऽब्देश्वरः = वर्षशः, भवति, स ग्रहः, श्राखले = सम्पूर्णेऽपि, श्राब्दे = वर्षे दशाधिपो होयस्तस्य दशाफलं सम्पूर्णेऽपि वर्षे वोध्यमित्यर्थः । न तु पात्या-यनीमुद्दादशामात्रसमयपर्यन्तमेवेत्यर्थः । श्रास्य वर्षेशस्य वलम्, श्राब्दजनुषोः = वर्ष-जन्मकालयोः, चिन्त्यं = विचिन्त्यम् । श्रात्रोभयत्र जन्मिन वर्षे च वर्षेशे वीर्यान्विते सित निखलं = सकलं वर्षे, शुभं = शुभफलमेवाहुः । हीने = उभयत्र हीनवले सित श्रानिष्टफलता = श्रशुभफलं वोध्यम् । समत्वे = उभयत्र वलस्य मध्यमत्वे, समता = मध्यफलं होयम् ।

श्चन्न यदि जन्मिन पूर्णवली, वर्षे मध्यवली तदा किंचिन्न्यूनं शुभफलम् । श्रथवा जन्मिन पूर्णवली, वर्षे हीनवली तदा मध्यमादिप न्यूनं फलमेवं वलतारतम्यं कृत्वा गणको वर्षेशफलं लिखेन्नतु केवलवर्षकालिकवर्षेशवलवरोनेति विज्ञैविज्ञेयम् ॥ ३७ ॥

भाषा—जो ग्रह वर्षेश होता है, वह सम्पूर्ण वर्ष भरमें द्रशापित होता है। अर्थात् उसका द्रशाफल सालभर तक समझना। उस (वर्षेश) का बल जनम काल तथा वर्षकालमें भी विचारना। यदि दोनों समय में पूर्णवली हो तो शुअफल पूर्ण कहना। यदि दोनों में मध्यवली हो तो सध्यम, दोनों में हीनवली हो तो अधम फल कहना। यदि जनममें पूर्णवली, वर्षमें मध्यवली हो तो मध्यमफल, यदि जनममें पूर्णवली, वर्षमें मध्यवली हो तो मध्यमफल, यदि जनममें पूर्णवली, वर्षमें मध्यवली हो तो मध्यमफल, यदि जनममें पूर्णवली, वर्षमें हीनवली तो उससे भी कमती, इस प्रकार वलोंका विचार करके वर्षेश का फल लिखे। ये जो श्लोक सव लिखे गये हैं वह रास्ता दिखाने के लिये। लेकिन चलना होगा अपने तर्क से। तभी कुछ फल भी मिलेंगे। यदि अपना तर्क नहीं करेंगे तो जरा सोचिये जिस बचे का वर्षेश बली शुक्र होगा उसमें विताविलास लिखा हुआ कैसे घटेगा? और जिस बच्चे का वर्षेश मध्यवली ग्रुध होगा उसको आत्मजसीख्य = पुत्रमुख, कैसे घटेगा र इसलिये जाति वय कुल देश विचार कर फलादेश कहना। पूज्य वराहमिहिर लिखे भी हैं "ग्रुद्ध्वा वा जातिकुलदेशान्"॥ ३०॥

येनेत्थ्यालोऽव्द्यतेर्प्रहोऽसौ स्वीयस्वभावात्सुफलं द्दाति । शुभेसराफे शुभमस्ति किञ्चिद्विष्टमेवाशुभमूसरीफे ॥ ३८॥

श्रब्दपतेः = वर्षेशस्य, येन प्रहेण इत्यशालो भवति, श्रासौ प्रहः स्वीयस्वभा-वात् = निजप्रकृत्यानुकृल्यात्, सुफलं = शुभफलं, ददाति । शुभेसराफे, किबित् शुभं फलमस्ति । श्रशुभमूसरीफे = पापकृतमूसरीफयोगे सति, श्रानिष्टम् = श्रशुभमेव फलं भवति ॥ ३८॥ भाषा—वर्षेश को जिस ग्रह से इत्थशाल होता है, वह ग्रह अपने प्रकृति से ग्रभ फल देता है। वर्षेश को यदि शुभ ग्रह से ईसराफ योग होता हो तो कुछ ग्रुभ फल होता है। पाप ग्रह से वपेश को यदि इत्थशाल होता हो तो अशुभ फल ही होता है। ३८॥

हृद् याद्यश्चि यः खेट श्राधत्ते ऽत्र च यो महः। जन्मन्यन्दे च तादक्चेत्तदात्मफलद्रस्वसौ॥ ३६॥

श्रत्र वर्षे यः कथिद् प्रहो वर्षेशोऽन्योऽि वा याद्यशि=यथारूपे, स्विमत्रसमश-श्रुसम्बन्धिन हद्दे स्थितः सन्महस्तेष्व श्राधते, जन्मनि जन्मकाले, वाऽब्दे = वर्षे च ताहक = एकरूपेण भवेत्तदाऽसौ प्रहः श्रात्मफलदो भवतीति ॥ ३९ ॥

भाषा—वर्ष काल में जो ग्रह जैसी हुद्दा में हो, और तेज धारण करता हो, वह ग्रह जन्म काल वर्ष काल में भी वैसा रहने पर अपना फल को देता है ॥ ३९ ॥

यो जन्मिन फलं दातुं विभुर्मृसिरिफोऽस्य चेत्। श्रव्दलग्नाव्दपभवस्तिसम्बन्दे न तत्फलम् ॥ ४० ॥ व्यत्यासै फलमादेश्यमित्श्वशासे विशेषतः। नोभयं चेत्तदाऽष्यस्ति जन्माश्रयमिति स्फूटम् ॥ ४१ ॥

यो यहा बन्मिन यत् पतं दातुं विभुः = समर्थः, अस्य प्रहस्य दद् वर्षे अव्दलमाव्द्पभवः = वर्षकालिक—लमेश—वर्षशयोहत्पनः, मूसिप्तः = ईसराफयोगः,
स्यालदा, तिस्मन् अव्दे=वर्षे, तत्फलं=तद्प्रह्वशजनितं शुभाशुभं फलं न वाच्यम् ।
व्यत्यासे=उक्तिवलोमे, अर्थादीसराफयोगाभावे, तु फलं=तद्प्रह्चिटतम्, आदेश्यं =
कथनीयम्, तत्र तद्प्रहस्य वर्षलग्नवर्षशयोरित्थशाले विशेषतः फलमादेश्यम् ।
चेत् = यदि, उभयम् = ईसराफेत्थशालो न स्तस्तद्।ऽपि जन्माश्रयं फलमस्ति, इति
स्कुटम् । अनेन वर्षप्रवेशविचारस्यातीवावश्यकता प्रकाशिता । वेवलजन्मकालप्रहशानवशान्न समुचितफलाज्ञानं जायते इति सिद्धम् ॥ ४०-४९ ॥

आषा—जो बह जन्म काल में जो फल देने में समर्थ है, उसको यदि वर्ष काल में वर्ष छम्ने जा तथा वर्ष में किसीसे ईसराफ योग होता हो, तो उस वर्ष में उस ग्रहका फल नहीं कहना चाहिये। यदि ईसराफ योग न होता हो, तो उस ग्रह का जनम-काल्कि फल कहना चाहिये। यदि-वर्ष लग्नेश वर्षश इन दोनों में किसी से इत्थ-शाल योग करता हो तो विशेष रूपसे फल कहना। यदि उस ग्रह को वर्षश या वर्ष लग्नेश से न तो ईसराफ, न तो इत्थशाल होता हो, तो भी जन्मकाल का ल है, यह समझना॥ ४०-४१॥

१३ ता० नी

उदाहरणम्— पुत्राधिपो जन्मनि पुत्रभावं पश्यन् सुतं दातुमसौ समर्थः । वर्षेशपुत्राधिपमृसरीफे पुत्रस्य नाशो भवतीति वर्षे ॥ ४२ ॥

जन्मिन = जन्मकुण्डल्यां, पुत्राधिपः=पद्यमेशः, पुत्रभावं = पञ्चमभावं, पश्यन् सन् असी प्रहः सुतं = पुत्रं, दातुं समर्थः । वर्षेशपुत्राधिपमूसरीफे सित वर्षे पत्रस्य नाशो भवतीति ॥ ४२ ॥

भाषा—यदि जन्म काल में पञ्चमेश ग्रह पुत्र भाव को देखता हुआ हो तो वह पुत्र को देने में समर्थ होता है। यदि वर्षश और पञ्चमेश में मूसरिफ योग होता हो तो पुत्र का नाश होता है। ४२॥

हद्दं यादशीत्यादि सोदाहरणं स्पष्टयति— ज्ञान्वेश्यरो गुरुर्मित्रहृद्दं मित्रहशा शशी ! महोऽत्राधादमृह्यस वर्षेऽव्दस्तेन शोभनः ॥ ४३ ॥

श्रब्देश्वरः = वर्षेशः, गुरुः=बृहस्पतिः, मित्रहृद्दे स्थितः, शशी=चन्द्रः, मित्र-इष्टवा महस्तेजः अत्र गुरौ, श्रधात् धारयति, ददाति, दोप्तांशान्तर्गतो भूत्वा स्थित इति स्पष्टम् ।

श्रयोदित्यशालयोगकारी चन्द्रः स्यात् । तदा वर्षप्रवेशे स चन्द्रः, श्रमूहक् = श्रमुं ( गुरुं ) पश्यतीति श्रमूहक् स्यात्ति तेन हेतुना सोऽव्दः शोभनः = श्रमप्रदे

वोध्यः ॥ ४३ ॥

भाश—वर्षेश हो कर वृहस्पति मित्र की हहा में हो, और चन्द्रमा मित्र हिए से भपना तेज उस ब्रह्को देता हो, और वर्ष-प्रवेश में उस गुरु को देखने वाका चन्द्रमा जिस छिये है, इस छिये वह वर्ष शुभ प्रद है ॥ ४३ ॥

श्रयोपसंदरताह— प्यमुन्नेयसन्यञ्च शुभाशुभफलं वुद्यैः । वलावलविवेकेन योगत्रयविमर्शतः ॥ ४४ ॥ इति वर्षफलाध्यायः ।

एवममुना प्रकारेण श्रन्यद्वुक्तमपि शुभाशुभक्तं बुधैर्वनावनविवेदेन तथा योग-चयविमशैतः = इत्यशानकवृत्तेसराफयोगविचारत उन्नेयं हेयम् ॥ ४४ ॥

भाषा---इस प्रकार और भी शुभाशुभफल योगकारक प्रहोंके बलावल विचारसे और इत्यशाल, कबूल, ईसराफ इन योगोंके विचार से समझना ॥ ४४ ॥

इति वर्षफलाध्यायः ।

# अथ मुथहाफलाध्यायः।

# तत्र तावन्मुथहाऽऽनयनमाह— स्वज्ञन्मलग्नात्प्रतिवर्षभेकैकराशिभागमुथहा अमेण ।

स्वजन्मलग्नं रवितप्रयातशरयतं सा भमुखेन्यहा स्यात् ॥ १ ॥

स्वजन्मलग्नात् , स्वजन्मलग्नमारभ्य ततः प्रतिवर्षमेहीतः।शिभोगाद् भ्रमेण सुयहा भवति । श्वतः स्वजन्मलग्ने रिवत्ययातशरयतं=द्वादशशिषतगतवर्षसङ्ख्या-युतं, तदा सा भभुखः=राश्यादिका, इन्धिहा=मुथहा, स्यात् । सुन्धाशब्दव्याख्यानपाह यादवः—''पृस्तिलग्नभ्रमणेन भावान् सन्यानि तुन्धेति च र्हाढरस्यः । इति ॥''१॥

भाषा—अपने जन्मलग्न के कोष्ठ से हर एक वर्ष एक एक राशि भाग से मुधहा का असअ होता है। इसल्विगतवर्ष को बारह से भाग देनेपर जो शेष बचे, सो जन्मलम में जोड़ दे तो राश्यादिक सुधहा होगी। यहां संभव है कि जोड़ने पर फिर राशिस्यान में बारह से ज्यादा हो जाय, तो, फिर बारह से शेषित करने पर मुधहा होती है ॥१॥

उदाहरण --जनमलग्न ११।२०।२९।४०, गतवर्ष ४० इसको बारह से भाग दिया तो शेष ११ रहा इसको ११।२०।२९।४० इस जन्मलग्न के राशिस्थान में जोड़ा तो २२।२०।२४।४० हुआ। अब देखते हैं कि राशिस्थान में २२ बारह से अधिक है। इस-लिये फिर बारह से शेषित करने पर मुथहा १०।२०।२८।४० हुई॥ १॥

श्रथ मुथहाया दैनिकमासिकाती श्राह— प्रत्यहं कार्यालप्ताभिर्वर्द्धते साउनुपाततः । सार्धमंदाद्वयं प्रास इत्याहुः केऽपि सुरयः॥ २॥

प्रत्यहं = प्रत्येकदिनं, सा मुथहाऽद्यादतः=त्रेशशिकतः, शर्ग्लिमाभिः=पञ्चक-लाभिः, वर्दते, चलतीत्यर्थः । मारी=प्रत्येकमासे, तु सा मुथहा सार्थ=त्रिशत्कलायुक्तं, श्रंशहयं = २१३०', वर्धते, इति स्पष्टार्थं मासप्रवेश--दिनप्रवेशप्रयोजनार्थं केऽपि = श्रान्ये स्रत्यः=पण्डिता श्राष्टुः ॥ २ ॥

भाषा—प्रत्येक दिन वह सुधहा पांच पांच कला करके अनुपात से अझ्ती है। एक महीने में अहाई अंश करके बहुती हैं. यह। कोई पण्डित कहते हैं— इसकी युक्ति-यदि एक वर्ष याने वारहमाल में १ एकता ज याने ३० अंश चलती है, तो एक मास में वया ?, ३० × १ = ५ = २ च यह मासिक गति हुई। और यदि एक वर्ष में (३६०) दिन में यदि ३० अंश चलती है, तो एक दिन में क्या ?

एक दिन की गति= ३०×१ = ११ इसको कलात्मक बनाने के लिये साठ से गुणा

क्या <sub>२</sub>१ × ६०=६ यह दैनिक गति कलात्मक हुई ॥ २॥

श्रथ सामान्यतो सुग्रहाफलमाह— स्वामिस्रोम्देसगात्सीस्यं सुतदद्या अयं रुजः । आवालोकनसंयोगात्फलमस्या निरूप्यते ॥ ३ ॥

ह्वामिसीम्बेक्षणात्=मुबहेराशुभप्रहृदृष्टिवशतः, सीख्यम्, भवति, तत्र सुत-रृष्ट्या=१।४।७।१० दृष्ट्या, भयं = ग्रशुभम्, दृजः=रोगाः, भवन्ति । ग्रह्याः=मुय-ह्याः, भावालोक्तनसंयोगात् = प्रत्येकभावस्थितत्वेन, प्रहृदृष्टिसंयोगेन च यहफलं, तत् पुरतो निरुष्यते = क्ष्यते ॥ ३ ॥

आधा—अपने स्वासी अर्थात् सुबहेश तथा श्रुअवहों की दृष्टि से खुख होता है। वहां यदि खुतदृष्टि से देखे तो भय और रोग होता है। भावों में स्थित के और वहां

के दृष्टि के संयोग से जो फल, उसको आगे कहते ह ॥ ३ ॥

त्रय स्थानवशेन सुयहायाः फलमाह — वर्षलग्नात्सुखास्तांस्यरिपुरंभ्रेप्वशोभना । पुण्यकर्मायमा स्वाम्यं दत्तेऽन्यत्रोद्यमाद्रनम् ॥ ४ ॥

वर्षत्रनात् = वर्षप्रवेशवः। लिक्तलग्नात् सुखास्तान्त्यरिपुरन्ध्रेषु=चतुर्थसप्तमद्वा-द्रशब्द्षाष्ट्रमस्यानेषु, स्थिता सुथहा, अशोधना=श्रानष्टकत्तदा अवति । पुण्यकर्माय-वा = नवमद्शमैकाद्शगता = सुथहा, स्वाम्यमाधिपत्यं दत्ते, तथाऽन्यत्र उद्यमात्= उद्योगात् धनं दत्ते । इति ॥ ४॥

आषा—वर्षट्य से ४,७,१२,६ और ८ वें स्थानों में मुथहा अग्रुश फट देनेवाड़ी होती है। वर्षट्य से ९,१० और ११वें स्थानों में स्थित मुथहा आधिपस्य फट देती है। इससे भिन्न १,२,६,५ स्थानों में उचीग से धन देती है॥ ४॥

> श्रय सुयहाभावफलम् , तत्र।दौ तनुभावस्यसुयहाफलम्— शत्रुक्तयं मानसुताश्वलाभं प्रतापवृद्धि नृपतः प्रसादम् ।

श्रीरपुष्टि विविधोद्यमाध्य द्दाति विक्तं सुथहा तनुस्था ॥॥॥ तनुस्था = लग्नस्था, सुयहा, शत्रुक्षयं = वैरिनाशं, मानस्रताश्वलामं=संमान-पुत्रचोटकमाप्ति, प्रतापदृद्धिम् = माहारम्योन्नतिं, तृपतेः=राशः, प्रसादम् = प्रसन्धान्। ताम्, शरीरपुष्टिम्=देहिविकाशं, विविधोद्यमान्=नानोद्योगान्, विक्तं=धनं च द्दाति॥॥॥

आवा—डब्ब आब में स्थित मुथहा, शत्रुओं के संहार, संमान, पुत्रकाथ, घोड़े का काथ, ब्रताप की पृद्धि, राजा की प्रसन्नता, शरीर की पुष्टि, नाना प्रकार के उच्चोग और धन को देती है ॥ १॥ ्रय धनभावस्यमुयहाफलम्— उत्साहतोऽर्थागमनं यराध्य स्ववन्धुसन्माननृपाश्रयाध्य ।

मिष्टासभोगो वलपुष्टिसोस्यं स्याद्धंभावे मुखहा यदा उन्दे ॥ ६ ॥ यदा मुखहा स्रवंभावे = धनभावे, भवेत तदा उत्साहतः = बनतः, स्रवंगमनं= धनगमं, यराः = कीर्तिः, स्ववन्धुसन्मानतृपाश्रयाः=निजवान्धवादरराजाश्रयाः, भव-नित । मिष्टालभोगः = सरसमधुररसप्रधानात्रभोजनम् , वलपुष्टिसौद्वं = वीर्य-इद्धिसुलं च स्यात् ॥ ६ ॥

आवा—यदि सुधहा दूसरे भाव में स्थित हो, तो उद्योग से धन प्राप्ति और यश प्रतिष्ठा अपने परिजनों से सन्मान, और राजा के आश्रय होते हैं। बौर संसुर

सोजन, वर्ड, पुड़ि, ख़ुख़ वे फ़ु होते हैं ॥ ६ ॥

श्रय सहजभादस्यस्यस्यकाफलम्-

पराक्रमाहित्तयशःस्रुक्षानि सोदर्यसौक्यं हिजदेवपूजा। सर्वोपकारस्तनुपुष्टिकोर्तिर्नृपाश्रयश्चेन्सुथहा तृतीया॥ ७॥

यदा मुथहा तृतीया = तृतीयस्थानगता भर्वात, तदा पराक्रमात् = विक्रमात्, वित्तयशः मुखानि, सौदर्यसौख्यं = सहोहरवन्धुनिनोदः, द्विजदेवपूजा = विश्र-देवता-पूजनम् । सर्वोपकारः=सकलप्रकारकोपकारः, तनुपृष्टिकोर्तिः=देहवृद्धिर्यशय, नृपा-श्रयः = राजाश्रयथः, भवति । (सौन्दर्यसौख्यमिति वा पाठः )

आवा—बदि छम से तीसरे भाव में मुखहा हो तो पराक्रम से धव, बक्ष, युख के छाभ, सहोदर बन्धुओं के सुख, हासण देवताओं के पूजन करना, सब प्रकार का उपकार करीर की पुष्टि, कीर्त्ति, राजा का आश्रय, ये सब फल होते हैं॥ ७॥

श्रय चतुर्थभावस्थितस्थताभागम्—

ग्ररीरपीडा रिपुभीः स्वचन्यंवैरं मनस्तापनिष्टयमत्वे ।

स्यान्मुन्थहायां खुखभावगायां जनापवादामयवृद्धिदुःखम् ॥ ८ ॥ सुखभावगायां = चतुर्थस्थानस्थितायां, सुयहायो सत्यां, शरीरपीढा = देहकष्टं, रिपुभीः = शत्रुतो भयं, स्ववर्णवैरं=निजवन्धुवान्धविदरोधः, मनस्तापनिष्यमत्वे, मनसः सन्तापः, ख्योगहोनत्वं च, जनापवादामयवृद्धिदुःखम् = लोकापवादरोगवृद्धि— क्लेश्थ थवति ॥ ८ ॥

आया—बीथे आव में मुधहा रहने से, देह में पीड़ा, शर्य से अय, अपने वन्धु-वर्गों से विशेध, मन में सन्ताप (अज्ञान्ति), उसोग में हीनता, छोकापदाद, शेगअय, और दुःख ये सब फल होते हैं॥ ८॥

#### शय पद्मभावस्थमुथहाफलम्—

यदीन्थिहा पञ्चमगाऽन्द्वेशे सद्वुद्धिसौख्यात्मजवित्तलाभः। प्रतापबृद्धिविविद्या विलासा दबद्विजार्चा नृपतः प्रसादः ॥ ६॥

यदि श्रव्दवेशे=वर्षप्रवेशे, मुबहा, पश्रमणा=पश्रमभावगता, भवेत्तदा, सद्वुद्धि-सौ बात्मजनित्तलाभः = उत्तममितिलाभः, मुखलाभः, धनलाभक्ष भवति । प्रताप-हृद्धिः महत्त्वाधिकत्वम् , विविधाः=श्रनेकप्रकृदिकाः, विलासाः=कीडाः, देवद्विजार्चा= देवताबाह्मणपूजा, गृपतेः = सः, प्रसादः = श्रापुक्तत्वं, चैतत्कलं भवति ॥ ९ ॥

भाषा--वर्षत्रवेश में मुथहा यदि पञ्चमभाव में हो, तो अच्छी बुद्धि हो, मुख हो, पुत्र लाभ, धन लाभ, प्रताप की बृद्धि, नाना प्रकार के भोग विलास, जीर देवता आसर्णों का पूजन करता और राजा की अच्छी नजर रहना, ये सब फल होते हैं ॥ ९ ॥ श्रय पष्टस्थानस्थितमुग्रहाफलम्--

कुशत्वमङ्गेषु रिपृदयश्च भयं रुजस्तस्करतो नृपाद्वा ।

कार्यार्थनाशो मुधहाऽरिगा चेद् दुर्वुद्धिवृद्धिः स्वकृतेऽनुतापः ॥ १० ॥

चेत्, मुबहा, श्रारिता=षष्टस्थानगता भवेतदा, श्रिज्ञेषु=शरीरावयवेषु, कृशत्यं= दौर्वक्यं, रिप्ट्यः=शत्रृबृद्धिः, भय=भीतिः, कजः=गेगाः, श्रयवा क्लो रोगाद्ध्यम् । तस्क्रतः = चौरात्, वा नृपात् = नरेशात्, भयम्, कार्यार्थनाशः = कार्यनाशः, ध्लनाशक्ष्य, दुर्बुद्धिवृद्धिः = दुर्वतिवृद्धिः, स्वकृते = निजकृते, कर्मणि, श्रानुतापः = पश्चातापः, भवति ॥ १० ॥

भाषा—यदि धुषहा छुटे स्थान में हो, तो देह में दुर्वछता, शत्र की षृद्धि, रोग-गय, चोर भय वा राजा का भय, कार्य नाश, धन नाश, कुबुद्धि की षृद्धि, अपने कर्म में पछतान, वे सर दोते हैं ॥ १० ॥

श्रय सप्तमभावगतमुबहाफलम्-

क्लत्रबन्धुःयसनारिभीति स्त्साहभङ्गो धनधर्मनाशः । धूनोपगा चेन्मुधहा तनौ स्यादृजा मनोकोहविरुद्धचेटा ॥ ११ ॥

चेबिह मुथहा धूनोपगः=सप्तमभावगता, भवेतदा, कलत्रवनधुन्यसनारिभीतिः= जीअय-वन्धुअव न्व्यसन्भय-रात्रुभयानि भवन्ति, उत्साहभङ्गः = श्रालस्यशृद्धिः । धनधर्मनाशः = धनधर्मयोनीशः, तनौ=देहे, रुजा=रोगेण, मनोमोहिवरद्धचेष्टा=ित्तन-भ्रम-प्रतिकृत्वत्यापारः अविति ॥ १९ ॥

आया- -यदि मुथहा सातवें भाव में स्थित हो, तो श्री से, बान्धवों से, झंझटों से

शहुओं से भी भय हो, उत्साह का भङ्ग हो, धन धमों का नाश हो, शरीर में रोग हो, मतिश्रम, और विरुद्ध कार्य की चेष्टा होती है ॥ ११ ॥

श्रयाष्ट्रमभावगतमुथहाक्तलम्—

भयं रिपोस्तस्करतो विनाशो धर्मार्थयोर्दुर्व्यसनामयश्च । मृत्युस्थिता चेन्मुथहा नराणां वलक्तयः स्याहमनं सुदृरे ॥१२॥

यदि मुथहा मृत्युभावस्थिता स्यात्तदा, नराणां=मनुष्याणां, रिपोर्भयं=शत्रुभयम्, तस्करतः = चौरात्, भयम्, धर्मार्थयोधर्मधनयोविनाशः, दुर्व्यसनामयः = ऋधिक-क्लेशरोगलाभः, वलक्षयः = वीर्यहानः, सुदूरे देशे गमनं च स्यात् ॥ १२ ॥

भाषा—यदि मुथहा अष्टमभाव में स्थित हो तो मनुष्य को शत्रु से, चौर से, भय हो, धर्म और धन का नाश हो, दुर्व्यसन, कठिन रोग, वल का नाश, और दूर देश जाना पड़े ॥ १२ ॥

श्रय धर्मभावगतमुथहाफलम्-

स्वामित्वमर्थोपगमो चृपेभ्यो धर्मात्सवः पुत्रकलत्रसौख्यम् । देवद्विजार्चा परमं यशश्च भाग्योदयो भाग्यगतेथिदायाम् ॥ १३ ॥

भाग्यगतेन्थिहायां = नवमस्थानगतमुथहायां सःयां, स्वामित्वम् = श्राधिपत्यं, नृपेभ्यः = भूपेभ्यः, श्रथींपगमः = धनागमः, धमौत्सवः = यशोत्सवः, पुत्रकतत्रसौ-ख्यम् = श्रपत्यस्त्रीविनोदः । देवद्विजार्चा = देवत्राह्मणपूजा, परमम्=श्रत्यन्तं, यशः= कीतिः, भाग्योदयः=श्रभ्युद्यक्ष भयति ॥ १३ ॥

भाषा—नवसभाव में मुथहा होने से कामों में आधिपत्य (अधिकार) राजा से धन लाभ, धर्मकायों में उत्साह, पुत्र खी का सुख हो, घर में देवता बाह्मणों की पूजा

और अधिक यश हो तथा भाग्य की उन्नति हो ॥ १३ ॥

श्रथ कर्मभावस्थितमुथहाफलम्-

नृपत्रसादं स्वजनोपकारं सत्कर्मसिद्धि द्विजदेवभक्तिम् । यशोऽभिवृद्धि विविधार्थलाभं दत्तेऽम्वरस्था मुथहा पदाप्तिम् ॥ १४ ॥

श्रम्बरस्था=दशसभावगता, सुथहा, नृपप्रसादं = राजप्रसन्नत्वं, स्वजनोपकारं= निजपरिजनसाहाय्यं, सत्कर्धसिद्धं = श्रुभकार्यसाफल्यं, दिजदेवभक्तिम् = निप्रदेवतो-परि श्रद्धाम् । यशोऽभिवृद्धिं = कीर्तिससुन्नतिं, विविधार्यलाभं = नानाविधयनप्राप्तिं, दत्ते = ददाति ॥ १४ ॥

भाषा-यदि दशर्वे भाव में मुथहा हो, तो राजा की प्रसन्नता, अपने परिजनों

का उपकार, अच्छे कायों की सिद्धि, देवता, बाह्मणों में भक्ति, यश की चृद्धि और अनेक प्रकार के धनलाभ को देती है ॥ १४ ॥

श्रथैकाद्राभावगतमुथहाफ्लम् —

यदीन्थिहा लाभगता विलाससीभाग्यनैरुज्यमनःप्रसादाः । भचन्ति राजाश्रयतो धनानि सन्मिन्त्रनाभिमतासयश्च ॥ १४ ॥

यदि इन्यिहा = मुथहा, लाभगता = एकादशस्थानस्थिता, स्यात् तदा विलाख-सौभाग्य-नै कृत्यमनःप्रसादाः = विलासो यनोविनोदः, सौभाग्यम्=भाग्याऽभ्युद्यः, नैकृत्यम् = धारोग्यम्, यनःप्रसादः = चित्तप्रसन्नता, एते अवन्ति । राषाश्रयतो ध-नानि भवन्ति, सन्मित्रपुत्राभिमतासयः = समीचीनमित्रसमागयः, अभिमतार्थप्राप्त-यष्ट भवन्तीति ॥ १५ ॥

भाषा-यदि सुथहा एकादश भावमें हो तो सुख, सौभाग्य, आरोग्य, यन का आ-नन्द, राजाश्रय से धन काथ, सुमित्र प्राप्ति, इच्छित अर्थ की प्राप्ति ये सब फळहोतेहैं॥१५॥

श्रय न्ययस्थानिस्थितस्थहाफलम्— न्ययोऽधिको दुष्टजनैश्च सङ्गो रुजा तनौ विक्रमतोऽध्यसिद्धिः । धर्मार्थहानिर्सुथहा व्ययस्था यदा तदा सज्जनतोऽपि वैरम् ॥ १६॥

यदा मुथहा व्ययस्था=द्वादराभावस्थिता, स्यात्तदाऽधिकः=लामापेक्षया महान्, व्ययः = धनक्षयः, दुष्टजनैः = दुर्जनैः, खक्तः = समागमः, तनौ=रारीरे, ठबा=रोगेण, विक्रमतः = पराक्रमतः, श्रिपि श्रासिद्धः = कार्यवैक्षरयम् , धर्मार्थहानिः=धर्मधनयोः क्षतिः । सज्जनतः=सिंहण्युजनादिष, वैरं=विरोधः, एतानि फलानि भवन्तीति ॥१६॥

आपा—यदि सुधहा दारहवें स्थान में हो, तो अधिक खर्च, दुर्जनों से सङ्गति, देह में रोग और उद्योग से भी कार्य विफट हो, धर्म हानि, धन हानि, और सज्जन से भी शञ्जता हो ॥ १६ ॥

श्रय मुथहास्थितिवशेन विशेषफलम् — कूरैर्हेष्टः जुतहरा। यो भावो मुथहाऽत्र खेत्। शुभं तङ्गावजं नश्येदशुभं चापि वर्द्धते॥ १७॥

यः किष्यद्भावः, क्रैः=पापैः, जुतहराा=शत्रुदृष्ट्या, दृष्टः,श्रत्रिक्तितु पापदृष्टभावे सुयहा चेत्, स्यात्, तदा तद्भावजं शुभं फलं नश्येत् । श्रशुभं फलं चापीति निष्य-येन वर्द्धते । पापश्रहृदृष्टा सुयहा यद्भावे भवेत्तद्भाविद्धचारणीयफलं न भवतीत्यर्थः॥१७॥ भाषा—जो भाव पापश्रहों से छत ( शत्रु ) दृष्टि से देखाजाय, उस भाव में यदि

सुयहा हो, नो उस भाउ से विचारणीय ग्रुभ फरू का नाश हो जाता है और अग्रुस फरू बढ़ता है ॥ १०॥

श्रय मुथहाविशेषफलम्-

श्रुभस्वामियुक्तेक्तिता वीर्ययुक्तेन्थिहा स्वामिस्त्रीम्येत्थशालं प्रवचा । श्रुभं भावजं पोषयेकाशुभं साऽन्यथात्वेऽन्यथाभाव ऊह्यो विसृश्य ॥१८॥

या इन्थिहा शुभस्वाधियुक्तेक्षिता = स्वाभिसौम्येत्यशालं प्रवणा, सा वीर्ययुक्ता सुयहा यद्धावे स्यातद्भावजं शुभ फलं पोषयेत् = वर्धयेत् । श्रशुभं फलं न भवेत् । श्राय्यात्वे = पापशत्रुप्राप्तेत्यशालेन्यिहा दुर्वला यद्भावे भवेत्तद्भावजं शुभफलं नाश-येद्शुभं फलं च वर्धयेत् । एवं विमृष्य = विचार्य, ऊद्धाः-ज्ञातव्यः ॥ १८ ॥

आषा—शुभमहों से युक, अपने स्वामीमह से भी युक्त, हप्ट, शुभस्वामी महों से इत्यक्षाल करती हुई वजवती मुधहा जिसभाव में हो उस भाव के शुभक्त को पुष्ट करती (बढ़ाती) है। अशुभ फल नहीं होता। इससे विपरीत में विपरीत फल समझना, अर्थात् पापमह, बाह्यमह से युक्त हप्ट होकर पापमहों से इत्थशाल करती हुई मुखहा जिस भाव में हो, उस भाव के शुभक्त को नाश करती है, और अशुभ फल को बढ़ाती है। १=॥

श्रय स्थानवशेन मुयहाफत्तम्— जनुर्लग्नतो ऽस्तांत्यषणमृत्युवन्धुस्थिता ऽद्दे हता कृरत्वेटेस्तु सा चेत्। विनश्येत्स यत्रेन्थिहा भाव एवं ग्रुभस्वामिस्छी न नाराः ग्रुभश्च ॥ १६॥

जनुर्लभतः = जन्मलमात्, अस्तान्त्यषण्मृत्युवन्धुस्थिता = सप्तमद्वादशषष्ठाष्ट-मचतुर्थस्थानान्यतमस्थागगता, अर्थात् वर्षकुण्डस्थां जन्मलमराशिर्यत्र भवेत्तत एतदु-क्रस्थानस्थिता सुथहा, अञ्दे = वर्षे, क्रूर्लिटैः=पापमहैः, हता = विद्धा, युता, दृष्टा च चेत् स्थात् तदा तादशी सा सुथहा यत्र भावे भवेत्स च भावो विनश्येत् । एवं शुभ-स्वामिदृष्टी तस्यां सत्यां नाशः न, किन्तु शुभमेव कतं स्थात् ॥ १९ ॥

भाषा—वर्षकुण्डली में जहां जन्मलम हो, वहां से यदि ७१२।६।८।४ इन स्थानों में होकर पाषप्रहों से हत गुत दृष्ट भी हो, तो वैसी मुथहा वर्षलम से जिस भाव में पढ़े, उस भाव के फल को नाश करती है। यदि शुभग्रहों से अपने स्वामी (मुथहेश) से दृष्ट हो, तो हानि नहीं होती है, और शुभ ही होता है॥ १६॥

यदोभयत्रापि हता भावो नश्येत्स सर्वथा। उभयत्र शुभत्वे तु भावोऽसौ वर्धतेतराम् ॥ २० ॥ यदा उभयत्र, जनमङ्कण्डस्यां वर्षकुण्डस्यां चापि यत्र भावे स्थिता मुगहा हता=पापैर्युतदृष्टा, तदा स च भावः सर्वेथा नश्येत् । यदि उभयत्र जन्मिन वर्षे च यद्भावे स्थिता सुयहा ग्रुभैर्युतदृष्टा तदाऽसौ भावो दर्धतेतरामितशयेन वर्धते ॥२०॥

भाषा—यदि जन्मकाल वर्षकाल में भी जिस भाव में मुश्रहा स्थित होकर पाप-मह से युत दृष्ट हो, तो वह भाव सब तरह से नाश होता है। यदि दोनों काल में जिस भाव में रह कर मुश्रहा शुभग्रहों से युत दृष्ट हो, तो वह भाव सब तरह से बढ़ता है॥ २०॥

वर्षेऽष्यनिष्टगेहस्था यद्भावे जनुषि स्थिता । कुरोपघातात्तं भावं नारायेच्छुभयुक् ग्रुभा ॥ २१ ॥

वर्षेऽपि श्रमिष्टगेहस्या, तथा जनुषि = जन्मिन यद्भावे स्थिता भवेत् तत्र सम्भ-वात कूरोपघातात् = पापयोगेक्षणात् तं जन्मस्यभावं नाशयेत्। यदि वर्षेऽनिष्टगेह-स्याऽपि शुभयुक् तदा शुभा भवति ॥ २९ ॥

भाषा — वर्षकाल में अनिष्ट स्थान में होकर जन्मलय से जिस भाव में पड़े, वहां यदि पापमहों से युत दृष्ट भी हो, तो उस भाव का नाश कर देती है। यदि ग्रुभ प्रहों से युत दृष्ट हो, तो मुथहा ग्रुभफल दाचित्री होती है ॥ २१॥

### उदाहरति—

जनुर्लग्नतस्तुर्यगा सौम्ययुक्ताऽव्दवेशे पितृस्वस्य लाम्नं विधक्ते । नृपाद्गीतिदा पापयुक्ताऽतिकष्टमदाऽऽदावपीश्यं विमर्शो विधेयः ॥२२॥

श्रव्दवेशे=वर्षप्रवेशे, जनुर्लग्नतः = जन्मलग्नात्, वर्षकुण्डल्यां यत्र जन्मलग्नं तस्मातुर्यगा=चतुर्थस्थानगता सौम्ययुक्ता=शुभप्रदृयुता, भवेत् तदा पितृस्वस्य = पि-तृथनस्य लामं विधत्ते । यदि तादशी मुथहा पापयुक्ता तदा नृपात् = भूपात् , भौति । दा=भयदायिनी, तथाऽतिकष्टं भवति । इत्यममुना प्रकारेणादावि विमशो विवेको-विषेयः = कार्यः ॥ २२ ॥

भाषा—वर्षप्रवेश समय में वर्षकुण्डली में जन्मलग्न जहां हो, वहां से चौथे स्थान में यदि मुथहा हो, शुभग्रह से युक्त हो, तो पिता के धन को पाता है। यदि वापप्रहों से युक्त हो, तो राजा से भय देती है, और अतिकष्ट देती है। इस प्रकार पहले भी विचार करना चाहिये॥ २२॥

यस्मिन्भावे स्वामिसीम्येचिता चेद्धावी जन्मन्येष यस्तस्य वृद्धिः । एवं पापैनीश जनस्य तस्येत्यृद्ध् वीर्योद्धर्षपः सोष्यमेव ॥ २३ ॥

स्वामिसीम्येक्षिता मुथहा वर्षप्रवेशकुण्टल्यां यस्मिन् भावे स्थिताऽस्ति एष भावराशिर्जन्मिन = जन्मकुण्डल्यां यो भावस्तस्य वृद्धिर्वाच्या। एवं पापयुतदृष्टा मुयहा वर्षे यद्भावे स च भावराशिर्जन्मिन यो भावस्तस्य नाश उक्तोऽस्ति, तत्र मुय-हाकृतानिष्टफ्तेऽपि वर्षपः = वर्षेशः, वीर्यात् = वत्ताधिक्यात्, सौख्यं करोतीत्यूह्मम्।

वर्षेशे पूर्णवले शुभयुत्रुह्टे मुन्याकृतमनिष्टं न भवतीति ॥ २३ ॥

सापा—स्वामी और शुभग्रह से दृष्ट मुथहा वर्णकुण्डली में जिस भाव में हो, उस भाव के जो राशि वह जनमकुण्डली में जिस भाव में पड़े, उस भाव की पृष्टि होती है। इसी तरह पाप युत दृष्ट मुथहा वर्षकुण्डली में जिस भाव में पड़े, उसमें जो राशि, वह जनसङ्ख्ला में जो भावही उसका नाश होता है और सुथहाकृत अनिष्ट फल को वली वपंश नाश करता है ॥ २३ ॥

यथ सूर्यगुत्रदृष्ट्रतद्रशिस्यमुथ्राहलम्-

यदाँथिहा सूर्यगृहे युता वा सूर्येण राज्यं नृपसङ्गमं च। दत्ते गुरानां पामामवाप्ति स्थानांतरस्येति फलं दशो अपि ॥ २४ ॥ यदि इन्थिहा=मुथहा,सूर्यग्रहे=छिहराशौ, भवेद्वा सूर्येण युता भवेतदा राज्यं= स्वाम्यं, नृतसङ्गमम्=राजसङ्गमभ्, गुणानां=द्यादादिश्यनाम्भीर्यादीनां पर्मां, स्थाना-न्तरस्य = भूकीपेक्षकोष्णतगदस्यार्थातं दत्ते दशः = सृर्यदृष्टेरिष इत्येवं फलम् ॥२४॥

भाषा- यदि सुवहा सिंह राशि में हो, या सूर्य से युत हो, या किसी भाव में स्थित सूर्य से दृष्ट हो, तो राज्यलाभ, राजा का सङ्ग, गुणों की उत्क-पंता, तूसरे अच्छे स्थान की भी श्राप्ति होती है। सूर्य से दृष्ट सुथहा का भी यही फल समझना ॥ २४ ॥

यय चन्द्रयुतदृष्टतदाशिस्यमुथहाफलम्---

चन्द्रेण युक्तेन्दुगृहेऽथ दच्चेन्दुनाऽपि वा धर्मयशोऽभिवृद्धिम्। नैरुज्यसन्तोषमतिप्रवृत्ति द्दाति पापेत्तस्तारोऽतिदुःसम् ॥ २४ ॥

यदि मुथहा चन्द्रेण युक्ता, श्रथ इन्दुगृहे = कर्कराशौ, स्थिताऽपि वा इन्दुना दृष्टा तद्, धर्मयशोऽभिवृद्धि, नैरुज्यसन्तोषमतिप्रवृत्ति ( नैरुज्यमारोज्यं, सन्तोषं, मतिप्र-वृत्ति=बुद्धेः प्रचारं ) ददाति, पापेक्षणतः = पापदृष्टिवशात्, श्रतिदुःखं ददाति ॥२५॥

भाषा—यदि सुधहा चन्द्रमा सं युक्त हो या कर्कराशि में हो, या चन्द्रमा से इष्ट हो, तो धर्म, यशों की बृद्ध, आरोग्य, सन्तोप, बुद्ध का प्रचार करती है। पाप की दृष्टि से अत्यन्त क्लेश देती है ॥ २५॥

अय कुजयुक्तद एत इस्थमुयहाफलम्

कुजेन युक्त। कुजमे कुजेन दृष्टा च पित्तोव्युरुजं करोति। शस्त्राभियातं रुधिरप्रकोपं सौरीतिता सौरिगृहे विशेषात् ॥२६॥ यदि मुयहा कुजेन = मङ्गलेन, युक्ता, कुजमे = मेषदृष्टिकान्यतरराशौ स्थिता, कुजेन दृष्टा तदा पित्तोष्णक्जं पित्तविकारजमुष्णरोगं करोति । शस्त्राभिघातं = शस्त्रः क्षतं, रुधिरप्रकोपं=रक्तविकारं, करोति, यदि भौमयुतदृष्टतद्वाशिस्थेन्थिहा सौरीक्षिता= शनिदृष्टा, सौरियहे स्थिता तदा विशेषात् पूर्वोक्तफलमशुभिति ॥ २६ ॥

भाषा—यदि मुथहा मङ्गळ से युत हो, मंगळ के घर ( मेप वृश्चिकों में से किसी) में हो, या मङ्गळ से दृष्ट हो, तो पित्तप्रकोष, गरमी का प्रकोष और शख की चोट छंगे। यदि वैसी मुथहा शनि के घर में ( मकर, कुश्म में ) हो, या शनि से देखी जाती हो, तो विशेष रूप से वह उक्तफळ होता है॥ २६॥

वुधशुकयोराह—

वृधेन शुक्रेण युतेत्विता चा तद्धे अपि वा स्त्रोमितिलाभक्षेष्यम् । धर्म यशस्त्राध्यतुलं विधन्ते कष्टं च पापेत्रणयोगतः स्यात् ॥ २७ ॥ यदि मुथहा बुधेन, वा शुक्रेण युता ईक्षिता = दृष्टा वा तद्धे = तयोर्बुधशुक्रयोः, मे = राशौ = वृषमिधुनकन्यातुल्यान्यतमराशौ स्थिता स्यात्तदा स्त्रीमितिलाभसौल्यम् = स्त्रीलामो मितिलामः सौल्यं च भवति । धर्मं, श्रतुलं यशस्त्र विधते । पापेक्षणयोगतः कष्टं स्यात् ॥ २७ ॥

भाषा—यदि मुथहा बुध से या शुक्र से युत या दृष्ट हो, वा उनके राशियों ( पृष मिथुन कन्या तुला ) में हों, तो खीलाभ, बुद्धिलाभ थादि सुख होता है। धर्म होता है। अधिक यश होता है। यदि वैसी मुथहा पर पापमहों की दृष्टि, संयोग हो तो कप्ट होता है॥ २०॥

### श्रय गुराराह—

युतेचिता वा गुरुषा गुरोर्भ यद्गिन्थहा पुत्रकलत्रस्तीख्यम् । ददाति हेमाम्बररत्नभोगं शुस्रेत्थवात्तादिह राज्यलाभः ॥ २८ ॥ यदि इन्यिहा = मुथहा, गुरुषा = वृहस्पतिना, युतेक्षिता = संयुत्तहृष्टा, वा गुरोर्भे = गुरुराशो (धनुर्मीनान्यतरस्या) तदा पुत्रकत्तत्रसौख्यं = पुत्रवीसुखं, ददाति, हेमाम्ब-ररत्नभोगं=सुवर्णवस्त्ररत्नसौख्यं च ददाति, श्रत्र शुमेत्यशासादाज्यसाभो भवति ॥२८॥

भाषा—यदि मुथहा बृहस्पति से युत या दृष्ट हो, या गुरुगृह ( धलु, भीन ) में हो, तो पुत्रमुख, स्वर्ण, वस्त्र और रत्न का भोग देती है। यदि मुथहा को श्रुसन्नह से इत्यशाल होता हो, तो राज्य का लाभ कहना चाहिये॥ २८॥

श्रथ शनेराह—

शनेर्गृहे तेन युतेविता वा यदीन्यिहा बातवजं विधरो ।

यानच्चरं चिह्नअयं घनस्य हानि च जीवेच्चणतः ग्रुआतिम् ॥ २६ ॥ यदि सुबद्दा रानेर्ग्रहे ( मकरकुम्भान्यतरराशौ ) स्थिता भवेत्तथा तेन=शनिना युतेक्षिता भवेत् तदा वात्रजं=वायुप्रकोपजनितरोगं, विधत्ते । मानस्यं=श्रसंमानं, विद्ययं=श्रविभयम्, धनस्य हानि च कुर्यात् । श्रत्र जीवेक्षणतः=गुरुदृष्ट्या श्रुभानिम्=उत्तमफलप्राप्ति च कुर्यात् ॥ २९ ॥

आपा—यदि सुथहा शनि के राशि (मकर या कुम्भ) में हो, और शनि से युत हो या दृष्ट हो, तो वातराग, अपमान, अग्निभय, धनहानि को करती है। यहां बृहस्पति

से इत्थवाल होने से शुभ प्राप्ति होती है ॥ २६ ॥

तमोमुखे चेन्मुथहा धनाप्ति यशः सुखं धर्मसमुन्नति च । सितेज्ययोगेन्नणतः पदाप्ति सुवर्णरत्नास्वरलव्ययश्च ॥ ३० ॥

यदि मुथहा तक्षोमुखे=राहुमुखे, वक्षगत्या, राहुमोग्यभागे भवेत्तदा धनाप्ति, यशः,-सुखम्, धर्मसमूजति, च करोति, तत्र सितेज्यदागेक्षणतः=शुक्रगुरुयोगदृष्ट्या, पदाप्ति = जीविकास्थानजाभं करोति सुवर्णारःनाम्बर्लब्थयक्ष भवन्ति ॥ ३०॥

भाषा—यदि सुथहा राहु के सुख ( ओरय ) में हो, तो धन छाम, यश, सुख, धर्मोन्नति को करती है। वहां शुक्र गुरु के संयोग और दृष्टि से उत्तम स्थान की प्राहि को करती है, सुवर्ण, रत्न, वलों के छाभ भी होते हैं॥ ३०॥

> त्रय गहोर्मुबर्ररपुच्छसंशातक्षणमाह— भ्रोग्या राहोर्लबास्तस्य मुखं पृष्ठं गता लवाः । ततः सप्तमभं पुच्छं विमृश्येति फलं बदेत् ॥ ३१ ॥

राहोभोंग्या लवाः, तस्य मुखं भवन्ति, तस्य राहोर्ये गता भुका लवारते तस्य पृष्ठं भवन्ति । यथा राहुरिदानी ६।६।३०।५५ एवमस्ति, व्यतस्तुलायामंश ६ भोग्यांशाः सन्ति । व्यत्र भोग्याः = ६ व्यंशा मुखसंस्थाः । व्यत्यप्रहुक्षमगत्या एते भुकाः, किन्तु राहोः ६।३०।५५ एते वक्षगत्या भोग्यांशादय एव । ब्रथ भोग्या लवाः भोग्योनत्रिंशक्षागास्तस्य पृष्ठं भवन्ति । ततो राह्याकान्तराश्वितः सप्तमं पुच्छं भवति । इति विमृश्य = विवार्य, फलं = शुभाशुभं वदेत् = कथमेत् ॥ ३१ ॥

भाषा—राहु के जो भोग्य अंग, वह उसका मुख होता है, और भुक्त अंश पृष्ठ होता है जैसे राहु का राश्यादि ६।६।३०।४४ इतने हैं, तो तुला राशि में ६।३०।४४ इतने और ग्रह के अनुसार तो भुक्त है। लेकिन राहु चलते हैं वक गति से, इसल्यि ये वस्तुतः ओग्य है, यही मुखसंज्ञक होता है। और गतलव २३।२९।५ ये पृष्ठ संज्ञक हैं। राहु से सप्तम अर्थात् यहां मेपराशि पुच्छ है। यह विचार कर फल कहै। ३१॥ तत्पृष्टभागे न शुभ्रप्रदा स्यात्तत्पुच्छभागाद्रिपुभीतिकपृप् । पापेत्तणाद्र्थसुखस्य हानिश्चेज्जन्मनीत्थं गृहवित्तनादाः ॥ ३२ ॥

सुयहा तरष्ट्रश्मागे=तद्भुकांशे, शुभप्रदा न स्यात्, तरपुच्छ्रमागात्=राह्वाकान्त-राशितः सत्तनराशौ, रिपुमीतिक ई भवति । पापेक्षणात्, स्र्यंख्वस्य हानः स्यात्, इत्थं यदि जन्मनि भवेत् अर्थात् जन्मलग्नात्सप्तमस्थानस्थितो यदा राहुः स्यात्तदा लग्नमेव राहोः पुच्छगशिसंज्ञः । तत्र यतो जन्मकाले जन्मलग्नसुख्या एव सुयहाऽतः सिद्धं जन्मनि सप्तमस्थानगते राहौ सुयहा राहुपुच्छे भवतीति । तत्र गृहवित्तनाशः= भवन—धननाशः, भवनस्य धननाशो वा भवनधनयोनीशो भवतीति ॥ ३२ ॥

भाषा—यदि मुथहा राहु के पृष्ठभाग में ( अक्तांश में ) हो, तो शुभपदा नहीं है यदि राहु के पुच्छ भाग में हो तो शत्र का भय, कष्ट होता है। यहां यदि पाप यह की इष्टि पदती हो, तो धन सुख के नाश होते हैं। इस प्रकार जन्म समय में होने से अर्थात् जन्म लग्न से सप्तम स्थान में राहु के रहने से घर में सिखत धन, या घर और सम्पत्ति का नाश होता है। सांराश यह है कि जन्मकाल में मुथहा जन्मलग्न ही में रहती है, वहां रात वर्ष तो है ही नहीं, और राहु के सप्तमस्थान ही पुच्छ कहलाता है, सो यदि लग्न से सप्तम स्थान में राहु रहेगा. तब सप्तम स्थान से सप्तम स्थान लग्न ही होगा, अर्थात् लग्न ही पुच्छ होगा, जन्म में वहां पर मुथहा के रहने से एसः घटित हुआ। ३२॥

षटित हुआ ॥ ३२ ॥
ये जन्मकाले विलनोऽच्दकाले चेद्दुर्वलास्तरेगुअं समान्ते ।
विषयंये पूर्वमनिष्टमुक्तं तुल्यं फलं स्यादुअयत्र साम्ये ॥ ३३ ॥

जन्मकाले ये ब्रह्म यज्युकास्ते यदि वर्षकाले दुर्वकाः पञ्चाक्षपण्डवर्गवलाः स्यु-स्तदा तेंस्ताहराँग्र्टंहैः समान्ते=वर्षान्तेऽश्रुमं भवात । हायनोऽस्त्रो शररसमा इत्यमरः । विपर्यये = विलोमस्थितौ, ये ब्रह्म जन्मिन दुर्वलास्ते यदि वपं सवलास्तदा पूर्वमेवा-शुमं पश्चाद्युमं भवति । उभयत्र = जन्मवर्षकालयोरिष, साम्ये-एकस्पे, सित तुर्यं फलं स्यात प्रयात जन्मिन वर्षे च यदि कोऽषि ब्रह्म सवल एव तदा स उभयत्र शुभमेव दिशति । यदि जन्मान वर्षे च कोऽषि ब्रह्म वलहोनस्तदा स उभयत्राशुभ-मेव दिशति ॥ ३३ ॥

भाषा—जो प्रह जन्मसमय में बली हीं, लेकिन वर्ष प्रवेश समय में बल्हीन हीं नो वे प्रह वर्ष के अन्त में अशुभ देते हैं। अर्थात् वर्ष के प्रथम भाग में शुभ ही देते। विवरीत अर्थात् जन्म काल में हीनवली, वर्षकाल में यदि वहीं सबल हों तो, पहलेही अशुभ फल, पीले शुभ फल हौता है। अथवा यदि जन्म और वर्ष काल में भी समान बलवान् हो, तो पहले पीछे अर्थात् सम्पूर्णं वर्ष भर शुभ ही होता है । यदि जन्म और वर्ष काल में भी दुर्वल ही हो, तो सम्पूर्ण वर्ष अशुभ ही होता है ॥ ३३ ॥ श्रथ मुथहेशफलमाह—

षष्टेऽष्टमेऽन्त्ये सुवि वेन्थिहेशोऽस्तगोऽथ वकोऽशुभद्दष्युक्तः । कृराचतुर्थास्तगतश्च भन्यो न स्यादुजं यच्छति वित्तनाशम् ॥ ३४ ॥

यदि मुथहेशः=मुथहाकान्तराशीशः, वर्षलग्नात् षष्ठेऽष्टमे, श्रन्रये=द्वादशे, वा मुनि=चतुर्थस्थाने भवति, वाऽस्तगः=सूर्यम्निधिस्थः, श्रथ वकः = विलोमगमनशीलो भवेत् वाऽशुभदृष्टयुकः=पापबोक्षितयुतः, धा क्रूरात् = पापमहाकान्तराशितः, चतुर्थास्तगतः = चतुर्थसप्तमान्यगतस्तदा भव्यः = सुखजनको न, प्रत्युत कर्ज=रोगं, वित्तनारां = धननारां च यच्छति=ददानि ॥ २४ ॥

भाषा—यदि मुथहेश छुडे आठवें वारहवें चौथे स्थान में हो, या अस्त हो, वक्की हो, पापब्रहों से दृष्ट युत भी हो, या पापाकान्तराशि से चौथे सातवें में हो. तो रोग और धननाश को करते हैं ॥ ३४ ॥

श्रय मुथहशफलमेवाह— यद्यप्रमेरोन युतोऽध दृष्टः क्षुताख्यदृष्ट्या न शुभस्तदाऽपि । योगद्वये स्याजिधनं यदैकयोगस्तदा मृत्युसमत्वमाहुः ॥ ३४ ॥

यदि दैवात् मुखहेशोऽष्टमेशेन धर्षलग्नाद्द्यमस्थानेशत्रहेण युतो वा जुताख्य-या (१।४।७११०) दृष्ट्या दृष्टः, तदा शुभो नेव भवति । योगद्वये = श्रष्टमेशयुत-दृष्टे मुखहेशे, निधनं = मरणं, स्यात् । यदा एकयोगोऽर्थादृष्टमेशेन जुतदृष्ट्या दृष्ट-स्तदा मृत्युसमत्वं स्यान्धर्णसमं कष्टं स्यादिरयर्थः । तत्र योगद्वयस्य युगपरसम्भवस्तु तदैव यदा एकस्मिन्नेव सशौ मुखहेशाष्ट्रमेशौ भवतस्तदानीमेव ज्ञुतदृष्टिखेति ॥६४॥

भाषा—यदि मुथहेश वर्षल्य से अप्टमेश ग्रह से युत हो, अथवा चुतहिए (१। ११०) भे दृष्ट हो, तो युभंगद नहीं होता है। यहां यदि दोनों योग हो अर्थात् दोनों प्रह एक साथ ही किसी राशि में हों, तो मरण कहना। उसमें भी तर्क करो कि यदि दोटा?। स्थानों में हों अप्टमेश पाप से युत हो, तो अवस्य मरण हो, वहां अप्टमेश का तथा मुथहेश का जो धातु होगा, उसके दोप से रोग कहना। यदि एक ही योग हो, अर्थात् चुतहिष्ट से अप्टमेश से मुथहेश देखा जाय, तो मरण के समान ही कष्ट होता है। यहां एक योग में युत क्यों नहीं कहा, उसका कारण यह है कि संयोग होने से खुतहिष्ट तो स्वतः हो हो जाती है। इसल्यि संयोग से एक हो साथ दोनों योग घटते हैं। इस जिये दृष्ट ही कहा ॥ ३१॥

मुथहा तत्पतिर्वापि जन्मनीचितयुक् शुभैः । वर्षारम्भे शुभं दंत्तेऽन्दे चेदन्तेऽन्यथाऽशुभम् ॥ ३६ ॥

मुथहा, श्रिप वा तत्पितः=मुथहेशः, जन्मितः = जन्मकुण्डल्यां, यत्र भवेत् श्र-योत् वषप्रवेशकाले मुयहा यदाशो, तदाशावेव जन्मकुण्डल्यां मुश्रहा लेख्या तदा मुश्रहामुथहेशौ यदि शुभैरीक्षितयुतौ भवतस्तदा वर्षादौ = वर्षप्र्वाधें शुभं दत्ते, एवं श्रवदे = वर्षप्रवेशे, मुथहामुथहेशौ शुभैर्द्ध ध्रुतौ भवता जन्मिन तथा न तदाऽन्ते=वर्षा-नते शुभं भवित । श्रान्यथा उभयत्र शुभयोगदृष्ट्यभावे सकलं वर्षमशुभं भवित । उभयत्र शुभयोगदृष्टिसङ्गावे सकलं वर्ष शुभयोवस्यनुक्तमपि विज्ञेयम् ॥ ३६ ॥

भाषा—वर्षकुण्डली में मुथहा जिस राशि में हो, जन्म कुण्डली में उस राशि में मुथहा को मान कर, तव जन्मकुण्डली के महिधितिवश यदि मुथहा या उसके स्वामी मह शुभग्रह से दृष्ट युत हो और वर्ष काल में शुभग्रत दृष्ट नहीं हो, तो वर्ष के आरंभ में शुभ होता है, अर्थात पीछे नहीं। यदि वर्षकाल ही में शुभग्रह से दृष्ट युत हो, तो वर्षकाल के अन्तिमभाग ही में शुभ होता है, पहले नहीं। यदि दोनों समय में शुभ-युत दृष्ट हो, तो दोनों समय में शुभ होता है, यदि दोनों समय में युत दृष्ट नहीं हो, तो दोनों समय में भी अशुभ हो फल होता है। ३६॥

( इति मुथहाफलाध्यायः । )

### अथारिष्टाध्यायः ।

तत्र लमेशायरिष्टमाह— लग्नेशेऽप्रमगेऽप्टेशे तनुस्थे वा कुजेविते । झजोवयोरस्तगयोः दाखायातो त्रिपन्मृतिः ॥ १ ॥

त्तरनेशः=वर्षलग्नपतौ, श्रष्टमगे = वर्षलग्नाद्ष्यस्थानगते, श्रष्टेशः=श्रष्टमेशे = तनुस्थे=वर्षलग्नगते, कुजेक्षिते=मञ्जलदृष्टे, श्रथवा ज्ञजीवयोः = शुधगुरुप्रहृयोः श्रस्त-गयोः = सूर्यसिषिधस्ययोः सतोः, शृक्षघातः = शृक्षणाञ्चलेदः, विपद्निष्टम्, मृति-मीरणविति वाच्यम् ॥ १ ॥

आषा—ढन्नेश अष्टमस्थान में, अष्टमेश छप्नमें हो, और मङ्गळले दृष्ट हो, अथवा बुध बृहस्पति अस्तङ्गत हो, तो शस्त्रका आधात और विपत्ति, मरण ये फूछ हाते हैं ॥१॥ श्रव्दलग्नेशरम्भ्रेशौ व्ययाष्ट्रहितुकोपगो । सुध्रहासंयुतो सृत्युपदौ तद्धातुकोपतः ॥ २ ॥

यान्द्रताग्नेशरम्प्रेशी = वर्षताग्नेशाष्ट्रमेशी, न्ययाष्ट्रिद्युकोपगी = द्वाद्शाष्ट्रमचतुर्थ-स्थानगती, सुथहासंयुती तदा तद्वातुकोपतः = तत्तद्मह्धातुदोषात्, मृत्युप्रदी भवतः । तत्र धातुदोषात् , रिवकुजयोः पित्तं, रक्तं च, चन्द्रशुक्रयोः क्षकः, वुधस्य मज्जा, शिन्तराहुकेत्नां = वायुः ॥ २ ॥

आपा—वर्षळग्नेश और अष्टमेश यदि १२।८।४ इन स्थानों में हों, मुयहा से युत हों, तो अपने धातु के प्रकोप से सृत्युप्रद होते हैं ॥ २ ॥

जन्मलग्नाविपोऽवीयों सृतीशो लग्नगो यदा । सूर्यदृष्टो सृति दत्ते कुष्ठं कण्ड्रं तथाऽऽपदः ॥ ३ ॥

यदा जन्मलग्नाधिपः=जन्मलग्नेशः, श्रवीर्थः=वलहीनः, मृतीशः = वर्षलग्ना-द्रष्टमेशो लग्नगः, तथा सूर्यदृष्टस्तदा मृतिं दत्ते, कुष्टं=कुष्टरोगं, कण्डं=खर्जू, तथा-ऽऽपदो विपदो दत्ते ॥ ३ ॥

आपा—जन्मलग्नेश वर्षकाल में दुवंल हों, अष्टमेश लग्न में हों, और सूर्य से हष्ट हो, तो मरण, कुछ, खुजली, और विपत्ति को भी देते हैं ॥ ३॥

श्चस्तगौ सुथहालग्ननाथौ मन्देक्तितौ यदा।

सर्वनाशो सृतिः कप्रमाधिन्याधिभयं दजः॥ ४॥

यदा सुथहालग्ननाथौ=मुथहेशवर्षलग्नेशौ श्रस्तगौ=सूर्यसिष्णस्थरवेन लुर्साक-रणौ, अन्देक्षितौ=शनिना सुतह ष्टया दृष्टौ, तदा सर्वनाशः=सक्तवैश्वर्यक्षयः, मृतिर्मरणं, कष्टं श्राधिव्याधिभयं = आधिर्मनोन्यया, व्याधिरत रोगः, तयोर्भयं, रुषः = रोगाः, एते स्युः ॥ ४ म

भाश-यदि सुधहेश, वर्षकानेश अस्त, हों, श्रीन से खुतदृष्टि से देखें बाय, तो

सर्वनाज्ञ, मरण, कष्ट, मनोव्यथा, ब्याधि रोग ये सब होते हैं ॥ ४ ॥

क्रुरमूसरिकोऽन्देशो जन्मेद्याः क्रूरितिः ग्रुभैः। कम्बूलेऽपि विपन्मृत्युगित्थमन्याविकारतः॥ ४॥

श्चन्देशः=वर्षेशप्रहः, कृरम्खरिफः=पापप्रहेण कृतेसराप्तयोगः, जन्मेशः=जन्म-लग्नेशः, कृरितः=पापयुतहण्टः, तत्र शुभैः=शुभप्रहेः, कम्वूले=कवृलयोगे जातेऽपि विपत्, मृत्युः स्यादित्यमन्याधिकारतः=श्रन्यप्रहाधिकारतारतम्यात्फलस्य न्यूनाधि-कत्वं चिन्त्यम् ॥ १ ॥

१४ ता॰ नी॰

भाषा—यदि वर्षेश पापब्रह सं इसराफ योग करता हो, जन्मल्यनेश पापशुत हर हो, वहां ग्रुभ बहों से कम्बूल योग होने पर भी विपत्ति, बरण, होता है, इस प्रकार दूसरे बह के अधिकार से यह विचार करना ॥ ५ ॥

कूरा वीर्याधिकाः सोस्या निर्वता रिपुरन्धगाः । तदाऽऽधिन्याधिस्रीतिः स्यात्कलिर्द्दानिस्तथा विपत् ॥ ६ ॥

क्राः = क्षीणचन्द्ररिवकुजसौराः, वीर्याधिकाः = वलाधिकाः, सौम्याः=शुभम्रहाः, बुधगुष्ठशुकाः, निर्वलाः, रिपुरन्ध्रगाः = षष्टाष्टमगाः, तदाऽऽधिन्याधिभीतिः स्यात् , कलिः = कलहः, हानिः, तथा विषत् स्यात् ॥ ६ ॥

साषा—पापप्रह ( चीणचन्द्र, रवि, मङ्गल, श्रानि, ) ये वलवान् हों, ग्रुभग्रह पाप-रहित बुध, गुरु, ग्रुक, ये निर्वल हों, और छुटे आठवे स्थान में हों, तो आधि, न्या-षिभय, कलह, हानि, विपत्ति ये सब फल होते हैं ॥ ६ ॥

नोचे ग्रुको गुरुः शत्रुपागे सौस्यलवोऽपि न । लग्नेरोऽप्रमगेऽप्रेरो तनो वा सृतिमादिरोत् ॥ ७ ॥

शुको नीचे = कन्याराशो, गुरुः = वृहस्पतिः, शत्रुभागे = ताजिकसतेन रानुप्र-हनगांशे स्थितः, तदा खौख्यलवः = सुखलेशः, श्रिप न भवति । वा लग्नेशे=वर्षतः ग्नेशे खष्टमगे = वर्षलग्नाद्ष्टमस्थानगते, श्रष्टेशे = श्रष्टमेशे, तनौ = लग्ने, सित मृति = मरणमादिशेत् ॥ ७ ॥

आषा—शुक्र नीच में अर्थात् कन्याराशि में, बृहरपित शब्ध के नवांशा में हों, तो सुखका लेश भी नहीं हो। अथवा वर्षलग्नेश अप्टम स्थान में, और अप्टमेश लग्न में हो. तो मरण कहना॥ ७॥

निर्वलो धर्मवित्तेशौ दुष्टखेटास्तनौ स्थिताः । लक्ष्मीश्चिरार्जिता नश्येद्यदि राक्रोपरचिता ॥ = ॥

धर्मितिराौ = नवमितियेराौ, निर्वत्तौ = पञ्चाष्यवत्तौ, तथा दुष्टखेटाः = पाप-ष्रद्दास्तनौ = लग्ने स्थिताः, तदा शकोपरक्षिता = इन्द्रसंरक्षिताऽपि, चिराजिता=दीर्घ-फालोपाजिताऽपि लच्छोः = श्रीः, नश्येत् = दूरं त्यक्त्वा गच्छेत् । ईरग्योगे सघ नोऽपि द्ररिद्दः स्यादित्यर्थः ॥ ८ ॥

भाषा—भाग्येश, धनेश यदि बल्हीन हों, पापप्रह ल्ण्न में हो, तो इन्द्र से भी पुरिचत बहुत दिनों से जमा की गयी भी सम्पत्ति चली जाती है ॥ ८ ॥

नीचे चन्द्रेऽस्तगाः सौम्या वियोगः स्वजनः सह । शरीरपीडा मृत्युर्घा साधिन्याधिमयं दृतम् ॥ ६ ॥ ्चन्द्रे नीचे = बृक्षिकराशी सति, सौम्याः=शुभप्रद्याः, ग्रस्तगाः = सूर्यसिविधिगः ताः, तदा स्वचनेः = निजपरिजनेरपि, वियोगः=विच्छेदः स्यात् । शरीरपीडा=देदः हुःखम्, वा साधिव्याधिभयं मृत्युर्मरणं, द्वतं = शीघं, भवेत् ॥ ९ ॥

आपा—यदि चन्द्रमा नीच ( वृश्चिक राशि ) में हो, शुभग्रह अस्तंगत हों तो अपने परिजनों से भी वियोग होता है, देह की पीड़ा, मरण, शीघ्र सनस्ताप ज्याधि

का अय होता है ॥ ९ ॥

शब्दलग्नं जन्मलयराशिक्यामध्यं यदा । कप्टं महान्याधिभयं सृत्युः पापयुतेचणात् ॥ १० ॥

यदा जन्मलग्नर।शिभ्यां = जन्मलग्नजनमराशिभ्यां, श्रव्दलग्नं = वर्षलग्नम-धमं = अध्यस्यानगतं, स्यात् तदा कष्टं, महान्याधिभयं वाच्यम् । तत्र पापयुतेक्षणात् मृत्युर्भवेत् ॥ १० ॥

भाषा—बहि जनमळन से या जन्मराशि से वर्षछम्न भाठवें स्थान में पहे, तो कड, बहान्याधि का अब हो, वहां यदि पापब्रह के योग और द्वष्टि पड़ती हो तो

अर्ण कहना ॥ १० ॥

जनमन्यप्रमगः पापी वर्षलभ्ने कगाधिदः।

बन्द्रान्द्रलग्नपो नष्टवलो चेत्स्यात्तदा सृतिः॥ ११॥

जन्यनि=जन्मकुण्डल्याम्, श्रष्टमगः पापप्रहो यदि वर्षलग्ने अवेत् , तदा रुगाः विदः=रोगमनोव्ययाप्रदो भवति । वा चन्द्राव्द्ताग्नपौ=चन्द्रवर्षत्रग्नेशौ, यदि नष्टः बलो = प्रधारपवलो, चेद्भवतस्तदा मृतिः स्यात् ॥ ९१ ॥

आचा-जन्म कुण्डली में यदि अष्टम स्थान में कोई पापग्रह हो, वही ग्रह यदि वर्ष छप्न में स्थित हो तो रोग, मनस्ताप को देता है। या चन्द्रमा, और वर्षकानेश चीणवळी हों तो सरण होता है ॥ ११ ॥

जन्मान्द्लग्नपौ पापयुक्तौ पतितमस्थितौ । रोगाधिदौ मृत्युकरावस्तगो नेक्तितौ शुभैः॥ १२॥

जन्भाव्दलग्नपी = जन्भलग्नेशन्षंलग्नेशी, पापयुक्ती, प्रतितभस्थिती=चतुर्थष-ष्ट्राष्ट्रमद्वादशगती तदा रोगाधिदौ भवतः ! यदि तादशौ तौ, श्रस्तगौ=सूर्यकराकान्तौ शुसैनें क्षितौ = न दृष्टी, तदा मृत्युकरी भवतः ॥ १२ ॥

आया—यदि जन्मलक्षेत्रेश और वर्षळक्तेश पापण्डों से युत हो, और श्रादाटा १ हुल स्थानों में हों तो रोग, मनोदुःख को देते हैं! यदि वे दोनों अस्तंगत हों, ग्रुभप्रहों

से वह नहीं हों, तो मृत्यु को करने वाले होते हैं ॥ १२ ॥

न्ययाञ्चुनिधनारिस्था जन्मेशान्द्वसुन्थहाः । एकर्चगास्तदा सृत्युः पापश्चतदशा भ्रवम् ॥ १३ ॥

एकर्सगाः=एकराशिगताः, जन्मेशाब्द्यमुन्यहाः=जन्यलग्नेशवर्षेशमुयहाः, व्य-याम्बुनिधनारिस्यः = ह्यादशचतुर्योष्टमषष्टस्थानान्यतमस्थिताः, तदा मृत्युः स्यात् । तत्रैव पापत्तुतदशा=पापमहस्य ११४१७१० एतदन्यतमदृष्ट्या, ते दृष्टास्तदा ध्रुवं = निश्चितम्, मृत्युः स्वात् ॥ १३ ॥

सावा—एकराधि में गत जन्मलग्नेश, वपंश, खुयहा यदि १२।४।८।६ इन स्थानी में हों, तो मरण होता है। वहां यदि पापग्रह की जुत (१।४।७।१०) एडि से देवे जांच, तो निवय मरण होता है॥ १३॥

चन्द्रो व्यये शनियुतः ग्रुप्तः षष्ट्रोऽर्थनाशकृत् । चित्तचैकस्यमग्रुभेसराफान्न ग्रुभेस्रशात् ॥ १८ ॥

शानियुतक्षन्त्रो व्यये स्थितः, शुभः=शुभप्रहः, षष्टः = षष्टस्थानगतस्तदाऽर्थना-शकृत् भवति । तत्र अशुभेसराफात्=पापप्रहेसराफयोगसम्भवात् , चित्तवैकल्यं भव-ति । शुमेक्षणात्=शुभद्दष्टिसम्भवात् , नार्थनाशचित्तवैकल्ये भवत इति ॥ १४ ॥

आधा—वानियुक्त चन्द्रमा व्ययभाव में हो, ग्रुअग्रह छुठे स्थान में हो, तो घन का बाबा करता है। यदि वहां पाप से ईसराफ योग होता हो, तो अन की विकलता होती है। यदि ग्रुअग्रह की दृष्टि पदती हो, तो वैसे वहीं होता अर्थात् धननाक, चि-सवैद्युख नहीं होते ॥ १४ ॥

चन्द्रोऽर्कमण्डलगतो रिपुरिःफाप्टवन्धुगः । त्रिदोषतस्तस्य बजा विविधेज्यदशा ग्रुअम् ॥ १४ ॥

श्रक्तमण्डलगतोऽस्तञ्जतबन्द्रो रिपुरिःफाष्टवन्धुगः = षष्टव्ययाष्टमचतुर्थस्यानगतः, तदा तस्य त्रिदोबतः=वातिपत्तकफेभ्यः, विविधा कत्रा=रोगः स्यात् । तत्र ईज्यदशा= गुक्दष्टया, शुभं भवति ॥ १५ ॥

आश—अस्तक्षत चन्द्रमा छुटें बारहवें आठवें चौथें स्थानों से किली में हों, तो जिल्लोच से अनेक प्रकार का रोग होता है, वहां यदि गुष की दृष्टि हो, तो ग्रुम हो॥१९॥

हद्दाहायनलग्नेशौ सप्ताप्टान्ये खलान्वितौ । स्वव्यायां निघनदौ ग्रुभदघया ग्रुभं वदेत् ॥ १६ ॥

खनान्वितौ=पापप्रहयुक्तौ, स्दाहायनलग्नेशौ=वर्षलग्नहद्देशवर्षलग्नेशौ, सप्ताष्टा-न्त्ये=सप्ताष्ट्रपदादशस्थाने स्थितौ, तदा स्वदशायां, निषनदौ=मृत्युदौ, अवतः । तत्र शुभरष्टिया शुभं भवेत् । तौ निधनदौ न भवत इति ॥ १६ ॥

आषा—पापप्रह से युक्त वर्षठप्र के हदेश, तथा वर्षठग्नेश, ये यहि श्रद्धाः इन स्थानों में हों, तो मरण को देते हैं। ग्रुभ दृष्टिसे ग्रुभ कहना ॥ १६ ॥

श्रव्दलग्नादण्वमृज् व्ययार्थस्थौ रुजा तदा । एवं वर्षाव्दलग्नेशजन्मेशैरपि बन्वनम् ॥ १७ ॥

श्रव्यक्तग्नात् = वर्षत्वग्नात् । ऋज्वनृज्=मानिवक्तो, प्रही व्ययार्थस्थी=द्वादश-द्वितीयगती, द्वादशस्थाने मार्गा प्रहः, द्वितीयस्थाने वक्ती प्रह एवं यदि स्थात्, तदा रुजा=रोगः, स्यात् । एवं वर्षाव्दल्यनेशजन्मेशंश्चेत्कर्तरीयोगस्तदा वन्धनं=राजका-रागारवाससम्भवः स्थात् ॥ १७ ॥

भाषा—यदि वर्षछम्नसे मार्गीमह बारहवें हों, वक्षीमह दूसरे स्थान में हों, तो रोग होता है । इस प्रकार वर्षेश,वर्षछम्नेश, जन्मछम्नेशों से योग होने से वन्धन होताहै॥१७॥

नीचे त्रिराशिषे पापदृष्टे कार्यं विनश्यति :

इन्धिहेरोऽन्द्पे वाऽरिसेऽस्तं याते रुजा विषत् ॥ १८ ॥

त्रिराशिषे = वर्षतमत्रिराशिषे, 'त्रिराशिषाः सूर्यमितार्कशुकाः,, इति, नीचे= नोचराशौ स्थिते, पापदष्टे, तदा कार्यं विनश्यति । इन्यिहेशे=मुथहेशे, वाऽन्द्षे= वर्षेथे, आरिमे = शत्रुराशौ स्थिते, अस्तं याते = सूर्यकिरणाकान्ते, तदा वजा = रोगः, विपत् = क्लेशः, भवतोति ॥ १८ ॥

आपा—लग्न के त्रिराशिप नीचराशि में हो, पाप से इष्ट हो, तो कार्य का नाश होता है। या मुखहेश, वा वर्षेश, शहराशि में हों, अस्त भी हों, तो रोग और विफ् त्ति होती है॥ १८॥

श्रव चन्द्रारिष्टं सापनादमाह— चन्द्रो रिःफपडएभूद्युनगतो दृष्ट्रोऽश्वर्पेनीं शुप्तेः । सोऽरिष्टं विद्याति सृरयुमथवा भौमेचणादश्लिभीः । स्रक्षाद्वा चानिराहुकेतुभिररेभीति वज्ञं वायुजां दारिद्वयं रविणा शुभं शुभद्दशेज्यालोकनादादिशेत् ॥ १६ ॥

चन्द्रः, रिःफषडष्टभृणुनगतः=द्वादशषप्राष्टमचतुर्यसप्तमस्थानस्थितः, अशुभैः = पापैः, दृष्टः, शुभैनी दृष्टस्तद्दा सः = चन्द्रः, आर्ष्टं वा स्रस्युं विद्धाति=करोति । तत्र औसेक्षणात् = कुजदर्शनात्, आर्रेनसीः=विद्वभयत् । शनिराहुकेतुभिर्दर्शनात्, शास्त्राद्धसं, अरेः = शत्रोः, भीति, वायुनां वर्णं=वायुप्रकोपरोगं करोति । रिषणा दृष्ट-

स्तादशक्षन्द्रः दारिद्रशं करोति । शुभदृशा, ईज्यालोकनात्=गुजिवलोकनाच्च, शुभं= शुभफलम् खादिशेत् = कथयेत् ॥ १९ ॥

भाषा—चन्द्रमा वर्ष छप्न से १२।६।८।४।० इन स्थानों में हों, पापब्रहों से दृष्ट हो, सुभग्रह से नहीं दृष्ट हो, तो अरिष्ट ( विशेष कप्ट ) या मरण देता है। वहां मंगल की दृष्टि से अभिभय, शनि, राहु, केनुजों से देखे जाने पर शक्तभय, शञ्चभय, वायु के प्रकोप से रोग को करता है। रवि से दृष्ट हो तो दृष्टि बनाता है। विद शुभग्रहों की दृष्टि चन्द्रसा पर पढ़े या बृहस्पति की दृष्टि पढ़े तो शुभ होता है। १९॥

#### अथ मुथहाकृतारिष्टमाह—

क्रूरान्यितेक्तियुता रानिनेन्थिहाधिन्याधिपदा जनुषिरिःफसुकारिरन्छे । चूने च वर्षतनुनैधनगा मृति का दत्ते कलेक्तियुत्तेत्यपि विन्त्यमार्थैः॥२०॥

क्रान्वितेक्षितयुता=पापप्रह्युत्रहष्टा इन्थिहा=मुबहा, यदि शानिनाऽपि युत्रहष्टा तदा श्राधिव्याधिप्रदा स्यात । वा वर्षकुण्डल्यां यश्र जन्मलग्ने तस्मादाशितो रिःफ्र-ग्रखारिरन्ध्रे = द्वादशचतुर्थषष्टाष्टमस्थाने स्थिता सती धूने=सप्तमे, वर्षतनुनैधनगा = र्षलग्नादष्टमभावगता स्यात्तथा खलेक्षितयुता = पापप्रहृदष्टयुक्ता, तदा सा मृति तो इत्यपि श्रार्थेक्षिनत्यम् ॥ २०॥

आपा—पापप्रह से युत या दृष्ट सुथहा यदि शनि से भी युत दृष्ट हो तो सनो-दुःख और रोग देती है। अथवा जन्मल्झ से १२।४।६।८।६ इनमें से किसी स्थान में स्थित होकर यदि वर्ष लग्न से द्र वे स्थान में प्राप्त हो और पापग्रह से दृष्ट युत हो तो मृत्यु देती है ॥२०॥

इति नीलकण्ड्यामरिष्टाध्यायः समाप्तः ।

# अथारिष्टसङ्गाध्यायः॥

लक्नाधिपो चलयुतः श्रुसेज्ञितयुतोऽपि चा । केन्द्रत्रिकीएगोऽरिष्टं नारायेरस्टुज्जवित्तदः ॥ १ ॥

बल्युतः = दशाधिकवली, लग्नाधिपः = लग्नेशः, केन्द्रचिकोणगः = १।४।७। `०।४।९ एतदन्यतमस्थाने स्थितः । शुभेक्षितयुतः = शुभग्रहदृष्टयुतः, वा भवेत्तद्दाऽ-रिष्टं=ग्रनिष्टं, नाशयेत् , तथा सुखवित्तदः=ग्रानन्दोदयपृर्वकथनलाभग्रदो भवतीति॥१॥

आपा—वल से संयुत वर्षलग्नेश केन्द्र या त्रिकोण १।४।७।१०।९।६ इन स्थानों में हो, शुअग्रह से युत या रष्ट हो तो अशुअफल का नाश करता है, और शुअफल बुल, धन को देता है ॥ १ ॥ गुद्धः केन्द्रे त्रिकोणे वा पापादयः श्रुमेक्तितः । लग्नचन्द्रेन्थिहारिष्टविनाशार्थसुखं दिशेत् ॥ २ ॥

गुरुर्नृहस्पतिः, केन्द्रे १।४।७।१० वा त्रिकोसो ४।९ स्थितः,पापादष्टः=पापैरदृष्टः, शुमेक्षितः=शुभन्नहृदृष्टः, तदा लग्नचन्द्रेन्यिहारिष्टविनाशार्थसुलं=वर्षलग्नचन्द्रसुथहा-जनिताशुभम्लक्ष्यंसपूर्वकथनलाभसुलं, दिशेत्=कथ्येत् ॥ २ ॥

आषा—बृहस्पति केन्द्र या त्रिकोण में हों, पापप्रहों से नहीं देखें जांय, किन्तु छभग्रह से देखें जांय, तो वर्ष काल में लग्नुकृत, चन्द्रमा कृत, मुथहाजनित अशुभफलों

को नाज करते हैं, और धन, सुख को देते हैं ॥ २ ॥

खुखं स्वामियुतं सिङ्ग्हिं सौष्ययशोऽर्थदम् । लग्ने तृतीयेऽय गुरुर्जन्मेट् सौष्यार्थदः सुखे ॥ ३ ॥

सुखं=चतुर्थभावं, स्वामियुतं=लग्नेशयुतं, सङ्किः=शुभप्रहैः, हष्टं=बीक्षितं, तदा सौद्धययशोऽर्थदं अवेत । वा गुर्क्लग्नेऽयवा तृतीये स्यात , जन्मेट = जन्मलग्नेशो भूत्वा सुखे=चतुर्थस्थाने, अवेत्तदाऽपि सौद्धययशोऽर्थदो भवति ॥ ३ ॥

आषा—चतुर्थ भाव अपने स्वामी से युत हो, शुभम्रहों से दृष्ट हो, तो सुख, यश, धनळाभ को देता है। अथवा बृहस्पति वर्ष छम्न में या तीसरे में हो, अथवा वर्षळम का स्वामी होकर चौथे स्थान में हो, तो सुख, यश, धन को देता है॥ १॥

लग्ने युनेशस्तुनाः सुरेज्यः कूरैरदद्यः शुभ्रमित्रदृष्टः।

रिष्टं निहंत्यर्थयदाः खुखाप्ति दिरोतस्वपाके नृपतिप्रसादम् ॥ ४ ॥

युनेशः=वर्षलग्नात्सप्तमेशः, लग्ने स्थितः, सुरेज्यः=गुरुः, तनुगः=वर्षलमगतः, कूरैः=पापैः, श्रदष्टः = न दृष्टः, शुभिनत्रदृष्टः, तदा रिष्टमशुभफलं निद्दन्ति=नाश-यति । श्रर्थयशःसुखाप्तिं दिशेत्तथा स्वपाके = निजदशायां, नृपतिप्रसादं = राजप्रस-जतां, दिशेत्=कथयेत् ॥ ४ ॥

भाषा—वर्पछ्यन में सप्तमेश और वृहस्पति (दोना या एक ) प्राप्त होकर पाप-ग्रहों से देखा न जाता हो ग्रुभग्रह और मित्रग्रह से दृष्ट हो अथवा ग्रुभग्रहों की मित्र दृष्टि से देखा जाता हो, तो अरिष्टों का नाश करता है। धन, यश, और सुख की प्राप्ति करता है, एवं अपनी दशा में राजाकी प्रसन्नता कराता है॥ ४॥

वलान्वितो वर्मधनाधिनाथा ऋरैरदृष्टा तनुगो यदाऽऽस्ताम् । राज्यं गजाश्वास्वररत्नपूर्णं रिष्टस्य नाशोऽप्यतुत्तं यशस्य ॥ ४॥

धर्मधनाधिनायौ = नवमेशद्वितीयेशौ, वलाग्वितौ, क्रूरैः=पापैः, श्रदृष्टौ=श्रनालो-कितौ, ततुगौ = लग्नगतौ, च यदा स्याताम्, तदा राज्यं, गजाश्वाम्बरस्वपूर्णं, तथा रिष्टस्य=श्रशुभफलस्य नाशः, श्रतुलं = श्रधिकं, यशब अवति ॥ ५ ॥

भाषा—भाग्येश, और धनेश वल से युक्त हों, पापब्रहों से नहीं देखे जांब और लग्न में गत हों, तो हाथी घोड़ा वहा रत्नों से पूर्ण राज्य मिलता है, और अश्रम का नाश, अधिक यश भी होता है ॥ १ ॥

त्रिषष्ठसाभोपगतैरसौभ्येः केन्द्रत्रिकोणोपगतैश्च सौभ्येः।

रताम्बरस्वर्णयशःसुखातिनाशोऽध्यरिष्टस्य तनोख पुष्टिः ॥ ६ ॥

श्रसौग्यैः = पापप्रहैः, त्रिषष्टलाभोपगतैः=तृतीयषष्टैकादशस्थानस्थितैः, सौम्यैः= शुभप्रहैः केन्द्रत्रिकोणोपगतैः=१।४।७।१०।५।९ एतेषु स्थितैः, तदा रत्नाम्बरस्वर्ण-यशःसुखाप्तिः, तथा श्ररिष्टस्य = श्रशुभफ्तस्य,नाशः, तनोर्देष्टस्य पुष्टिः, भवति ॥६॥

भाषा—पापप्रह सब ३।६।११ इन स्थानों में हों, शुभग्रह सब १।४।७।१०।६।६ इन स्थानों में हों, तो रत्न, बख, सुवर्ण, यश इन सबों की प्राप्तिहोत्ती है और कष्ट का नाश, तथा शरीर की दृष्टि भी होती है ॥ ६ ॥ यदा सबीयों सुथहाधिनाथों लग्नाविषों जन्मविलक्षपों वा ।

यदा सवाया मुथहाधनाथा लग्नावपा जन्मावलश्रपा वा । केन्द्रिकोणायधनस्थितास्ते सुखार्थहेमास्वरत्नाभदाः स्युः ॥ ७ ॥

यदा मुथहाधिनाथः = मुथहेशः, सवीर्यः = सवलः, लग्नाधिपः=वर्षलग्नेशः, वा जन्मविलप्रपः = जन्मलप्नेशः, केन्द्रिकोणायधनस्थिताः = १।४।४।१०।१०।४।९।१९।२ एषु गता भवेयुस्तदा ते सुखार्थहेमाम्बरलाभदाः स्युः ॥ ७ ॥

भाषा—यदि मुथहेश, वही हो, वर्ष्टम्नेश वा जन्मटक्नेश केन्द्र ११४१७१० वि. कोण ११६ और १९१२ इन स्थानों में हों तो सुख धन सुवर्ण वस्तों,के टाम को देतेहैं॥७१ तुङ्गे शनिर्वा भृगुजो गुरुर्वा शुभैत्थशालाद्यवनाद्धनातिम् । वली कुजो वित्तगतो यशोऽथतेजांस्यकस्माद्य सुखानि द्यात् ॥ ८॥

श्रानिस्तुक्ते = तुलायां, वा भृगुजः=शुकः, तुक्ते=उच्चे-मीने, वा गुरः=वृहस्य-तिः, तुक्ते = कर्के भवेत् तत्र शुभेत्थशालात् , यवनाद्धनाप्ति द्यात् । वा वली कुजो सक्तलः, वित्तगतः=द्वितीयस्थानस्थितः, तदा यशोऽर्थतेजांसि द्यात् , तथा स्थकस्मात्=

दैवात् , सुखानि दवात् ॥ ८ ॥
आपा—शनि तुला में, शुक्तमीन राशि में, शृहस्पति कर्क में हों, वहां यदि शुमप्रह से इत्थशाल होता हो, तो यवन जाति से धनलाभ होता है। या वली मङ्गल द्वितीयस्थान में हो तो यश, धन को देता है, एकाएक सुख को भी देता है ॥ ८ ॥ सूर्येज्यशुक्ता मिथा इत्थशालं कुर्युस्तदा राज्ययशःसुखार्थाः । सूर्यः कुजो वोपचये ददाति अदं यशो मङ्गलमिथिहायाः ॥ ६ ॥ वदि सूर्येज्यशुका मियः परस्परमित्यशालं कुर्युस्तदा राज्ययशःसुखार्थाः
स्युः । यदि सूर्यः = रिवः, वा कुनः = मन्नलः, इन्थिहायाः सुयह्ययाः सकाशात् उपचये=त्रिषडैकादशदशस्थाने भवेत्तदा, भद्रं=कुशलं, यशः, मन्नलम्=उपनयनिववाहादि, ददाति ॥ ९ ॥

आवा—यदि रिव, बृहस्पित, शुक्र ये एक दूसरे से इत्यशाल करते हों, तो राज्य यश खुल घन ये सब होते हैं। या यदि सूर्य वा महल मुयहा स्थान से ३।६।१०।११ इन स्थानों में हो तो कुशल, यश, उत्सव आनन्द को देते हैं॥ ९॥

शुक्रवचन्द्रा हद्दे स्वे पापास्त्र्यायगता यदि । स्ववाहुचलतो हेमसुखकीर्तीर्नरोऽश्तुते ॥ १० ॥

यदि शुक्रज्ञवन्द्राः प्रहाः स्वे = स्वकीये. हद्दे स्थिताः, पापाः पापप्रहाः, त्र्यायः गताः=तृतीयैकादशगताः स्युस्तदा नरः=मानवः, स्ववाहुवलतः=स्वपराक्रमतः, हेम सुखकीर्तीः, अरनुते = भुनक्ति ॥ १० ॥

भाषा—गुक, बुध, चन्द्रमा ये ग्रह यदि अपनी २ हरा में हों, पापग्रह (शनि रिव मङ्गळ ) यदि तीसरे एगारहवें स्थान में हों तो मनुष्य अपने वाहु के वळ से, सोना, युख, बश को भोगता है ॥ १०॥

वुधग्रको मूसरीफो गुरुविकसभावगः । तदा राजयशोहेमसुकाविद्वसलस्वयः॥ ११॥

यदि बुधशुकौ मूसरिकौ = मूसरीकयोगकरौ, गुरुः=वृहस्पतिः, विक्रमभावगः= तृतीयस्थावस्थितः, तदा राजयशोहेमसुक्ताविद्यमलब्धयः स्युः ॥ ११ ॥

भाषा—यदि बुध शुक्र मूसरीफ योग करते हों, वृहस्पति तीसरे भाव में हों, तो राज, यश, खुवर्ण, मुक्ता, मूंगा, ये सब का लाभ हाता है ॥ ११ ॥

> भौमो मित्रगृहेऽन्देशः कस्त्रृली स्वगृहादिगैः। गजाश्वहेमाम्बरभृलासं धत्ते सुखादिकम् ॥ १२॥

आब्देशो भूत्वा भौमः कुजो मित्रगृहे=मित्रग्रहराशौ भवेत , तथा स्वगृहादिगैः= निजराशिस्थैः प्रहैः, कम्बूली = कम्बूलयोगकरो भवेत तदा गजाश्वहेमाम्बरभूलाभं, सुखादिकं च थते = ददाति ॥ १२ ॥

आपा—वर्षेश होकर सङ्गळ यदि मित्रगृही सें हों, तथा अपने राशि में स्थित बहों हैंसे कम्बूळ योग करता हो, तो हाथी, बोबा, सुवर्ण, वस्त्र, जर्मानों का लाभ और सुख कस्याण होते हैं॥ १२॥ इत्थं जन्मिन वर्षे च योगकर्तुर्वलावलम् । विसृश्य कथयेद्राजयोगं तद्भंगमेव च ॥ १३ ॥

इत्यमभुना प्रकारेण जन्मनि=जन्मकाले, वर्षे=वर्षकाले, च योगकर्त्राः=योगकार॰ कप्रहस्य, वलावलं, विमृश्य = विचार्यं, राजयोगं, वा तद्भन्नं च कथयेत् ॥ १३ ॥ भाषा—इस प्रकार जन्मकाल में, तथा वर्ष काल में भी योग कारक ग्रह के बलावल विचार करके राजयोग (शुभयोग) या राजयोगभङ्ग (अशुभयोग) कहै ॥१३॥

श्रथ राजयोगभन्नमाह-

श्रन्देन्थिहेशादिखगाः खलैश्चेधुतेक्तिता श्रस्तगनीचगा वा । सौम्या वलोना नृपयोगभङ्गं तदा वदेहित्तसुखक्तयांस्य ॥ १४ ॥

श्रवदेन्थिहेशादिखगः = वर्षेशमुथहेशादिप्रहाः, श्रादिपदेन जन्मलमवर्षलग्न-स्वामी च एते यदि खलैः = पापैः, युतेक्षिताः वा श्रस्तगनीचमा भवेयुः । श्रथवा सौम्याः = शुभप्रहाः, वलोनाः = होनवलाः पद्यालपवलाः, तदा नृपयोगभन्नं=राजयोग-नाशं, वित्तसुखक्षयं = धनसुखनाशं, च वदेत्=कथयेत् ॥ १४ ॥

भाषा—वर्षेश सुथहेश, जन्मलग्नेश, वर्षलग्नेश ये सब यदि पापयहाँ से युत हुए हाँ, या अस्त हों, नीच राशि में हों, अथवा शुभग्रह वल्हीन हों, तो राजयोग का श्री खण्डन होता है। और धन सुख का भी नाश कहना॥ १४॥

श्रीगर्गान्वयभूपगं गणितविचिन्तामणिस्तरस्तो-उनन्तोऽनन्तमितन्यंधारस्यसम्तर्ध्ये जनुःपद्धितम् । तरस्तुः खलु नीलकण्डविवृधो विद्वचित्रवानुष्ठया-उवोचद्वपमुंथहाफलमथारिष्टादिसद्योगयुक् ॥ १४ ॥ श्रयं रलोकः पूर्व व्याख्यातः । इत्यरिष्टमक्षाध्यायः ।

## अय भावविचाराध्यायः ।

तत्रादौ ततुभावस्य विचारः— या भावः स्वामिसौरयाभ्यां दृष्टो युक्तोऽयमेवते । पापदृप्युतौ नाशो मिश्रौर्मश्रफलं वदेत् ॥ १ ॥

यः कश्चिद्पि भावः स्वामिशुभग्रहाभ्यां दृष्टः, वा युक्तः, भवेत् सोऽयं भावः एघते = वर्धते । यदि पापदृष्ट्युतस्तदा नाशस्तद्धावफलक्षयो भवति । मिश्रैः = पापशुभैर्युतहृष्टस्तदा मिश्रफलं = शुभगशुभं च वदेत् ॥ १ ॥ सापा—जो कोई भाव अपने स्वामी से या ग्रुमग्रह से युत दृष्ट हो, तो उस भाव का फर्ज वहता है। यदि पापग्रहसे युत दृष्ट हो तो उस भाव का फर्ज नाश हो जाता है। यदि पाप, ग्रुभ दोनों से युत दृष्ट हो तो ग्रुभ नेग्रुभ दोनों प्रकार के फर्ठ होते हैं। यह सामान्यरीति से सब भावों में समक्षना चाहिये॥ १॥ लग्नाधिप वीर्य्युते सुस्तानि नैरुज्यमर्थागमनं विलासः। स्यान्मध्यवीर्येऽरुपसुखार्थलामः क्लेशाधिकत्वं विपद्रुपयोग ॥ २॥

लग्नाधिपे वीर्ययुते=दशाधिकवले, सित सुखानि भवन्ति, नैरुज्यम् = श्रारोग्यं भवति । अर्थागमनं = धनागमः, विलासः=मनोविनोदः, भवति । लग्नेशे मध्यवले स्रति अरूपसुखार्यलामः स्यात् , अरूपवीयं लग्नेशे स्रति क्लेशाधिकत्वं = कष्टप्राचु-र्यम् , विषच भवति ॥ २ ॥

आपा—बदि वर्षछानेश पूर्णवछी हो, तो सुख, आरोग्य, धनलाभ, मनोविनोद बे सब होते हैं। यदि वर्षछानेश अध्यवछी ( ५–१० ) हो, तो थोड़े सुख, धनों का लाभ होता है यदि वर्षछानेश हीनवल हो तो विशेष क्लेश, और विपत्ति होती है ॥ २ ॥

जन्मान्द्रांगपतीन्थिहापतिसमानाथाद्यधीकारवान् सूर्यो नष्टवलस्वगितिलयं कुर्योनिस्त्साहताम् । नोस्तवं पितृमातृतोऽष्यभिभवश्चन्द्रेऽविकार्यक्यो दारिद्वयं च पराभवो गृहकिलन्योध्याधिभोतिस्तदा ॥ ३॥

जन्मलग्नेश-वर्षलग्नेश-सुथहेश-वर्षश-त्रिराशीशानामन्यतमाधिकारी भूत्वा स्यः यदि नष्टवलः = क्षीणवलः स्यात्तदा त्वगिक्षविलयं = त्वचानयनयोनीशं, द्वर्यात् । निद्यत्वाहतां=ज्ञालस्यं, च कुर्यात् । नीचत्वम् = नीचवृत्या वर्तनं, पितृमा-तृतः त्रपि श्रिमिमवः = पर्भिनः, ग्रन्येषां का कथा, एतावदनिष्टफलं भवति । श्रय तेषां पद्याधिकारिणां यध्ये कोऽप्यधिकारी भूत्वा यदि चन्द्रो हीनवलः स्यात्तदाऽ-विकार्यक्षयः=नयनस्य कार्यस्य च नाशः, दारिद्रथम्=धनहीनत्वं, पराभवः=विशेष-क्लेशानमः, गृहक्रितः = परिजनकलहः, व्याधिभीतिः = व्याधिमनीव्यथायाश्व भयं स्यादिति ॥ ३ ॥

भाषा—यदि जन्मल्यनेश, वर्षल्यनेश, सुथहेश, वर्षश त्रिराशीश इन सर्वोमें कोई अधिकार वाला होकर सूर्य यदि हीनवल हो, तो, खचा के रोग, (खुजली खाज, दाद कुष्ठ आदि) नेत्र रोग (माणा, फूला, रोहा, रतोंधी आदि) को करते हैं। और उस्साहहीनता (आलस्य), नीचता चुद्रवृत्ति से निर्वाह, पितामाता से भी क्लेश, फल को देते हैं। यदि पूर्वोक्त आंधकारी होकर चन्द्रमा हीनवली हो, तो नेत्रनाषा, कार्यनाषा, दिह्नता, पराभव, घर में कलह, रोगभय, सनस्ताप वे सब फल होते हैं॥३॥

भौमे चलत्वं भोरुत्वं बुधे माहपरामवी। जीवे धर्मचयः कष्टफला जीवनवृत्तयः॥ ४॥ युक्ते विलाससौष्यानां नाद्यः स्त्रीभिः समं कलिः। सौरे भृत्यजनाद्वुःसं स्जो वातप्रकोपतः॥ ४॥

भौमे = तदुक्ताधिकारी भूरवा यदि निर्वेले सित चलत्वं = चापल्यं, भीरत्वं=का-तरत्वं, भवित । एवं तद्धिकारवित चुचे क्षीणवले सित सिहपराभवी = सित्भमक्ते-शाविशेषी भवतः । तथा तद्धिकारवित गुरी निर्वेले सित धर्मक्षयः, कष्टकलाः = वल्लेशपरिणामाः, जीवनदृत्तयः = जीवनव्यापारा भवित । एवं तद्धिकारवित शुके निर्वेले सित, विलाससीख्यानां नाशः, खीभिः समं किलः = कलहः, भवित । एवं तद्धिकारवित सीरे = शनी, निर्वेले सित, सत्यजनाद् दुःखं, वातप्रकोपतः, रजो = रोगा भवित ॥ ४-५॥

भाषा—उक्त अधिकारी होकर यदि संगळ हुर्बळ हो तो खडाळता, और काय-रता होती है वैसे बुध में मित्रअम, और क्लेश होता है, ऐसे बृहस्पित अधिकारी होकर यदि निर्धळ हो तो धर्म का नाश, और जीवन में अन्तिस समय क्लेश विशेष हो, इसी तरह शुक्र में मनोहु:स और क्लेश भी होता है। क्लियों के साथ कळह हो। और इसी प्रकार शनि होने से नोकर से बु:स हो, वायु के प्रकोप से रोग हो॥ ४-४॥

लग्ने पापयुतं सौभ्येरदष्टं सहितं नृणाम् । विवादं वञ्चनां दुष्टमहान चापि विन्दति ॥ ६ ॥

वर्षलखं=राषप्रहयुतं, सौम्बें: = शुभप्रहैः, न हष्टं, न युतं, तदा नृणां=नराणां विवादं, वद्यनां = श्रन्थअनकृतं प्रतारण, दुष्टं=कृत्सितं, श्रशनं = भोजनं, च विन्द्-ति=प्राप्नोति ॥ ६ ॥

ति=प्रामीति ॥ ६ ॥ भाषा—वर्षरुग्न यदि पापग्रहों से युत हो, ग्रुभग्रहों से न तो दृष्ट हो, न तो युत ही हो, तो सनुष्य को विवाद, प्रतारण और कदन्नभोजन भी होते हैं ॥ ६ ॥

> जन्मान्दाङ्गपरन्ध्रपान्द्मुथहानाथा वलाट्यास्तदा रम्यं वर्षमुशन्ति सर्वमतुलं सौष्यं यशोऽर्थागमः। षष्ठाष्टान्त्यगता न चेदिह पुनस्ते दुःखभीतिप्रदा निर्वोर्या यदि वर्षभेतद्युभं वाच्यं श्रभेक्षां विना ॥ ७॥

यहर्षे जन्मलानेश-वर्षतानेशाष्ट्रमेश-वर्षेश-मुथहेशाः यदा वत्ययुक्तः, षष्टा-ष्टान्स्यगता न स्युस्तदा तहर्षे सर्वे सम्पूर्णे रम्यं रमणीयसुशन्ति = वदन्ति । सया सौख्यं, यशः, अर्थागमः = धनागमः भर्नात । चेते प्रहाः पुनर्निर्वायाः, षष्टाष्टान्त्य-गताख स्युस्तदा दुःखभीतिप्रदाः स्युः । अत्र शुमेक्षां = शुभप्रहदृष्टि विना, एतत्स-कतं वर्षमशुभं वाच्यम् ॥ ७ ॥

भाषा—यदि जन्मलग्नेस, वर्षलग्नेस, अष्टमेस, वर्षस, मुथहेस ये चारों मह बल युक्त हों और ६।८।१२ इन स्थानों में नही हों, तो सम्पूर्ण वर्ष शुभ ही होता है। और सुख, यस, धनलाभ होता है। यदि वे मह सब दुवैल हों, और ६।८।१२ इन स्थानों में हों, तो दुःख, भय को देते हैं, यहां शुभग्रह की दृष्टि नहीं होने से यह सम्पूर्ण वर्ष अशुभ ही कहना॥ ७॥

खुतौ धनप्रदः खेटो धनाधीराश्च तौ यदि । वर्षे नद्यौ वित्तनाशोऽम्यनिःचेपापवाददी ॥ = ॥

स्तौ = जन्मकालें, धनप्रदः = धनलाअयोगकर्ता प्रहः, तथा धनाधीशः=धनेश-ध तौ यदि वर्षे नधौ = छ्रस्तंगतौ, अवतस्तदा वित्तनाशः = धननाशः, स्यात् । छ्र-न्यनिःच्तेपापवाददौ = छ्रन्यस्य निःच्तेषो रक्षितार्थस्तस्यापवादः = ऋषत्यप्रचारस्तं ददतः । छर्थोद्देवदत्तस्य अवदत्तसकाशो पूर्वतो यद् धनं रक्षितमासीत्तद्भवदत्तेन देवदत्ताय स्पर्धितमपि न मम तद्धनं त्वया इत्तमिति मिण्याऽपवादः, छ्रन्यनिःच्ते पापवादः, इति ॥ ८ ॥

भाषा—जन्म काल में धनयोग करने वाला ग्रह, और धन भावेश ये दोनों ग्रह अस्तंगत हों, तो धननाश और दूसरे के रखित धन का कलक्क हो ॥ ८ ॥

> पर्व समस्तमावानां स्तौ नाथाश्च पोपकाः। श्रद्धे नप्रवलास्तेषां नाशायोद्या विचन्नणैः ॥ ६ ॥

एवमसुना प्रकारेण सृतौ जन्मकाले समस्तभावानां ये नाथास्तथा पोषकास्तद्धा-विषयपुष्टिकराध्य ये प्रहाः ते यदि वर्षे नष्टवलास्तदा तेषां भावविषयाणां नाशाय विचक्षणैः परिवतेष्ठ्या ज्ञातन्या इति ॥ ९ ॥

भाषा — इसी प्रकार जन्मङ्ग्डिली में सब भावों के जो स्वामी तथा प्रत्येक भावों के पोषक जो प्रह हैं, वे सब यदि हीनवली हों, तो उन भावों के नाशके लिये होते हैं, यह पण्डितों से समझना चाहिये ॥ १॥

अथ दैवशिवनोदाय ताजिकपद्मकोषोक्तानि लग्नस्थसकलप्रहफलानि लिख्यन्ते— रविर्लश्नमो वातिवत्तं करोति कलनाक्षपीढां शिरोऽदर्यक्षिरोगम् । विवादं जनानां भवेद्गुप्तचिन्ता दशा नेष्टकारी भवेदायनेऽस्मिन् ॥ १ ॥
तनुगतस्तनुते रजनीकरो विकलतां च कफज्वरपीडनम् ।
भवति पापखगान्वितद्द्ययदा तनुविनाशकरो वलवर्जितः ॥ २ ॥
धरणितनयलग्ने स्याद्वणो वातपीडा भवति रिपुविवादो नेत्रशीर्षं च रोगः ।
ज्वरवमनविकारादक्षनाक्षे च कष्टं नृपभयमय लोहाद्गिनतो वा भयं स्थात् ॥ ३ ॥
रजनिकरस्रतः स्याल्लग्नगो हायने चेद्रहुलवलविद्यद्वियोधितां चापि खौल्यम् ।
भवति रिपुविनाशो भूपपक्षाच्च लाभो धनजनसुक्षकारी थित्रलाभं करोतिं ॥ ४ ॥

जीवे लग्नगते ह्याम्बरसुखं प्राप्नोति वृद्धि परां
राज्यात्सौख्यसमागमं च बहुलं व्यापारतः स्याज्ञयः ।
कीर्तेखापि विवर्धनं रिपुजना नरयन्त्यवश्यं तथा
जायासौख्यमयापि मौक्तिकधनं हेम्नश्च लाभो भवेत् ॥ ५ ॥
तनुस्थानगो भार्गवश्चेदिह स्यात् प्रतिष्टाविद्विह्वं समृद्धधागमञ्च ।
रिपूणां विनाशं तथा भूषमानं जयं भूषणाढ्यं नराणां करोति ॥ ६ ॥
श्रूर्तिस्थितो रिवसुतः सुतलाभकारी स्वोच्चिह्यतः स्वभवने च करोति लिब्धम् ।
श्रेषेषु वैरिभयमायुक्तता च पीवा जायाञ्चक्ष्यय रोगकृद्व्द्वध्ये ॥ ७ ॥
तमो लग्नगः कामिनीनाञ्च पीढां रिपोर्भीतिचिन्तां व्ययं व्यंगुतां च ।
शिरोऽक्तिं च भूपाद्भयं मानभञ्जं तथा नेत्रपीढां करोतीह वर्षे ॥ ८ ॥
यदा केतनो लग्नगो भग्नता च तदा रोगवृद्धिर्भवेद्धायनेऽस्मिन् ।
महेलासु हेला सुखासारहीना विमानं कुित्रते विवादेऽतिहीनः ॥ ६ ॥
इति प्रथमसाविच्चारः ।

अथ द्वितीय ( धन ) भावविचारः ।

वित्ताविषो जन्मिन वित्तगो उन्दे जीवो यद्! लग्नपर्तात्यशाली।
तदा धनासिः सकलेऽपि वर्षे क्रूरेसराफे धनधान्यहानिः॥ १॥
जन्मिन=जन्मकुण्डल्यां, वित्ताधिपः=धनेशः, जीवः = गुरुः, खन्दे=वर्षे, वित्तः
गः = धनमावगतः, जन्मलग्नाद्दितीयेशो गुरुर्वर्षतग्नाद्दितीयगत इत्यर्थः। ख्रयवा
यत्र जन्मलग्ने वृक्षिककुम्भयोरन्यतरं स्यात्तत्रैव द्वितीयेशो गुरुर्ववितं शक्यते।
तादृशो जीवो लग्नपतीत्यशाली=वर्षलग्नेशेन सह मुथशिली, तदा सकले=सम्पूर्णेऽ•

पि वर्षे धनाप्तिर्भवति । श्रय तादशस्य जीवस्य क्रूरेसराफे = पापप्रहकृतेसराफे, धन-धान्यहानिः स्यात् ॥ १ ॥

आवा—जन्मकुण्डली में वृश्चिक या कुम्भ इन दोनों में कोई एक लग्न हो तब हि॰ तीयेश गुरु यदि वर्षप्रवेश कुण्डली में दूसरे भाव में हों, तो वर्ष भर धन लाभ होता है।यदि वेले गुरु को पापमह से ईसराफ योग होता हो, तो धनधान्य का नाशहोता है॥

> जन्मन्यर्थावलोकीज्योऽन्देऽन्देशो चलवान्यदा। तदा धनाप्तिर्वहुला विनाऽऽयासेन जायते॥ २॥

बन्यनि ईज्यः = गुरः, ऋयीवलोकी=धनभावद्रष्टा भवेत्, ऋव्दे=वर्षे, वलवान्= बली भूत्वा यदि ऋव्देशः=वर्षेशः स्यात्, तदा आयासेन=उसमेन, विनाऽिप बहुधा धनािप्तांग्यते ॥ २ ॥

भाषा—जन्म कुण्डली में बृहस्पति लग्न को देखे, और वर्ष काल में बली होकर वर्षेल हो, तो विना प्रवास से अनेक प्रकार से धनलाम होता है ॥ २ ॥

> पवं यद्घावपो जन्मन्यन्दे तद्घावगो गुदः। लग्नेशेनेत्यवाली चेचद्घावजसुखं भवेत्॥३॥

एवसुक्तप्रकारेण जन्मिन = जन्मकुण्डल्यां, गुरुः = वृहस्पतिः, यद्भावपः=यद्भा-वेशः, स्याद्धेषं तु तद्भावगः = तिस्मिनेव भावे गतो भवेत् । यथा जन्मिन लग्नेशो-भूत्वा वर्षे लग्नगतः, श्रथमा जन्मिन धनेशो भूत्वा वर्षे धनगतः । जन्मिन खद्दुजेशो-भूत्वा वर्षे खद्दे स्थात्तया लग्नेशेन=वर्षलग्नेशेन, इत्यशाली=सुथशिलो, तदा तद्भा-वर्षं सुखं भवेत् । इति सामान्यतः सकलभाविचारिनदर्शनं कृतं प्रन्थकारेग्रेति ॥३॥

आपा—इस प्रकार जन्मकुण्डली में वृहस्पति जिस भाव का स्वामी हो वर्षकु-ण्डली में यदि उसी भाव में स्थित हो जाय, और वर्षळग्नेश से इध्यशाल होता हो तो उस भाव का सुख होता है ॥ ३ ॥

> तथा जनुषि यं पश्येद्धावमन्दे उन्द्रेपो गुरुः । तदा तद्भावजं सौष्यमुक्तं ताजिकवेदिभिः ॥ ४॥

तथा जनुषि=जन्मकुग्डरयां, गुरुर्थं भावं परयेत् , तथा वर्षेऽञ्दपो वर्षेशः स्या-तदा तानिकवैदिभिस्तद्भावनं सौख्यमुक्तं प्रोक्तम् ॥ ४ ॥

साया—वैसे ही जन्म में जिस भाव को गुरु देखे, वर्ष में वर्षेश हो, तो उसभाव से जायमान सुख होता है, यह ताजिक वेत्ताओं ने कहा है ॥ ४ ॥ जन्मबद्याधिषः सोध्यः बद्योऽन्दे स्वत्वलाभदः । पापादिते गुरौ रन्धेऽर्थे वा दण्डः पतेद्धुवम् ॥ ४ ॥

जन्मषष्टाधिपः = जन्मलग्नाद्विपुभावेशः, सौम्यः=बुधः, श्रव्दे=वर्षे, षष्टः=षष्ट-स्थानस्थः, तदा स्वस्पलाभदः=परिमितधनप्राप्तिकरः स्थात्। वा वर्षे गुरौ पापादिते=पापाकान्ते, रन्धे=श्रष्टमे, वा श्रयें = द्वितीयभावे, सति, तदा ध्रुंवं दण्डः पतेत् ॥४॥

भाषा—जन्म काल में पष्टेश बुध वर्षकाल में यदि पष्टस्थान में हों, तो योड़े लाभ को देता है। (यह योग जिसका मेष या अकर राज्ञि जन्म लग्न है, उसी के जन्म कुण्डली में हो सकता है, और में नहीं।) या बृहस्पतिं वर्ष काल में पाप यह से पीड़ित होकर भाठवें दूसरे स्थान में हो, तो निश्चय करके दण्ड पड़ता है॥ ५॥

गुरुचिन् गुभैर्दप्रयुतो वा राज्यसौष्यदः । जन्त्रन्यन्दे च सुथहाराशि पश्यन्विशेषतः ॥ ६ ॥

वित्ते = धनभावे, वर्त्तमानः, गुरुः = वृहस्पितः, ग्रुभैः = ग्रुअव्रहैः, ह्ण्टयुतस्तदा राज्यसौढ्यदो भवित । वा जन्मिन—जन्मकाले, व्यव्हे = वर्षे, च मुबहाराशि = मुबहाकान्तराशि, पश्यन् सन् विशेषतो राज्यसौख्यदो भवित । वर्षे वद्राशौ मुबहा भवेत् तं राशि जन्मिन वर्षे च गुरुर्यदि पश्येत्तदोक्तफल्लिस्यर्थः॥ ६ ॥

भाषा—बृहस्पित द्वितीय आव में हों, और शुभग्रहों से दृष्ट युत हों, तो राज्य सुख को देते हैं। या जन्मकाल में वर्ष काल में भी भुथहा के राशि को देखता हो तो विशेषरूप से राज्य सुख को देता है॥ ६॥

पवं सितेऽव्दिपे भूरि द्रव्यं धान्यं च जायते । वित्तत्वग्नेदासंयोगो वित्तसीस्यविनादादः ॥ ७ ॥

एवममुना प्रकारेण, सिते = शुक्रे, श्रब्दपे = वर्षशे, सित, सूरि = प्रचुरं, धनं धान्यं च जायते । तथा वित्तलग्नेशसंयोगः = धनेशलग्नेशयोर्योगो वित्तसौख्य-विनाशदः, भवति ॥ ७ ॥

आपा—इस प्रकार (जैसे बृहरपित के बारे में योग कहा है) यदि शुक्र वर्षेश हों तो वहु द्रव्य, और धान्य होता है। वर्षकुण्डली में धनेश लग्नेश का योग होकर ईसराफ योग यदि होता हो, तो धनसुख का नाश होता है॥ ७॥

प्वं वुधे सवीर्ये स्याह्मिपिक्षानीयमैर्धनम् । जन्मलग्नगताः सौम्या वर्षेऽर्थे धनलामदाः ॥ ८॥

एवममुना प्रकारेण चवीर्य=सवले वुधे, ववंशे वित्तस्थानगते च सति लिपिझाः नोयमः=लेखबुद्धिप्रयासेद्धनं भवेत् । वा सौम्याः=शुभाः, जन्मलग्नगताः=जन्मकाले लारनगताः, धर्व=वर्षकुण्डल्याम्, खर्थे=हितीयभावे यदि स्थिता अवन्ति, तदा धनला

भदा अवन्तीति ॥ ८ ॥

आपा—हल प्रकार बुध बिंद बळवान होकर धन भाव में हो, तो छेख कार्य (लेखक, पटवारी आदि) से, या ज्ञान के उद्योग (बक्रीली) से धन होता है। या ग्रुम-यह सब जन्मल्यन में हों, वर्षकाल में दूसरे भाव में पड़े तो धनलाभ को देते हैं ॥८॥

> मालसद्मनि वित्ते वा वृधेज्यसितसंयुते । तैर्दा दृष्टे धनं भृरि स्वकुले राज्यमाष्त्रयात् ॥ ६ ॥

मालसम्मान = अर्थ ग्रहमे, वित्ते=धनमावे, वुषेज्यसितसंगुते=बुधुगुक्शुक्रसहिते वा, तैः=बुषेज्यशुक्षेः, दृष्टे=वीक्षिते, तदा भूरि=बहुत्तं, धनं मवति । स्वकुत्ते राज्यं धनाधिपत्यम् आप्नुयात् = प्राप्तुयात् । यवनमाषायां मालशब्देन धनं गृह्यते ॥६॥

आपा—अर्थ सहस बुध शुक्र बृहस्पति से युत या दृष्ट होकर यदि धनसाव में ही हो तो विशेष धन होता है और अपने कुछ में राज्य पाता है ॥ ६ ॥

त्रर्थार्थसहसेको चेच्छुभैभित्रदशेक्तितो । बलिनो सुखतो लासप्रदो यस्नादरेर्दशा ॥ १० ॥

चेत् = यदि, त्रार्थार्थसहमेशी=धनभावेश-धनसहमेशी, शुभैः = शुभव्रहैः, बि-श्रहशा ३।४।९।९१ एतदन्यतमहृष्टवा हृष्टी, तथा वित्तिनी तदा सुच्तः = खप्रया-खात्, लाभप्रदी भवतः । यदि ती शुभैरदेईशा = शत्रुदृष्ट्या (१।४।७।९०) एत-दन्यतमहृष्ट्या हृष्टी तदा यत्नात्=ध्रायासात्, लाभप्रदी भवतः ॥१०॥

आपा—धनसहमेश धनभावेश ये दोनों यदि श्रुभमहों से सिन्न दृष्टि से देखे आंव, तो बिना प्रयास लाभमद होते हैं। यदि वे दोनों श्रुभ महीं से शन्न दृष्टि से देखे जांच को मबास से धनमद होते हैं॥ १०॥

भित्रदृष्ट्या मुथशिले ऽर्थाङ्गपोः सुस्रतो धनम् । तयोर्मूसरिके वित्तनाशदुर्नयभीतयः ॥ ११ ॥

श्रयां त्रिपोः = धनेशलमेशयोः, मित्रदृष्ट्या ( ३।४।९।११ ) दशा, मुथशिले = इत्यशाले, सित सुखतः = श्रव्लेशात् , धनं जायते । तयोर्जरनेश्घधनेशयोर्मसिके = इसराक्योगे, सित वित्तनाशदुर्नयभीतयः = धनहानिः, दुर्नयेन = श्रन्यायेन, भीतवः भयानि=राजभयानि भवरतीति ॥ ११ ॥

आचा—छन्नेश और धनेश की मित्र (३।४।१।११) दृष्टि से इत्थशाल होने पर धनाबाख धनलाभ होता है। उन दोनों (छन्नेश और धनेश) में ईसराफयोग होने

पर धननास, अन्याय से अब ये सब होते हैं ॥ ११ ॥

जभ्मनीज्योऽस्ति यद्राशौ स राशिर्वर्षत्तम्नगः। ग्रुभस्वामोक्तितयुतो नैक्ज्यस्वास्यवित्तदः॥ १२॥

जन्मनि=जन्मकाले, ईज्यः=गुरुः, यद्राशौ=यिह्मन् राशौ, भवेत्स च राशिर्वर्ष-लग्नगः स्यात् तथा शुभस्वामीक्षितयुतः=शुभैः, स्वामिना च दृष्टो वा युतस्तदा नैष-ज्यस्वाम्यवित्तदः=श्रारोग्याधिपत्यधनप्रदो भवति ॥ १२ ॥

आपा—जनमङ्गण्डली में बृहस्पति जिल राशि में हो, वह राशि यदि वर्ष हुण्डली में लग्न हो और शुभग्रह से अपने स्वामी (लग्नेश) से दृष्ट युत हो तो, आरोग्य, आधिपत्य और घन को देता है ॥ १२ ॥

सूतौ लग्ने रविवर्षे धनस्थो धनसौख्यदः।

शनी वित्ते कार्यनाशी लाभोऽल्पोऽथ धनव्ययः ॥ १३ ॥

स्तौ = जन्मनि, रविर्लग्ने स्थितः, वर्षे = वर्षकुण्डस्यां, धनस्थः=द्वितोवस्थान-स्थितो भवेत तदा धनसौख्यदो भवति । वा रानौ वित्ते=द्वितीयसावे सति, कार्यना-शः, श्रास्पः = स्वरूपः, लाभः, तथा धनव्ययः = धनहानिर्भवति ॥ १३ ॥

आवा—जन्म कुण्डली में सूर्य लग्न में हो, वर्ष कुण्डली में दूसरे आव में हो, ता धन सुख को देता है। अथवा शनि वर्ष कुण्डली में दूसरे आव में हो, तो कार्य का नाश और थोदा लाभ और धनहानि होती है॥ १३॥

श्रातृसौष्यं गुरुयुते भूतयः स्युः शुक्षेत्रणात् । ऋत्योगेत्रणात्सर्वे विपरीतं फलं भवेत् ॥ १४ ॥

धनस्थे शनौ गुरुयुते तदा भ्रातृसौख्यं भवति । तत्रैव शुभेक्षणात्=शुभप्रहद्-र्शनात्, भूतयः = ऐश्वर्याणि, भवन्ति । क्रूर्यागेक्षणात् = पापप्रहसंयोगवीक्षणात् सर्वमुक्तं कथितं शुभक्तं. विपरीतं = श्रशुभं, भवेत् ॥ १४ ॥

भाषा—द्वितीयस्थानस्थित शनि यदि बृहस्पति से युत हो, तो आवृसुख होता है। यदि गुरुयुक्त द्वितीयस्थान स्थित शनि पर शुभगहों की दृष्टि पदती हो, तो बहुत ऐश्वर्य होते हैं। और पापमहों के संयोग से दृष्टि से सब कथित फळ विपरीत अर्थात्-अशुभ हो जाते हैं॥ १४॥

विन्तेराो जन्मनि गुरुर्वर्षे वर्षेशतां दधत् । यद्भावगस्तमाश्रित्य लाभदो लग्न त्रात्मनः ॥ १४ ॥

जन्मिन=जन्मकुण्डल्यां, वित्तेशः=धनेशो भवन् गुरुः=बृहस्पतिर्यदि वर्षे = वर्षे-शतां = वर्षेश्वरत्वं, दधत्=धारयेत्तद्वाऽसौ वर्षेशगुरुर्यद्वावगः=वर्षतग्नायस्मिन् भावे स्थितो भवेतं भावमाश्रित्य लाभदो भवति । यथा-यदि लग्ने स्थितस्तदाऽऽत्मनः = स्वस्मात् लाभः । एवं धने तदा कुहुम्बात् । सहजे सहजात् । चतुर्ये मातृतः । पद्यमे पुत्रतः । बष्ठे शत्रुतः । सप्तमे स्त्रीतः । स्नष्टमे मृत्युतः । नवमे धर्मात् एवं सर्वत्र ज्ञेयम् ।

भाषा—गुरु जन्मकुण्डली में धन भाव गत हो, वर्षप्रवेशकाल में वर्षेश्व होकर जिस भाव में हो उस भाव का आश्रय लेकर लाभप्रद होता है। जैसे लग्न में हों तो अपने हो से धनागम हो, क्योंकि लग्न से भात्मा का विचार होता है। ऐसे धन भाव में हो तो कुहुन्व से, तीसरे में हो तो सहज से, चीथे में माता से, वाहन से, धरसे, और जल से धन कहना॥ १९॥

वित्ते सुवर्णक्ष्यादेश्रीत्रादेः सहजर्त्तगः । पितृमातृत्तमादिग्यो चित्तं सुहृदि पञ्चमे ॥ १६ ॥ सुहृत्तनयतः षष्ठेऽरिवर्गाद्धानिभीतिदः । स्त्रीग्यो चृनेऽष्टमे मृत्युर्थहेतुः पथोऽङ्क्रगे ॥ १७ ॥ से नृपादेर्नृपकुलादायेऽन्त्ये व्ययदो भवेत् । इत्थं विमृश्य सुधिया वाच्यमित्थं परे जगुः ॥ १८ ॥

जन्मिन घनेशो वर्षे वर्षेशो भवन् गुरुयंदि विते = धनभावे, भवेत्तदा सुवर्णरूप्यादेः लाभः । यदि सहजर्भगः = तृतीयगतः, तदा भ्रात्रादेः धनलाभः स्यात् । यदि ता- हशो गुरुः, सुहदि = चतुर्यस्थाने, भवेत्तदा पितृमातृक्षमादिभ्यः = पितृमातृभूमिन्नेत्रतः, लाभः । पद्यमे तु सुहत्तनयतः = मित्रपुत्रतः, धनलाभः । षष्टेऽरिवर्गात् = शत्रुपः भाव्, हानिभीतिदः = धनकार्यक्षयभगभदः । यदि ताहशो गुरुर्धने = सप्तमे भवेत् तदा खीभ्यो धनलाभः । अष्टमे गुरुस्तदा मृत्युर्भरणम् , यदि ताहशो गुरावहगे = न्यास्थ सित अर्थहेतुः = धनलाभकृत् , पथो मार्गः स्यात् । खे दशमे यदि ताहशो गुरुस्तदा नृपदेः = भूपादेलाभः । आत्ये = लाभभावे, नृपकुलात = राजवंशात्, लाभः । अन्त्ये = व्ययसोवे, यदि गुरुस्तदा व्ययदो भवेत् । इत्यमुक्तप्रकारेण सुधिया पण्डितेन, विमृश्य = विचार्य, फलं वाच्यम् । इत्यपरे आचार्या जगुरिति ॥१६ –१८

भाषा—जन्मकाल में धनेश और वर्ष प्रवेश काल में वर्षेश होकर गुरु यहि धन भाव में हो तो सोना चान्दी का लाभ, ३ रे में भाई वगैरह से लाम, ४ थे में माता वाहन, भूमि से लाम, ४ वें में मित्र और पुत्र से लाभ, ६ टे में शबुओं से लाभ, ७ वें में खी से लाभ, ८ वें में सरण, ६ वें में धनलाभ का रास्ता, १० वें में राजा से, ११ वें में राजा के वंश से, १२ वें में राजा के वंश से, १२ वें में राजा के वंश से, १२ वें में प्यय ( खर्च ) कराता है। इस तरह विचार कर पण्डितों से फल कहना चाहिये ऐसा धन्य आचार्यों ने कहा है॥ १६–१८॥

च्चय धनंभावस्थसूर्योदिमहफलानि लिख्यन्ते । इहस्यादिरोची नृपाद्गीतिकष्टं धनातिर्धनस्य रवौ मानवानाम् । पश्चनां प्रपीडोदरे चापदः स्युः च सौम्यान्क्ति द्रव्यलाभं करोति ॥ ९ ॥ कुटुम्बाञ्जयं मित्रपक्षाच्य लाभं घनाट्यं धनस्यः शशाद्यः प्रकुर्यात् । रिपूणां विनाशं तथा नेत्रपीड़ां भवेदब्दमध्ये नृपात् खौरुवकारी ॥ २ ॥ धनस्यो धरण्यात्मको प्रव्यलासं शिरोऽत्ति जनानां विरोधं करोति । तथौद्र्यवहर्भयं शोकमोही कलनेऽक्षिरोगं करोतीह वर्षे ॥ ३ ॥ धनस्यः स्तः स्यायदा शीतरयमेभंनेद्द्रन्यलाभः कुहुम्बाज्बवद्या । रिपोर्णाशनं यानकीत्यीदिलाभः प्रतिष्टाऽधिका द्याने स्यात् सुखं च ॥ ४ ॥ कुदुम्बराशी च गते सुरेज्ये धनादिसोगाँक्षभते मनुष्यः । व्रत्पद्दानां च समागमः स्यात्तदायने भूपननाच्च लाभः ॥ ५ ॥ षनस्थे कवी धान्यलाओ धनाप्तिर्भवेनम्होच्छबातेः सुखं सम्पदां च । नरो राजतुल्यो भवत्यत्र वर्षे पराजां हयानां ग्रहे स्यात् सुखं च ॥ ६ ॥ दिवानायपुत्री धनस्यो धनानां विनाशं विधत्ते कुटुम्बाद्विरोधम् । प्रकुर्याच्य नेत्रोद्रेषु प्रपीडां कफात्ति च वर्षे अवेत् सर्वदेव ॥ ७ ॥ जनापबादं च कुटुम्बगरचेत्तमस्तथा भूपभवं करोति । नेत्रोदरव्याधिसयातिदोषाद्धनापहारं च अयं तथाऽब्दे ॥ ८ ॥ वनस्थोऽत्र केतुर्वतिश्रंशहेतुः श्रियं सीख्यहारी तथा विष्नकारी । अवस्तापकारी नृपाङ्गीतिकष्टं सदा दुःखभागी द्विचत्यचिभाषी ॥ ९ ॥

अथ तृतीय( सहज ) आविचारः । अव्देशेऽर्के सिते वाऽपि सबले पापवर्जिते । स्वीक्यं मिथः सोद्राणां व्यत्ययाद्वयत्ययं वदेत् ॥ १ ॥ स्वते = वल्युक्तेऽर्कें =स्येंऽपि वा सबसे सिते=शुक्ते, सब्देशे=ववेंशे, पापव-चिते = पापयोगद्दष्टिविते, सित, सोद्राणां = सहसानां, मिथः = परस्परं, सौस्यं अवति । व्यत्यवात् = विलोमास्यययं = विलोमं फसं, वदेत्=कववेत् । यदा सुर्वेते

॥ इति धनभावविचारः ॥

वर्षेंचे सूर्ये शुक्रे वा शुक्षप्रहृदृष्टियोगहीने, पापयुतहृष्टे च स्रति सहोद्राणां वि-यः कलहो अवेत् ॥ १ ॥

माना—सन्न सूर्व ना सन्न सुक वर्षेत्र हो, और पापमहों से रह, युत नहीं हो, तो सहोदरों में परस्वर सुस होता है। विपरीत से विपरीत फल कहे। अर्थात् दुर्भल रचि ना सुक्र वर्षेत्र होकर पापमहों से युत रह हों, सुभग्रहसे युत रह नहीं हो, तो भाइयों में एक को दूसरे से कलह हो॥ १॥ व्याप्त सहारे से सलह से साम किया निकास सहारे से सलह से विद्या किया निकास सहारे से सलह से साम किया निकास सहारे से स्वाप्त साम किया निकास सिकास विद्यात्।।२॥ वैदं सुतीयअननाधिपतोस्तराक मान्य कित स्वजनसोद्दरता विद्यात्।।२॥

सहजपे = वर्षलग्नानृतीयस्थानेशो, अन्द्यतौ = वर्षेशे च, दरधेऽस्तक्षते स्रति तदा कलिः = कलहो भवति । वा तथोरर्कशुक्रयोरेकतरे प्रहे सहजपे वर्षेशेऽस्तक्षते च स्रति कलहः स्यात् । वा वलेन रहिते जीवे = गुरी, सहजे = तृतीयस्थाने स्रति सहोत्थैः = सहजैः, वैरम् = विरोधः स्थात् । वा ताहशस्य वर्षेशस्य, तृतीयस्वना-धिपतीसराके = सहजेशेन ईसराफ्योगे स्रति, मान्सम् = शरीरकष्टं, स्वजनसोहर-तक्ष कलि = कलहं, विद्यात् = जानीयात् ॥ २ ॥

आपा—यदि वर्ष छन्न से सहजेश वर्षेश होकर अस्तंगत हो, सो कछह होता है। अथवा रिव शुक्र में से एक यह सहजेश तथा वर्षेश होकर अस्तंगत हो, तो कबह होता है। अथवा हीनवछ बृहस्पति तृतीय स्थान में हो, तो सहोदरों से विरोध होता है। अथवा वर्षेश को सहजेश से ईसराफ बोग होता हो, तो शारीरिक बखेश, अपने परिजन और सहोदर से भी झगड़ा हो॥ २॥

यदेत्यशालः सहजेश्वरेण गुरुस्तृतीये सहजात्सुखातिः । स्वारे विधी स्यात्कलहस्तृतीये हृष्टी युती नो गुरुणा यदा तौ ॥ ३ ॥ यदा गुरोः, सहजेश्वरेण=तृतीयेशेन, इत्थशालस्तदा सहजात् सुखम् । वा यदा सबलो गुरुः, तृतीये स्थाने भवेतदाऽपि सहजात् = सहोदरात् सुखाप्तिः स्वात् । वा सारे = कुवयुक्ते, विधी = चन्द्रे तृतीये सित यदा तौ कुवचन्द्री गुरुणा=जीवेन, हृष्टी वा युतौ नो भवेतां, तदा तु कलहः सहजतो भकटकं स्यादिति ॥ ३ ॥

भाषा—यदि गुरु को तृतीयेश से इत्थशाल योग होता हो, तो सहज से खुष्स हो, अथवा वली गुरु तीसरे स्थान में हों, तो भी सहज से सुख हो। अथवा कुज युक्त चन्द्रमा तीसरे में हों, और बृहस्पित से न तो युत हों न तो दृष्ट हों, तो सहज से कुळह हो॥ ३॥ सहजे सहजाधीरोऽधिकारिणि समापतेः । लग्नपो वा मुथविाले मिथः सौख्यं सहोत्थयोः ॥ ४ ॥

सहजाधीशे = तृतीयेशे, सहजे=तृतीयस्थानगते, तथा समापतेः=वर्षेशस्य, श्र-धिकारिणि = पद्याधिकाराणामेकतमाधिकारयुक्ते, वा तेन सह लग्नपः=लग्नेशस्य सुथशिले सित तदा सहोत्ययोः=सहजयोः, मिथः सौख्यं भवेत् ॥ ४ ॥

भाषा—वर्षेश के अधिकारी होकर यदि तृतीयेश तृतीय में हो अथवा वर्ष<mark>ळप्नेश</mark> को उससे इत्यशाळ योग होता हो, तो सहोदर में परस्पर सुख हो ॥ ४ ॥

क्रेरेसराफे कलहः शनी भीमर्त्तगे रुजः। इर्त्तंऽसुज्यनुजे मान्यं वदेत्सहजगे रुपुटम्॥ ४॥ मन्दर्त्तगेऽस्जि वृधे कुजर्त्तं सहजे श्रुभेः। युते तिते सोदराणां मिथः सौख्यं सुखं वहु॥ ६॥

सङ्ग्रेशस्य कूरेसराफे = पापप्रहकृते सराफयोगे सित, कलहः = विरोधः स्यात् । शनौ भौमर्क्षगे = मेषवृश्चिकान्यतरराशिगते सङ्ग्राते च सित, तदा सङ्ग्रस्य रुगः= रोगाः, स्युः । तथा श्रम्राज=कुजे, इसं = मिथुनकन्याऽन्यतरराशिगते, सङ्ग्रस्थान-स्थिते च सित मान्यं = मन्दता=श्रालस्यं रोगः स्फुटं स्यात् ॥ ४ ॥

श्रस्रजि=कुजे, मन्दर्शगे=मकरकुम्भान्यतरराशौ गतवित, खह्जे=तृतीयभावे च गते, वा बुधे कुजर्से=मेषवृश्चिकान्यतरराशौ विग्रमाने सित खह्जे च गतवित श्रत्रोक्स्योगद्वयेऽिष शुभैः = शुभप्रहैः, युते सिते सित सोदराणां = सहजभातृणां प्रियः= परस्परं सौख्यं, बहुसुखं च भवति ॥ ६ ॥

भाषा—सहजेश को पाप ग्रह से ईसराफ योग होता हो, सहज स्थान में स्थित हो, तो कल्ह होता है। शनि यदि मेप या वृश्चिक में होकर सहज में हो तो सहोदर को रोग होता है। यदि मंगल मिश्चन या कन्या में रहकर तीसरे भाव में हों तो सहज को निश्चय रोग कहना॥ ४॥

मङ्गल मकर या दुम्म में होकर तृतीयमाव में हो, अथवा बुध मेष या पृक्षिक में होकर तृतीय माव में हो, इन दोनों योगों में ग्रुप्तप्रहों का योग या दृष्टि हो तो सहो- हरों से परस्पर आनन्द और अनेक प्रकार के सुख होते हैं ॥ ६ ॥ जन्माव्दपो बुधिसतौ सवलौ तृतीय सोद्यवन्धुगणसौख्यकरो गुरुख । वीर्यान्वितन्दुगृहगो सृगुजो ऽधिकारो सृत्यव्द्योः सहजबन्धुगणस्य बुद्धे ७ बन्माव्दपौ = जन्मलगनवर्षलगनेशौ, वा जन्मलग्नेशवर्षेशौ, वा बन्माव्दयो

रिति विश्वनाथाङ्गीकृतपाठे जन्मवर्षकालयोः, बुधसितौ = बुद्धशुक्रौ सवलौ, तृतीये स्थितौ, च पुनः गुरुः सवलः सहनगतथ चेद्भवति तदा तौ सोद्यवन्धुगणसौख्यकरौ भवतः। तथा भृगुजः=शुकः, वीर्योन्वितेन्दुगृहगः=सवलचन्द्रराशिगतः, सूत्यः व्हयोः = जन्मवर्षकालयोरिषकारी=पद्धाधिकारान्यतमाधिकारवान् भवेत तदा सहः जवन्धुगणस्य बुद्धयै भवति ॥ ७ ॥

आया—जन्म लग्नेश और वर्ष लग्नेश बुध और ग्रुक हों, सबल हों, तीसरे स्थान में स्थित हों, और गुरु बलवान् हों, तो सहोदर बन्धु-बान्धव को सुख करते हैं। और ग्रुक बिद सबल चन्द्रमा की राशि में हो और जन्म वर्ष काल में पञ्च अधिकारी में

हो, तो सहज बन्धुगण की वृद्धि होती है ॥ ७ ॥

पोपान्विते तु सहजे सहमेशभावनाथेच्योन रहिते सहजस्य दुःखम्। पवं सहोत्थसहमेऽपि वदेत्तदीशौ दग्धौ यदा सहजनाशकरी विचिन्त्यौ =

सहजे = वर्षनग्नातृतीयस्थाने, पापान्विते = पापप्रह्युक्ते, सहजेशभावनायेक्ष-योन = आत्सहमेशसहजभावेशदृष्ट्या रहिते सति, सहजस्य दुःखं भवति । एवं सहोत्यसहमे = आतृसहमेऽिप, वदेत , अर्थाद्आतृसहमेशे पापान्विते आतृसहमेश-सहजेशदृष्टिरहिते तदाऽिप सहजस्य दुःखं भवति । अय यदा तदीशौ = आतृसहम-भातृभावेशौ, दग्धौ=अस्तृक्षतौ, स्यातां तदा सहजनाशकरौ विचिन्त्यौ ॥ ८ ॥

आषा—सहज स्थान यदि पाषप्रह से युक्त हो, और सहजेश तथा आत्सहमेश की दृष्टि सहज पर नहीं पदती हो, तो सहोदर को दुःख होता है। इसी तरह आतृ सहस में पाषप्रह हो, उस पर सहजेश तथा आतृसहमेश की दृष्टि नहीं पहती हो, तो भी सहज को क्लेश होता है। अथवा यदि सहजमावेश आतृसहमेश ये दोनों अस्त-

कृत हों तो सहजों का नाश कहना॥ = ॥

तृतीयपाद्व्यपतौ द्युनंस्थे लग्नेश्वरे वा सहजैविंबादः । तृतीयपो जन्मनि ताहगव्दे ग्रुभेव्तितस्तत्र सहोत्थतुष्ट्ये ॥ ६ ॥ तृतीयपात्=सहजेशात् , श्रव्यपतौ=वंशे, युनत्ये=सप्तमत्थे, वा लग्नेश्वरे =

तृतायपात्=सहजरात्, श्रव्दपता=वषरा, युनस्य=सप्तमस्य, वा लग्नस्र = वर्षलग्नेशे, सहजेशात् सप्तमस्ये, तदा सहजैः=सहोदरैः, विवादः स्यात् । श्रय जन्मनि = जन्मकाले तृतीयपः=सहजभावेशस्तत्र सहजभावे स्थितः, श्रव्दे = वर्षेऽपि ताहक्=सहजभावस्यः, श्रुमेक्षितः=श्रुभप्रहृहृहस्तदा सहोत्यतुष्ट्यं भवति ॥९॥

आपा—रितीय स्थान के स्वामी जिस स्थान में हों, वहां से वर्षेश यदि सप्तम स्थान में हों, वा वर्षळनेश, सहजेश से सप्तम में हो तो सहोदरों से विवाद हो, और बन्यकाल में सहजेश सहज भाव में हो, वर्ष में भी वैसे सहज में हो शुभग्रह से दृष्ट हो, तो सहोदरों के सन्तोष ( सुस्त ) के लिवे होता है ॥ १ ॥

श्रथ तृतीयभावस्थितसक्तव्यहफलानि लिख्यन्ते— त्तीयगोऽकोऽपि सहोदराणां पीडां करोरयेव हि वर्षबच्ये । पराष्ट्रमं राजकियां च लच्ह्यीं रिपुक्षयं कान्तिविवर्धनं च ॥ १ ॥ तृतीयश्यितः शीतर्राश्मर्यदा स्यातदा सोदराणां भवेत् सीख्यकारी । वनाप्ति च पुण्योद्यं ग्रुप्तसौख्यं प्रतिष्ठाविषुद्धि करोतीह वै ॥ २ ॥ त्तीयांस्यते चमासुते वान्धवानां अवेदङ्गरूष्टं सुखं वाहनानाम् । रिपूर्णा विनाशस्तवा द्रव्यसाओ नृपान्मित्रपक्षाज्वयो हायनेऽस्मिन् ॥ ३ ॥ शशिष्ठतः बहुजे यदि संस्थितः सक्ततापविनाशकरस्तदा । अवति मानविषुद्धिरथो यशस्तुनुसुखं च करोति घनागमम् ॥ ४ ॥ वहीयवंत्यः पुरराजमन्त्री भूपाञ्जयं कीर्तिविवर्धनं च । शस्त्राध्वराणां च तथा धनानां करोति वृद्धिं महतीं च वर्षे ॥ ५ ॥ भृगुस्तुतीयो हि सहोदराणां सुखं प्रकुर्योद्विविधैः प्रकारैः । ज्यक्षीगमं कान्तिविवर्धनं च जनोपकारं च करोति वर्षे ॥ ६ ॥ रविद्यतो अवतीह तृतीयगो रिपुविनाशकरो हि धनप्रदः। अर्वात भूधनलाभकरस्तदा स्वजनवन्ध्रविरोधकरथ सः ॥ ७ ॥ शशिविमदेकरस्तु तृतीयगो धनयुतं नरराजसमं नरम् । प्रकुषते पशुवाहनसंयुतं सहजपीडनमाशु करोत्यसी ॥ ८ ॥ तृतीयस्थितो यस्य यस्यस्य केतुः सदा धैर्यतां राजुनाशं करोति । धनं चान्यलामं तथा नीर्यवृद्धि खदा दानशीलोऽव्दलध्ये विलाखी ॥ ६ ॥ एति सहजभावविचारः।

अथ चतुर्थ (सुख )भावविचारः।

तुर्थे रवोन्द् पितृमातृषोडा पापान्विता पापनिरीक्षितो च । जन्मस्थसूर्यक्षगते.ऽर्कपुत्रेऽषमानना वेरकली च पित्रा ॥ १ ॥ पापान्वितौ=पापयुतौ, पापनिरीक्षितौ=पापमहरहौ रवीन्द् यदि तुर्ये=चतुर्थे, भवे-तां, तदा क्रमेण पितृमातृपीडा वाच्या । पापयुत्तहहे रवी चतुर्थं स्थे सित पितृपीडा, ताल्यो चन्द्रे चतुर्थे सित्'मातृपीडेत्यर्थः वाडकंपुत्रे=शनौ, जन्मस्यसूर्यर्थयुते = जन्मकुरख्यां बहिमत्राशी सूर्यस्तद्राशिगते सति । अत्र वर्षगणनायाः सौरमानेन करणात् तथा 'तत्काक्षेऽकों जन्मकालरिवणा स्याथदा समः । तदैवान्दप्रवेशाः स्यार्थं विति निययेन च जन्मवर्षकालयोरिप रवेरेकराशिहियतत्वात् जन्मह्यसूर्यर्थं युते = इत्यस्यार्थः – राजे रविलिहिते सतीति ज्ञेयम् । तत्र अववागनाः = अवमानं, पित्रा = जन-केन सह वैरक्ता च अवतः ॥ १ ॥

आषा—पाप जुत हर खूप यहि चौथे में हो, तो पिताको पीड़ा हो तथा पापपुत हर बन्दमा विद चौथे में हो, तो माता को पीड़ा होती है। और यदि पानि सूर्य के साथ हो तो पिता से अपमान तथा पानुता करूह होता है ॥ १ ॥ बन्द्रे जनन्येचसुद्यान्ति वन्धी सुखाधिपे प्रीतिसुखानि पित्रोः । सुर्याधिपे सन्वपतीस्यहाति चीर्यान्ति सीक्यमुद्रान्ति पित्रोः ॥ २ ॥

एवं चन्द्रे जन्मचन्द्राकान्तराशौ वर्षे शनौ सित जनन्या=मात्रा वेरकली वा-च्यौ । अब सुखाधिपे=चतुर्थभावाधिपे, वन्धौ=चतुर्थभावे सित, पित्रोः प्रीतिसुखानि अवन्ति । या वीर्यान्विते=वलयुक्ते तुर्याधिपे=चतुर्थभावेशै, लग्नपतीत्यशाहो=लग्ने-शेन सह कृतेत्यशालयोगे सित पित्रोः शौख्यमानन्दसुशन्ति कथयन्ति ॥ २ ॥

आषा—इस प्रकार चन्द्रमा सन्मकाल में बिस राधि में हो, उस राधि में यदि वर्षकाल में विन हो, तो भाता के साथ विरोध कलह कहना। और विद् सुसेश सुख भाव में हो, तो माता दिता को सुख होता है। या बल्वान् चतुर्थेश लग्नेशसे इस्य-शाल करता हो, तो माता दिता को सुख होता है। २॥ स्वीक्याबियों जनुष्वि नष्टबस्तों ऽन्द्रसूर्योः पित्रोरनिष्टकृद्धों सहसे तयोस्तु। इन्हें तुरीयगृह्वों स यदीन्धिहाया नाशस्तयोःसहस्रग्रोरपि दग्धयोः स्यात् ३

अत्र बहुवीति पदं व्यर्थम् । अव्दस्त्योः=वर्षजन्मकालयोः, सौख्याधिपः=चतु-र्थक्षानेशः, वष्टवलः=क्षीणवीर्थः, तदाः पित्रोभ=मातापित्रोरिनष्टकृत्=अशुभकृत् , भवति । अयो तयोर्भातृपित्रोः सहसे अपि दग्धे = पापश्रहाकान्ते पापशुत्तदष्टे तथा इन्यिहाबाः=सुथहायाः खकाशात् तुरीयगृहगे=चतुर्थस्थानगते, तयोर्भातापित्रोर्नाशः स्यात् । तथोः सहसपोः=मातृपितृसहमेशयोर्दग्धयोरस्तन्नतयोः पापशुतदृष्टयोः खतो-स्तयोर्भातापित्रीर्नाशः स्यात् ॥ ३ ॥

आपा—वर्षकाल और जम्मकाल में चतुर्षेत्र यदि बलहीन हो तो माता और पिता को बविष्ट करते हैं। वा मानुसहम, पिनुसहम पापमह से युत ६ए हो, मुखहा है चौथे स्थान में हो, तो माता पिता का नाम होता है। और यदि मानुसहमेस षस्तक्ष्त हो, पापप्रहसे युत या ६ए हो, वो माता पिता का नाश होता है ॥ ३ ॥ जन्मन्यश्वगृहं यच्च तत्पविस्तत्पदोपगी । शन्यारो क्लेशदो पित्रोर्न चेत्सोम्यनिरोक्तितो ॥ ४ ॥

षन्मनि=जन्मकुण्डल्यां, यद्म्बुग्रहं=यच्चतुर्यस्यानं, तथा तस्पतिर्यत्र स्थितस्त-रपतेः पदं, त्रर्थाज्जन्मकालिकचतुर्थभावराशिष्वतुर्थभावस्य पदं, तथा चतुर्यभावेशाः कान्तराशिष्वतुर्थेशमहस्य पद्म् । शन्यारौ = शनिकुकौ, तस्पदोपगौ, चेशदि सौम्य-निरीकितौ=शुभमहरुष्टेशे न स्तस्तदा पित्रोः क्लेशदौ भवतः ॥ ४॥

भाषा—जन्मकाल में जो चतुर्थ स्थान में राशि वह चतुर्थभाव का पद कहाता है। और चतुर्थभाव का स्वामी जिस राशि में हो, वह उसका पद कहाता है। वहां वर्ष काल में शिन और महल उन दोनों पद में स्थित हों, शुभग्रहों से यदि एए नहीं हों, तो माता पिता को क्लेश देते हैं॥ ४॥
मातुः पितुश्च सहमें तनुषेत्थशाले तुर्येऽपि चेत्थमवगच्छ सुखानि पित्रोः।
चेद्षमां घिपतिना कृतमित्थशाले पित्रोविपद्धयमनिष्कृतेसराफे ॥४॥

मातुः पितुष्व सहमे, मातृसहमपितृसहमे तनुपेश्यशाले=लग्नेशकृतमुयशिलः योगे तदा पित्रोः = मातापित्रोः सुखानि श्रवगच्छ = जानीहि, तुर्ये = चतुर्यस्याने स्थिते मातृपितृसहमे श्रपि पित्रोः सुखानि श्रवगच्छ ।

[ वा तुर्ये लग्नेत्यशाले कृते सित विश्रोः सुलानि, जानीहि । ]

श्रय मातृसहमं वा पितृसहमम् श्रष्टमाधिपतिना=श्रष्टमेशोन, इत्यशालं छतं तदा पित्रोर्विपत् स्यात् । श्रनिष्ठकृतेसराफे सति पित्रोर्भयं वेशम् ॥ ५ ॥

भाषा—मावृसह्म, वा पिवृसह्म छग्नेश से हृत्यशाळ करता हो, तो माता पिता को सुख जानो। और मावृ-सह्म या पिवृसह्म चौथे स्थान में हो, तो भी माता पिता को सुख जानो। यदि मावृसह्म, या पिवृसह्म पापग्रह से इत्थन्नाळ करता हा, तो माता पिता को विपत्ति होती है। यदि शत्रु से ईसराफ योग करता हो, तो अय होता है। १॥

श्रयं चतुर्थस्थानस्थितसूर्यादिप्रइफलानि लिख्यन्ते— पशोः पीडनं तुर्यसंस्थे रवौ तु कृषेः कर्मणो हानिरत्यन्तपीडा । नृपाद्गीतिकष्टं भवेन्मातृपीडोदरे हुर्याप स्यात् प्रपीडाऽव्दमध्ये ॥ १ ॥ शशाक्के चतुर्यं च भूपाञ्चयक्ष कृषेः कर्मणो लाभवान् स्यात् सुखी च । धनाप्ति क्रये विकये वाऽव्दमध्ये सुखं वाहनानां रिपोर्नाशनं च ॥ २ ॥ चतुर्ये कुजे विद्वपीडा तथाऽऽत्तिं पशोः पीडनं व्यमतां क्लेशकष्टम् । खुषेः कर्मणो हानिमप्येन कुर्यात् कये निक्कये चान्द्मण्ये तथैन ॥ १ ॥ खुष्यतुर्थः प्रकरोति सौख्यं द्रन्यागमं मित्रसमागमं च । गोभूहिरण्यादि लमेत सौख्यं महरसुर्खं वाहनमत्र वर्षे ॥ ४ ॥ छरेज्ये सुख्यं सुखं वाहनमत्र वर्षे ॥ ४ ॥ छरेज्ये सुख्यं सुखं वाहनानां क्रये निक्कये लाभकारी जनस्य । अनेद्भूपपक्षाज्ययो हायनेऽस्मिन् महालाभदः स्यात् कृषेः कर्मणा च ॥ ४ ॥ प्रथमदेवगुरुः(१) सुखगे यदा सुखकरः कृषिवाहनयोस्तदा । धरणिवाि सुवर्णसमागमो भवति भूपसमो मनुजः सदा ॥ १ ॥ वन्धुस्थानगतो दिवाकरसुतः स्यादायने कष्टदो भीति हािनमुपक्षमे च कुरुते नेत्रोदरे पीडनम् ।

वन्धूनावयं पीडनं प्रकुरते लोकापवादं श्रुया वह्नेश्वापि भयं पशोश्व मर्खा हानि कृषीणां तथा ॥ ७ ॥

हिमांशोरिपुस्तुर्यगो वाहनानां विनाशं तथा भूपक्षाद्भयं च । कफार्ति च कष्टं तथा वायुपीढां विदेशे श्रमं हायनेऽस्मिन् करोति ॥ ८ ॥ बातृदुःखी नरः शूरः खत्यवादी प्रियंवदः । धनधान्यसमृद्धिष्य यस्य केतुष्वतुर्यगः॥९॥ ॥ इति चतुर्थभावविचारः॥

अथ पञ्चम(सुत)भावविचारः।

पुत्रायगो वर्षपतिर्गुबश्चेत्स्यारसीस्योद्यानसोऽधवेत्थम् । सत्पुत्रसीख्यायखलादितास्ते दुःखप्रदाः पुत्रत पत्र विन्त्याः ॥ १ ॥ चेत् = यदि, वर्षपतिः=वर्षेशः, गुरुः=वृह्दपतिः, पुत्रायगः=पद्यमैकादशियत-स्तदा सत्पुत्रसीख्याय भवति । त्रयवा हत्यममुना प्रकारेण सूर्यारसीम्योशनसः = रविकुषबुधशुक्ताः, वर्षे वर्षेशा भूत्वा पद्यमैकादशस्थानस्थितास्तदा पुत्रसीख्याय भवन्ति । त्रय ते=रविकुजबुधशुकाः खलादिताः=पापपीडिताः=पापाकान्तयुतदृष्टा-स्तदा पुत्रत एव दुःखप्रदाक्षिन्त्या इतिन्याः ॥ १ ॥

आपा—यदि वृहस्पति वर्षेश होकर पञ्चम एकादश स्थानों में हों, तो पुत्रसुख के छिये होते हैं। अथवा यदि रिव कुज बुध शुक्र भी ऐसे ही वर्षेश होकर पञ्चम एकादश स्थान में हों तो पुत्रसुख के छिये होते हैं। यदि ५१११ स्थान में रहकर पाप-ग्रहों से पीड़ित ( युत हप्ट इत्थशाली ) हों तो पुत्र से ही दु:खप्रद होते हैं। अर्थात् पुत्र सुख नहीं होता॥ ०॥

<sup>(</sup>१) प्रथमदेवगुरः = शुकः,

पुत्रे सुतस्य लहमे सबसे स्वताप्तिः सोम्येक्तिऽप्यतिश्चलं यदि तत्र वर्षेट । सौम्येक्तिः शुभगृहे सकुतो वुधश्चेत्पुत्रायगः सुतसुलं विवतःसुतार्तिम् २

पुत्रे = पद्ममभावे सवते, या धतस्य=पुत्रस्य, सहसे सवते विति, वा सुतसहसे पद्ममभावस्थ सित सवते च सित सुताहिः=पुत्रसाभो भवति । यदि तत्र = पद्ममभावे, वर्षेट् = वर्षेशः सौम्येक्षितः = शुभदृष्टः स्यातदाऽतिसुखं = पुत्रस्य परमं सुखं भवति । तथा संकुनो सुधः सवतः शुभगृहे = शुभगृहराशौ वर्त्तमानः, वर्षस्यात् पुत्रायगस्तदा सुतसुखं = पुत्रसुखं भवति । यदि भौमसहितो सुधः विवनो भूत्वा शुभराशौ, पद्ममे-कादशगतथ स्यातदा सुतार्त्तम् = पुत्रपीकां करोतीति ॥ २ ॥

आषा—पञ्चमभाववली हो, या पुत्र सहस्र वली हो, या वली पुत्र सहस्र पञ्चम भाव में हो, तो पुत्र का लाभ होता है। यदि पञ्चमभाव में वर्षेश शुभग्रह से दृष्ट होकर स्थित हो, तो पुत्र का अत्यन्त खुल हो। यदि व्यक्त ले युत बुध शुभग्रह की राशि में स्थित होकर वर्पळग्नले ११११ स्थान में हो तो पुत्रखुल होता है परम्तु ऐसा बुध यदि निर्वेळ हो तो पुत्र पीड़ा करता है ॥ २॥

जोवां जन्मनि यदाशावन्देऽसी स्रतनी वलो । पुत्रसीख्याय भौमो हो वर्षशोऽत्र स्रुतातिदः ॥ ३ ॥

नीवो गुरुर्जन्मिन = जनमञ्ज्वास्थां यदाशौ तिष्ठति, श्रवी राशिः श्रव्दे = वर्षे स्ताः = पद्यसभावगतः, तथा वली अवेत् , तदा पुत्रसौख्याय भवति । वा भीमः कृजो वा श्रो बुधः वर्षेशो भूत्वाऽत्र = पद्यसभावगतस्तदा सुताहिदः = पुत्रश्रिहिदो भवति ॥ ३ ॥

आपा—बृहरपति जन्मकुण्डली में जिल राशि में हो, वह राशि वर्षकुण्डली में पञ्चमभाव में हो और वली हो, तो पुत्र खुल के लिये होता है। अथवा मङ्गल या बुष वर्षेश होकर पञ्चमभाव में हो, तो पुत्र लाभ को देता है॥ ३॥

यत्रेज्यो जनुषि गृहे विस्तय्रमेतत्पुनात्य्यै नुधस्तितयोरपीत्यमूह्यम् । यद्राशौजनुषिशनिः कुजश्रसोऽन्दे पुत्राप्ति तनुसुतगःकरोति नृतम् ॥४॥

जनुषि = जन्मनि कुण्डल्यां यत्र = यहिमन् , गृहे=राशौ, ईज्यः=गुदः, अनेत , एतरस्थानं वर्षे निलग्नं चेद्धवित, तदा पुत्राप्त्ये अवित । इत्थममुना प्रकारेण बुधः सितयोर्बुधशुक्रयोरिंग वरोन जहाम् । अर्थात् जन्मनि यत्र यत्र बुधशुक्तौ अवतस्तौ यदि वर्षे लग्ने अवतस्तदा पुत्रलाभाय अवतः । अत्र खनुषि = जन्मकाले शनिः कुषः ध्य यद्दाशौ भवेतां खः राशिः श्रव्दे = वर्षे, तनुषुतगः = लग्नपश्चमगतस्तदा नृजं=िक-ध्यतं पुत्राप्ति करोति ॥ ४ ॥ आचा—जन्मकुण्डली में बृहस्थित जिस राधि में हो, बह राशि वर्ष कुण्डली में वर्षकान हो तो पुत्रलाभ के लिये होता है। ऐसे बुध ग्राक से भी समझना। जैसे—जन्मकाल में जहां बुध हो वह राधि वर्षलम हो, वा जन्मकाल में ग्राक जिसराधि में हो वह यदि वर्षलम हो, तो पुत्रलाभ होता है। ऐसे धानि या मङ्गल जन्म काल में जिसराधि में हो वह राधि वर्षमंत्रको कुण्डली में लग्न, या पञ्जम भावें में हो, तो विद्याय पुत्रलाभ को करता है। ४॥

पुत्रे पुण्यस्य सहमं पुत्राप्त्ये ग्रुभद्दास्युक् । सम्रापुत्रेश्वरी पुत्रे पुत्रदी बलिनी यदि ॥ ४ ॥

पुरवस्य सहसं पुत्रे = पद्ममभावे स्थितं, शुभरिष्युक् तदा पुत्रसामः स्यात् । वा यदि वित्तनो सम्प्रमेश्वरौ=समेशपद्ममेशौ, पुत्रे=पद्ममे, स्यातां तदा पुत्रदौ भवतः॥४॥ आषा—यदि पुण्यसहस्य पद्ममभाव में हो, शुभग्रह से एष्ट युत्त हो, तो पुत्र लाभ होता है। या यदि वली लग्नेश पद्ममेश ये दोनों पद्ममभाव में हों, तो पुत्र को थेते हैं॥९॥

> चन्द्रो जीवोऽथवा शुक्तः स्वोच्चगः सुतदः सुते । वक्ती भौमः सुतम्थभ्रेदुत्पन्नसुतनाद्यनः ॥ ६ ॥

चन्द्रः, जीवः=गुरुः, अथवा शुकः सुते = पश्चमभावे स्थितस्तया स्वीद्यवस्तदा स्रुतदः = पुत्रदो भवति । अर्थायदि वर्षलग्नं मक्तरस्ततः पश्चमे ( यूपे ) चन्द्रः वा वर्षलग्नं = भीनस्ततः पश्चमे = कर्कं यदि गुरुः स्यात् । वा वर्षलग्नं वृक्षिकः ततः पश्चमे मोने यदि शुक्रस्तदा प्रत्येकयोगः पुत्रदः स्यात् । चेत = यदि, वकी=विलोम-गामी, औषः=कुष्णः, सुतस्यः=पुत्रभावगतस्तदा स्त्यासुतनाशकः स्यात् ॥ ६ ॥

आवा—वन्द्रमा या गुरु, या गुक्र अपने अपने उद्ध में गत होकर यदि पश्चम आव में हों तो, पुत्र को देते हैं। यदि सङ्गळ वकी होकर पश्चमभाव में हो, तो उत्पद्ध पुत्र का भी नाश करता है॥ ६॥

ह्यताथिपो जन्मनि भार्गनोऽन्दे पुत्रे चिल्नशाधिपतीस्थशाली । पुत्रप्रदो मन्द्पद्स्थपुत्रे पापाधिकारीक्षित आत्मजातिः ॥ ७ ॥

जन्मिन भार्गवः = शुकः, स्रताधिपः=पद्यमेशः, भवन् अव्दे=वर्षे, पुत्र=पद्यम-भावे स्थितः, विलग्नाधिपतीत्थशाली=वर्षेलग्नेशेन सुवशिली भवेत् तदा पुत्रप्रदो भवेत् । वा सन्द्पदस्थपुत्रे=शन्याकान्तजन्मकालिकराशौ वर्षे पुत्रभावगते, पापाधि-कारीक्षिते=पापप्रहवर्गाधिकारप्रहृदष्टे, तदा आत्मजार्तिः = पुत्रपीडा स्यात् ॥ ७ ॥ आजा—जन्मकुण्डली से शुक्र पद्यमेश होकर वर्षकाल से पञ्चसभावगत हो वर्षे रूपनेश से इत्थशाल योग करता हो तो पुत्र देता है।

या जन्मकाल में पानि जहां हो, वह राशि वर्षकाल में यदि पुत्रभाव में हो, और यापप्रह के अधिकारी यह से दृष्ट हो, तो पुत्र पीड़ा होती है ॥ ७ ॥

यद्राशिगो प्रदः स्तौ स राशिस्तत्पदाभिधः।

वली जन्मोत्थसीख्याय वर्षे तद्दुःखदोऽन्यथा॥ 🗸 ॥

सूतौ=जन्मनि, यो प्रहो यद्र।शिगः स राशिष्तत्पदाभिधः=तद्प्रहस्य पदसं । स पदसं हो राशिः यदि वर्षकाले वली = वल्युक्तस्तदा जन्मोत्यखौख्याय भवति । प्रान्यया वलामावे तद्दुःखदो भवतीति ॥ प्रा

भाषा—जन्मकाल में जो ब्रह जिसराशि में रहता है, वह राशि उस ब्रह का पदसंज्ञक है। वह पदसंज्ञक राशि वर्ष में यदि वली हो, तो जन्म में वह राशि जिस भाव में रहता है, उस भाव सम्बन्धी शुभ फल देता है। यदि वर्ष में वह राशि निर्वेख हो, तो अशुभ फल देता है। ८॥

श्रय पद्मभावस्थितसूर्योद्मिहफलानि लिख्यन्ते । दिनेशे स्रतस्ये स्ताप्तेष्ठ पीढा स्वबुद्धेष्य हानिर्विवादो जनानाम् । भवेच्छोकमोहादि चान्नेष्ठ रोगो धनात्तिष्य भूयाद्मयं तहशायाम् ॥ १ ॥ स्तस्थानगो रात्रिनाथः स्वबुद्धया जयं मित्रपक्षाच्य लाभं करोति । स्तान्नेष्ठ पीढा भवेत् पापदृष्टः स्तस्यापि लाभं यदा सौम्यदृष्टः ॥ २ ॥ स्तानां च पीढा कुजे पद्यमस्थे रिपूणां विवादो भवेद्यप्रता च । स्वबुद्धेविनाशो भवेच्चापि षातः सशोकोदरे गुप्तपीढाऽब्द्मध्ये ॥ ३ ॥

स्रुतभवनगतश्चेत्सोमपुत्रः स्रुतानां प्रवत्तस्रुखकरः स्यादर्यताभप्रदश्च । भृतकजनस्रुतं स्याद्देहराय्याम्बराणां सुखमपि नृपपक्षान्मित्रपक्षाज्यस्य ॥ ४ ॥

सुतस्थानगो देवमन्त्री सुतानां प्रदृद्धिः स्वबुद्ध्या जयो हायनैऽस्मिन् । रिपूणां विनाशं सुखं चापि भोगन्तथा गोहिरण्याम्बराप्तिं करोति ॥ ४ ॥ सुतानां प्रयुद्धिर्भगौ पद्ममस्थे भयक्तिशचिन्तापदां वै विनाशम् । रिपूणां विनाशं तथा वर्षमध्ये महाभोगवन्तं धनाढयं करोति ॥ ६ ॥ सुतगतः सुतहानिकरः शनिर्भवति चोदरपीडनकष्टदः । विकलता बहुतापकरो भवेत्रृपभयं प्रकरोति च हायने ॥ ७ ॥ स्वबुद्धिविनाशं सुतस्थानगक्षेद्धिमांशो रिपुः सन्ततेः पीडनं च । स्वकीयोदरे वायुवाधां धनातिं तथा सर्वथा क्लेशचिन्तां करोति ॥ ८ ॥ छतस्य नाशो यदि पश्चमस्यः शिखी तथा भूपमयं करोति । बानसयं धर्मकर्मप्रणाशं तदा शत्रुभिर्वोदनिन्दा नराणाम् ॥ ९ ॥ इति पञ्चमभावविचारः ।

## अथ पष्ट(रिपु)भावविचारः।

मन्देऽव्द्वेऽन्रज्जगतौ पतिते रुगातिः स्यारसन्निपातमवभीरिगेऽत्र ग्रलम्। गुल्मान्तिरोगविषमज्वरभीर्गुरौ तु पापादितेऽनिलस्जोऽपि कवृत्तग्रन्ये ॥१॥

अन्य जाती = वके, पतिते = पापपि जिते, अन्द पे = वर्षे शे, मन्दे = शनी, अरिगे = वष्टस्थानगते, तदा इगात्तिः = रोगपी जा., सिंपातमनभीः = कप्तवाति पत्ति विकालित अयम्, रालं = उदरे राला अवेधन जित्य यावद्व थया, तया गुल्माक्षिरोगिन विकाल कर्मिः, = गुल्म सुद्दे वायुप्र नियः, अक्षिरोगः = नयन कजा, विषम ज्वरभीः = जीर्ण- ज्वरभवं भवति । एवं गुरौ = जीवे, वर्षेशे विकिणि, पापादिते वष्टस्थानगते च सित तथा कबूल स्रूर्वे = वन्द्र कृतक बूलयोगर हिते सित, अनिल रुजः = वायुरोगाः भवन्ति ॥ १॥

आषा—बक्षी और पापाकान्त, शनि वर्षेश होकर यदि छुठे स्थान में हो, तो रोग, पीड़ा हो, त्रिदोष जितत रोग का भय हो, शूल, (पेट में दर्द) हो। और गुल्म रोग, नेन्न रोग, विषमञ्बर का भय हो। ऐसे ही वक्षी पापपीड़ित गुढ वर्षेश हो कर यदि छुठे स्थान में हो और चन्द्रमा से कबूल योग नहीं करता हो, तो बायु रोग होता है॥ ॥॥

स्यात्कामलाष्यवनपीत्थभस्वन्यसम्भीः पित्तं च रिःफगरचौ दशि ग्रलरोगः । पित्तं पुना रिपुगृहेऽत्र भृगौ नृभेऽरौ इलेष्मा भपेन्नितयुतेऽपि कफोऽरिगेन्दौ ॥ २ ॥

इत्ययमुना प्रकारेण श्रम्धलि=कुजे, विक्रिण पितते वर्षेशेऽरिगे तु सित कामला-ख्यदग्=िपत्तविकाराधिक्येन पीतसकलदेहः भवति । रक्तविकृतिरोगक्ष भवति । श्रय पितते वर्षेशे रिःफगरवौ=द्वादशस्थानस्थे रवौ सित दृशि=नेत्रे, ग्रूलरोगः = व्यया स्यात् । श्रय तादशे भृगौ = शुक्रे, रिपुगृहे=षष्टस्थाने सित, पुनः पित्तरोगः, यदा भृगौ नृषे = पुद्यदाशी, श्ररौ=षष्टस्थाने, भपेक्षित्युते=राशीशदृष्टियुते स्रति रखेष्मा = कफप्रकोपः स्यात् । यदि पापपीलिते वर्षेशे, इन्दौ=चन्द्रेडरिगे=चम्रह्मान-स्थे सति तदा कफः = कफप्रकोपः स्थात् ॥ २ ॥

आवा—ऐसा महाल यदि हो, तो कमला रोग (पित्तविकार से सकल प्रारोप पीला हाजाना) होता है। रक्तविकार भी होता है। वित्तविकार भी होता है। वित्तविकार भी होता है यदि वैसा ही सुर्य हादशस्थान में गत हो तो नेन्न गुल रोग होता है। और वैसा ही गुक होकर यदि शत्र में हो, तो वित्त से रोग होता है। और वैसे ही गुक वदि पुरुष राष्ट्रि में हो, जुंठ स्थान में हो, और राज्ञीन से दृष्ट गुत हो, तो कफ रोग होता है। ऐसा ही चन्द्रमा यदि हुटे स्थान में हो, तो कफरोग होता है। र ॥

पवं बुधे पापयुतेऽन्द्पेऽरी वातोत्थरोगी जनिसञ्चनाथः । पापोऽन्द्पेन सुतद्दष्टिदद्दो रोगप्रदो सृत्युकरः सपापः ॥ ३॥

प्वं पापसुते, श्राट्पे = वर्षेशे, वृषे, श्रारी=षष्ठस्थे सति वातोश्यरोगः=वासुवानि-तरोगः स्यात् , श्राथ जनिलग्ननाथः=जन्मलग्नेशः पापः=पापस्रहः, श्राट्पेन= वर्षेशेन, जुतद्धिदृष्टः = १।४।७।१० एतद्ग्यतसदृष्ट्या वीक्षितः, तदा रोगप्रदः स्यात् । श्राथ तादृशो जन्मलग्नेशः सनापस्तद्य स्ट्युकरो विचिन्त्यः ॥ ३॥

आपा—इस प्रकार यदि पापयुक्त, वर्षेश्व होकर बुध छुठे स्थान में हो तो वात से उत्पन्न रोग होता है और जन्मल्यनेश स्वयं पापण्यह हो, वर्षेश्व से छतदि से देखा जाय तो भी रोगमद होता है। और वैसा ही जन्मल्यनेश पापयुक्त हो तो मृत्यु को करता है। ३ ॥

अथ शनिकृतारिष्टमाह--

स्त्यार्किने लग्नगते रूक्शीतोन्ज्यम्यम् । धनोक्ति यान्यता स्यात्सपापे स्त्युमादिशेत् ॥ ४॥

स्यार्किये = जन्मकालिकरान्याकान्तराशी, सामगते=वर्षसम्ये सित स्थारीती-ज्यक्तममं = स्थः शरीरकार्कश्यं, शीतीव्यं=शीतिपत्तं, एतहोगह्यं स्यात् ।

यदि सूत्यार्किने रानीक्षिते = शनिश्रष्टे, तदा याप्यता किश्विम्म्यूनता स्थात् । सुरवार्किने सपापे सति मृत्युः स्थादिति ॥ ४ ॥

आया—जन्मकाल में जिल राश्चि में चानि हो, वह राश्चि वहि वर्ष लग्न हो, तो रूज्या रोग बीत पित्त रोग होता है । यहि जन्मकालिक चानिराणि चानि से दृष्ट हो तो कुछ कम हो। यहि पापमह युक्त हो तो मृत्यु होता है॥ ४॥

षवं भौमे चुतरका रक्तिपत्तकजोऽसिभीः। तसोऽन्ये बहुता रोगाः ग्रुभरष्टी कास्पता॥ ४॥ एवं भीमे=जन्मकालिककुजाकान्तराशी, वर्षलग्नगते सति, जुतहशा दष्टे च खित रक्तिपत्त्वजः = रक्तिपत्तसंब्ररागः स्यात । अग्निभीः=श्रिग्निमयम् ! ततः=त-स्मात् अन्ये अपि बहुलाः = बहवः रोगाः स्युः । शुभदृष्टी=शुभग्रहृदृष्टी सत्यां वग-ह्यता = रोगाहपता भवति ॥ ५ ॥

आषा—इसी प्रकार अङ्गल जन्मकाछ में जिस राशि में हो, वह राशि यदि वर्ष-छान हो और चुत दृष्टि ११४।७१२० से देखा जाय, तो रक्तपित्त रोग होता है, अग्निमब होता है। उस से और भी रोग होते हैं। यदि शुमग्रह की दृष्टि पदती हो, तो रोग की अहबता होती है॥ ९॥

स्राधिपाव्ह्पतिबष्टपतीत्थशालो रोगप्रदः स्वचरधातुविकारतः स्यात्। काष्ट्रिकामयभयं पतिते सिते ८र्कस्थाने ४थ षष्ठ इह रुक्सहमं सपापम्॥६॥

लग्नाधियो वर्षलग्नेशः, श्रव्ह्यतिर्वर्षेशः, षष्ट्यतिः=षष्टेशः, एतेषः मध्ये द्वयो-यदि इत्यशालः=मुथशिलः, तदा खनरधातुनिकारतः-तत्तद्व्रह्यातुदोषतः, रोगप्रदः= रोगदाता स्यात् । एवं सिते=जन्मकालिकशुकाकान्तराशौ, षष्टे=वर्षलग्नात् षष्टभा-नस्ये सिति, श्रर्कस्थाने=सूर्याकान्ते च सित तथा रुक्सहमं=रोगसहमं सपापं=पाप-युकं, तदा कान्द्रपिकामयभयं=कन्दर्यनिकाररोगभयं वीर्यप्रकोपरोगः स्यात् ॥ ६ ॥

भाषा—वर्षळक्नेस, वर्षेस, हुन होनों को षष्टेस से यदि इत्यशाळ योग होता हो तो उन प्रहों के जो चातु, उसके निकार से रोग होता है। इसी प्रकार शुक्र जन्म-काळ में जिस राशि में हो, वह राशि वर्ष ळण्न से छुटे स्थान में हो और सूर्य उसी में हो और रोगसहस्र पाप युक्त भी हो, तो छान्दिपिक कन्दिपसम्बन्धी अर्थात् वीर्य-होष से रोग होता है॥ ६॥

सपाये गुरीरंभगे लग्न श्रारे सतन्द्राऽस्ति सूच्छां उङ्गनाशः सचन्द्रे । खलाः सृतिकेन्द्रेऽव्दलग्ने बगाषये कफो द्रयङ्घि गेरीच्यमाणे सिते स्यात्७

सपापे=पापमहरुकते, गुरौ=बांवे, रन्ध्रगे=श्रष्टमस्थे, खारे = कुजे, लग्ने सित तदा सतन्द्रा=खालस्ययुक्ता मूच्छांऽस्ति । श्रय सचन्द्रे = चन्द्रसहिते गुरौ रन्ध्रगे, सचन्द्रे कुजे लग्नगते न सित, तदाऽङ्गनाशः = श्रवयवच्छेदः भवति । श्रय खलाः = पापत्रहाः, सृतिकेन्द्रे = जन्मकालिकलग्ननतुर्थसप्तमदशमे स्थिताः, ते यदि वर्षे-लग्ने च वर्त्तमानास्तदा कगाप्त्ये=रोगप्राप्तये, भवन्ति । श्रय सिते शुके द्वयिष्ट्रिगैः= पुरुषराशिगतैः, पापैरीच्यमायो = दृष्टे च सित कफः स्यात् ॥ ७ ॥

माचा-पापग्रह से सहित गुरु यदि अष्टम स्थान में हो, मङ्गल यदि लान में हो

तो भालस्य युत सूच्छा रोग, बद्होची मिरगी रोग होता है। और चन्द्रमा से युष बृहस्पति भाठमें स्थान में हो, या चन्द्रयुत मान्न लग्न में हो, तो भन्न का नाचा होता है। तथा जन्मकाल में ११४७१९० हन स्थानों में स्थित पापग्रह यदि वर्षळान में हो, तो रोगप्राहि के लिये होते हैं। और वैसे ही छुक यदि विषम (११६१४।७११११) राजि में स्थित पापग्रहों से देखा जाय तो कफ रोग होता है॥ ७॥

दिने उन्दर्भवेशो विलग्ने उन्दस्थोर्यदा हुक्कहद्दागृहाचोऽधिकारः। रवेर्वा कुजस्यात्र पीडा ज्वरात्स्याद्दशा सौम्यखेटोत्थयाऽन्ते सुखासिः=

दिने=दिनसें, यदि अञ्दप्रवेशः = वर्षप्रवेशः स्यात्तदाऽञ्दस्हयोः=वर्षअन्मका-लयोः विलग्ने रवेर्यदा इक्षहृदाग्रहायः अधिकारः स्यात् , वा कुजस्य=भौमस्य इक्ष-हृदागृहायः अधिकारः स्यात्तदा ज्वगत् पीडा स्यात् । तत्रैव खौम्यखेटोस्यया=शुभ-प्रहृजनितया दशा दृष्टे तादृशि वर्षलग्ने सति, अन्ते = वर्षान्ते, सुखासिः=सुखलाभः स्यात् ॥ ८ ॥

आषा—दिन में वर्ष प्रदेश हो और वर्षकालिक जन्मकालिक लग्न में सूर्य का अथवा मंगल का देष्काण नवांत्र आदि अधिकार हो, तो ज्वर से पीड़ा होती है। यदि ग्रुभग्रह की रृष्टि वर्षकृग्न पर पड़े, तो वर्षान्त में भुख लाग होता है॥ मा

निशि स्तौ वर्धमाने चन्द्रे भौमेरथशालतः । वङ्नश्येदेधते मन्देरथशालाह्यस्ययोऽन्यथा ॥ ६ ॥

निशि=रात्रो, वर्षप्रवेशे स्रति स्तौ=जन्मनि, वर्धमाने=पूर्णेचन्द्रे श्रौसेत्थशालतः इक् नश्येत्। तादशे चन्द्रे मन्देर्थशालाच्छनिकृतमुर्थाशलयोगात् कक्=रोगः, एघते= वर्धते। अन्यया=उक्तवैपरीत्ये, दिवा वर्षप्रवेशः क्षीणधानद्गस्तदा रोगवृद्धिः स्यादिति ॥९॥

आवा—रात में वर्पप्रवेश हो, जन्मकाल में चन्द्रमा उपचीय मान हो, वहां <mark>यदि</mark> अक्ष्क से ह्त्यकाल होता हो, तो रोग बाब होता है। और वैसे ही चन्द्रमा को यदि क्रानि से ह्त्यकाल हो तो रोग बढ़ता है। इससे विदरीत में उलटा फल कहना ॥९॥

रवावीदिश वित्केतुयुत्ते उन्दं निवित्तं गदाः । श्रविकारी वत्नी सुतावन्दे केतुष्ठयुक् तथा ॥ १० ॥

वित्केतुयुते=बुघकेतुयुक्ते, रवौ=स्यँ, ईष्टशि खित किन्तु कुजेत्यशाले खित तदा निष्टितं वर्षं यावत् , गदाः=रोगाः, भवन्ति । श्रयवा स्तौ = जन्मनि अधिकारी = लग्नेशायधिकारी, वली = वलयुक्तः, कोऽपि प्रहोऽन्दे = वर्षे केतुस्युक् = केतुबुध-युफस्तदाऽपि तथा = (निश्चलं वर्षं गदाः ) इति खलं भवति ॥ १०॥ भाषा—ऐसे ही बुध केतु युक्त रिव, मङ्गळ से इत्यशाळ करवा हो, तो समूचा वर्ष रोग होता है। या जन्मकाळ में लग्नेश अधिकार आप्त कोई मह यदि केतु बुधयुक्त हो, तो सम्पूर्ण वर्ष रोग होता हो है। १०॥

चतुर्थेऽस्ते च मुथहा चुतदष्ट्या शनोक्तिता। . ग्रुलपीडा पापखगैर्दष्टे तत्परिणामजम् ॥ ११ ॥

यदि मुयहा चतुर्थे, ऋस्ते=सप्तमे च स्थिता जुतरष्ट्या (११४।७।१०) एतया एशा रानीकिता=शनिदृष्टा, तदा शूलपीडा भवति । यदि वा चतुर्थ-सप्तमस्या मुयहा पापखगैः=शनिकुनरविभिः, दृष्टा तदा तत्परिणामनं=परिणामशूलं स्यात् ॥ ११ ॥

आपा—यदि अथदा चौथे सातवें में होकर दानि की चुतदिष्ट से देखी जाय, तो शूळ पीड़ा होती है। यदि चौथे सातवें में स्थित सुथहा पापब्रहों से दृष्ट हो, तो परिणासगुळ रोग होता है॥ ११॥

> जन्मस्थजोवसितराशिगते महीजे स्यांशुगे पिटकशोतिककित्मान्यम् । शीतोष्णगण्डभवरूकसबुधे च सेन्दी कुष्ठं अगन्दरहजोऽपि सगग्डमाकाः ॥ १२ ॥

महीजे=कुजे, जन्मस्यजीवसितराशिगते=जन्मकालिकगुषशुकाश्चन्तराशिगते,
सूर्यांशुगे=ऋरते च सति, पिटकशोतिलिकादि=पिटकः प्लोहा, शीतिलिका=शीतलारोगः, एतदादिविचित्ररोगः स्यात् । शीतोष्णगयडभवश्क=शीतोष्णजितो गलगण्डरोगः स्यात् । एवं सेन्दौ=सचन्द्रे बुचे जन्मस्यजीवसितराशिगते सति, कुछं, स
गण्डमालाः=गण्डमालाख्यरोगसहिताः, भगन्दरज्ञः = गुदवणरोगाः भवन्ति । गलपरिधौ परितो माला गुटिका इव व्रणपिटका यत्र सा गण्डमाला ॥ १२ ॥

आपा—जन्मकुण्डली में बृहस्पति और शुक्र जिस राशि में हों, उसी राशि में वर्षकाल में मक्कल हों, अस्तक्षत भी हों, तो पिरुही, श्वीतला आदि रोग होते हैं। खौर शीतिपत्त या, शर्दी गर्मी के रोग, गल्मण्ड रोग होते हैं। इसी प्रकार धन्द्रशा युत बुध जन्मकालिक गुरु शुक्र के राशि में हो, तो कुछ और गण्डमाला मगन्दर रोग होता है। १२॥

जन्मलग्नेन्थिहानाथी षष्ठी पापान्वितेकिती । निर्वली ज्वरपीडाङ्गवैकल्याचितिकष्ठदी ॥ १३ ॥ जन्मलग्नेन्थिहानाथी, षष्टी = षष्टस्थानस्थिती, पापान्वितेक्तिौ=पापयुतदृष्टी, निर्वती च भवतस्तदा ज्वरपोडा, अन्नवैकल्यादि अतिकष्टदी भवतः ॥ १३ ॥ भाषा—जन्मलम के स्वामी और मुथहेश ये दोनों छुटे स्थान में हों, पापग्रह से युत दृष्ट हों निर्वल हों,तो ज्वर और शरीर की विकल्यता आदि अस्थन्त कष्ट को देते हैं।

मुथहासग्नतन्त्राथा पापान्तःस्थास्तु रोगदाः। षष्ठेशे षष्ठगे सौस्ये ख्रियाः प्राप्तिरितीर्यते ॥ १४ ॥

मुयहालप्रताचाथाः=मुयहा-वर्षलग्न-मुयहेशवर्षलग्नेशाः पापान्तःस्याः = पापप्रहृद्वयमध्यगतास्तदा रोगदा अवन्ति । वा षष्टेशे = वर्षलग्नाहोगेशे सौम्ये=शुअ-प्रहे, षष्टगे = षष्टस्यानस्ये, खित खियाः = नार्याः सकःशात्, प्राप्तः=रोगप्राप्तिः स्यादितीर्यते = हायते ॥ १४ ॥

आषा—मुथहा, व किंग्न, सुथहेश, वर्षकृग्नेश ये सब बिद पापअहों के वीच में हों, तो रोगपद होते हैं। या षष्टेश ग्रुअप्रह हो षष्ठस्थान में हो, तो खी के जरिये रोगपाप्ति होती है ॥ १४ ॥

रोगकर्ता यत्र राज्ञावंशे स्यादनयोर्वली। तत्स्थानं तस्य रोगस्य वाच्यं राज्ञिस्वरूपतः॥ १४॥

रोगकर्ता = रोगयोगकरो प्रहः, यत्र = यस्मिन् राशौ, यत्र श्रंशै=नवांशे च स्थादनयो राशिनवांशयोर्मध्ये ये. वली वलवान् स्यान्तत्स्थानं तस्य रोगस्य राशि-स्वक्ष्यतो वाच्यम् ॥ १५ ॥

माधा—रोगकारक प्रह जिस राशि में जिस नवांश में हों, उन (राशि नवांशों) में जो बलो हो, उसका राशिस्वरूप से जो स्थान हो, वही रोग का स्थान कहना ॥ १५ ॥

जनमपष्टाधिपे भौमे वर्षे पष्टगते रुजा।

क्रेरेत्थशाह्ये विपुतः ग्रुअदग्योगतस्तनुः ॥ १६ ॥

जन्मचष्टाघिपे=जन्मलग्नाधिकरणचष्टस्थानेश्वरे भौमे=कुजे, वर्षे=वर्षकुडण्डल्यां चष्टगते तदा रुजा=रोगः भवति । ताहशे भौमे क्रूरेत्थशाले=पापप्रहेत्यशाले सित विपुत्तः = बहान् रोगः स्थात् । शुभद्दग्योगतः=शुभदृष्टिसंयोगात्, तनुः = स्वल्पो रोगः स्यात् ॥ ५६ ॥

आषा—जन्मकुण्डली में अञ्चल पष्टभाव का स्वाभी होकर वर्षकुण्डली में कुठे भाव में हो, तो रोग होता है। यदि वैसे ही मंगल को पापमह से इत्थशाल होता हो तो महान् रोग होता है। ग्रुममह की डिप्ट खौर संयोग से थोड़ा हलका रोग होता है ॥ १६ ॥

#### ध्यय षष्ठभावस्थितसूर्योदिप्रहफलानि ।

रिपूणां विनाशो कत्रो मातृपत्ते रवौ षष्टसंस्थे सुखाप्तिर्जनानाम् । नृपान्मित्रपक्षाजयधार्थलामो भवेद्दच्यलाभः क्रये विकये वा ॥ १ ॥ श्चरिस्यानगो रात्रिनाथो रिपूणां निवादं निरोधं च नेत्राङ्गपीडाम् । व्ययं व्यप्रतां गुप्तचिन्तां तनोति कलत्राङ्गपीडां करोतीह वर्षे ॥ २ ॥ कुजः बष्टगः राजुनाशं करोति स्वपक्षाजयं मित्रपक्षाच लाभम् । हयानां च सौख्यं भवेदङ्गनानां सुखं हायने स्यादशायां च तस्य ॥ ३ ॥ रिपुस्थे बुधे वैरिणां वे विवादो भवेदन्ननानां च कष्टं करोति । व्ययं व्ययतां स्वे शरीरे च कष्टं क्यातिं महाकष्टमप्यत्र वर्षे ॥ ४ ॥ कष्टं रिपूणां रिपुगः युरेज्यो भयात्तिदोषान् कुठते नराणाम् । सार्याभपीडाम्य नेत्ररोगं ज्वरातिसारं प्रकरोति वर्षे ॥ ५ ॥ अरिस्थानगो हायने दैत्यमन्त्री जनानां विवादो रिपोर्भीतिकष्टम् । भवेदगुप्तविन्ता वराष्ट्रप्रपीडा शिरोऽर्ति च नेत्रोदरे पीडनव ॥ ६ ॥ षष्ट्रस्थितो भवति भूधनलाभकारी सूर्यात्मको तृपसमं मनुकं प्रकुर्यात । धान्याम्बराणि विपुलानि करोति निस्यं कीर्त्तेनिवर्धनमयार्त्तिविनाशनं च ॥णी रिपोर्विनाशं यदि से हिकेयः षष्टस्थितः स्याज्यपतुरयकारी। गोभूहिरण्याम्बरलाभद्ध घनाप्तिकृद्दुःखविनाशनश्च ॥ ८ ॥ पुरे शाबिशाला ग्रहे रम्यवासी गले पुष्पमाला कुले श्रीविशाला । सतिर्मर्दने विद्विषां तस्य मानं भवेशस्य षष्टे गृहे केतुनामा ॥ ९ ॥

#### इति वष्ठरिपुभावविचारः।

# अथ सप्तम(स्त्री)भावविचारः।

बलो सितोऽव्दाधिपतिः स्मरस्थः स्त्रीपत्ततः सौख्यकरो विचिन्त्यः। ईज्येत्तितोऽत्यन्तसुखं कुजेनाऽधिकारिएा ग्रीतिकरो मिथः स्यात्॥१॥

यदा वली = वलवान, दशाधिकवली, श्रब्दाधिपः = वर्षेशः, सितः=शुकः, स्म-र्ह्यः = सप्तमस्थानस्थः, तदा स्रोपक्षतः सौख्यकरो विचिन्त्यः । श्रथ तादशः शुकः ईज्येक्षितः = गुरुदृष्टः, तदाऽत्यन्तसुखं भवति । श्रयथा तादश एव शुकः, श्रविकाः रिणा=पद्मधिकारान्यतमाधिकारवता, कुजेन=मज्ञलेन दष्टस्तदा मियो द्रपत्थाः पर-

स्परं प्रीतिकरः स्यात् ॥ १ ॥

भाषा—यदि बळी वर्षेश शुक्र सातर्वे स्थान में हों, तो खीपच से सुख करता है। या वैसे ही शुक्र पञ्जाधिकारों में कोई अधिकारी होकर मङ्गळ से देखा जाय, तो खो पुरुष को परस्पर प्रेम कराता है॥ १॥

बुधेक्ति जारता स्याह्मच्या मन्देन वृद्धया।

गुरुदृष्या नवा भार्या सन्ततिस्त्वरितन्ततः ॥ २ ॥

वर्षेशे सप्तमस्ये च शुके, बुधेक्षिते=बुधहण्टे, तदा लब्ब्या = श्रव्यवयस्कया वा-लिकयाऽजातरजस्कया खिया सह, जारता=व्यभिचारिता स्यात् । श्रय ताहशे शुके मन्देन=शनिना, रहे तदा बृद्धया=श्रधिकवयोवस्या खिया जारता स्यात् । शनेष्टंद्धप्रह्र-रवात् । श्रय ताहशे शुके गुरुहहे सति नवा = नवीना, भार्या = दिवाहिता स्वकी स्यात्, ततस्तस्यास्त्वरितं शीघ्रयेव सन्तित्रपत्यशिम्भविति ॥ २ ॥

भाषा—वर्षेश होकर शुक्र यदि सप्तमस्थान में हो, वुध से दृष्ट हो, तो थोड़ी उमर वाली ही से व्यभिचार होता है। यदि ऐसे ही शुक्र शनि से दृष्ट हो, तो वृद्धी औरत से व्यभिचार करे। यदि वैसे शुक्र बृहस्पित से देखे जांग, तो नवी अपनी विवाहिता ह्यी हो, उससे शीघ्र ही सन्तान प्राप्ति भी हो॥ १॥

जन्मलग्नाधिपेऽस्तस्थे दारसौख्यं वलान्विते । जन्मश्रुकर्त्तमस्तेऽन्दे स्त्रीलाधाय सितेऽन्द्षे ॥ ३ ॥

वलान्विते = वलयुक्ते, जन्मलमाधिपेऽस्तस्थे=वर्षलग्नात् सप्तमस्थे सति, दारः सौख्यं=स्रोसुखं स्यात् । जन्मशुक्तर्शं=जन्मिन शुक्ताकान्तराशिर्यः स यदि श्रव्दे=वर्षे, श्रस्ते = सप्तमे सति, तथा सिते=शुके, श्रव्दपे=वर्षेशे सति तदा स्रीलाभाय भवति॥३॥

भाषा—जन्मलग्नेश वलयुक्त होकर वर्षलग्न से सहस्रस्थान में हों, तो स्त्री सुज होता है। और जन्म काल में शुक्र जिस राशि में हो, वह बढ़ि वर्षकाल में सातवें स्थान में हों, और शुक्र वर्षेश हो, तो स्त्री लाभ होता है॥ ३॥

लग्नास्तनाथयोरित्थवाले स्त्रीलाभमादिशेत्। सहमेशो भावपो वा विनष्टः कष्टदः स्त्रियाः॥ ४॥

लग्नास्तनाथयो न्लरनेशसप्तमेशयोः, इत्थशाले सति श्रीलाभम् श्रादिशेत् = कथयेत् । सहमेशः = दारासहमेशः, भावपः = स्त्रीभावपतिः सप्तमेशः, यदि विनष्टः= श्रस्तङ्गतः पापदृतदष्टः पापेत्थशाली च भवेतदा श्लियाः कष्टदः=रोगकरः स्यादिति॥४॥ भाषा—स्वनेश सप्तमेश में इत्थशाल होता हो, तो श्री लाम कहना । यदि

बीसहमेश और सप्तममावेश अस्तंगत हो पापयुत दृष्ट होतो खी को कृष्ट देते हैं ॥॥ नप्टेन्दी ग्रुऋपद्गे मैथुनं स्वरूपमादिशेत् । जन्मग्रुऋर्चगो भौमः स्त्रीसुखोत्सवकृदु बली ॥ ४ ॥

नहेन्दी = नहचन्द्रे, गुक्रपद्गे = जन्मकालिकशुकाकान्तराशिगते, तदा स्वर्षं मैथुनं=खीसज्ञसुखं, खादिशेत्। नहलक्षण वामनावार्येणोक्तम् "कूराकान्तः कूर्युतः कूरहृष्ट्य यो प्रहः। विरक्षिमतां प्रपत्नस्य स विनष्टो बुधैः स्मृतः"॥ वा बली भीमः कुजः, जन्मशुकर्क्षगः=जन्मकालिकशुकाकान्तराशिगतः तदास्त्रीसुखात्सवकृद्भवति॥५॥

भाषा—यदि नष्टचन्द्र जन्मकालिक शुक्र के राशि में हों. तो थोदा सी प्रसङ्ग सुख कहना। यदि वली मङ्गल शुक्र के जन्म कालिक राशि में हों, तो स्नीसुख और उत्सव को करता है।। १॥

जन्मास्तपे अन्द्रपसितेन युगोचिते स्थात्स्त्रीसङ्गमो बहुविलाससुखप्रधानः । केन्द्रजिकोणगगुरौ जनिग्रक्रअस्थे स्त्रीसेयमुक्तमितिहद्दिवाहयोध्य॥६॥

जन्मास्तपे = जन्मकालिकसप्तमेशे, श्रव्दपिसतेन=वर्षेशशुक्रेण युगीक्षिते=युत-दृष्टे सित, वहुविलाससुखप्रधानः स्रोसग्नमः स्यात् । जिनशुक्रअस्थे = जन्मकालिक-शुक्राधिष्ठितराशिगते, वर्षलग्नारकेन्द्रिक्रोणगगुरौ सित स्रीसौख्यमुक्तं, इत्थं हद्दवि वाह्योः = जन्मलग्नगतहद्देशविवाहसङ्मेशयोरिष विचार्यम् ॥ ६ ॥

भाषा—जन्मकाल के सप्तमेश यदि वर्षेश शुक्र से युत दृष्ट हो, तो बहुत विलाल सुख से युक्त की सङ्ग हो। अथवा वर्षल्यन से केन्द्र शक्षाण १० मिकीण १० में होकर जन्मकाल में शुक्र जिस राशि में हों, उस राशि में गुरु हों, तो की सुख कहा है। एसे जन्मल्यन के हृद्देश और विवाह सहमेश का भी विचार करना॥ ६॥

त्र्याचिकारिपदस्थे ऽर्के स्त्रीभ्यो व्याकुलताऽनिराम् । इन्थिहाऽधिकृतस्थाने गुरुद्दष्टचा विवाहकृत् ॥ ७ ॥

श्रकें = स्यें, श्रिधकारिपद्स्थे=पद्याधिकार्यन्यतमस्यानस्थे सति श्रीभ्यः, श्रानि-शं = सदा व्याकुत्तता भवेत् । वा इन्विहा = सुयहा, श्रिधकृतस्थाने = पद्याधि-कार्यन्यतमस्थाने भवेत् तत्र गुरुदृष्ट्या सति विवाहकृत् = विवाहकारिणो भवेत् ॥७॥

आपा—यदि सूर्य पञ्चाधिकारियों में किसी के स्थान में हों, तो स्त्री के हेतु स्यप्रता रहती है। और सुथहा यदि पञ्चाधिकारियों में किसी के स्थान में हों अर्थात् युत हो, और बृहस्पित से देखी जाय, तो विवाह योग करने वाळी होती है। अर्थात् यह विवाह योग होता है। ॥ ॥

इल्थिहार्कारयुग् चूने क्रूरिते सहमे खियाः। स्त्रीपुत्रेभ्यो भवेत्कप्टं पापद्या विशेषतः॥ =॥

अर्कारयुग् = रिवकुजयुक्ता, इन्यिहा = मुयहा, वर्षलभ्नात् वृत्ते = सप्तमे स्थाने स्थिता प्रयवा खियाः सहमे = दारसहमे, कृषिते = पापयुक्ते, सित स्नीपुत्रेभ्यः कण्टं भवेत् । तत्रोक्तयोगे पायदृष्टया हण्टे विशेषतः स्नीपुत्रेभ्यः कण्टं भवेत् ॥ ८ ॥

भाषा—रिव कुज से युक्त युश्वहा यदि वर्षट्य से सप्तम में हों तो खी पुत्र से कृष्ट होय। या खी सहस्र पाप से युत्त हो, तो खी पुत्र से कृष्ट हो, वहां पाप की एष्टि यदि पदती हो तो विशेष रूप से खी पुत्र से कृष्ट हो॥ ८॥

स्तौ चनाधिपः शुकोऽन्दे चने वलवान्धवेत्। लग्नेरोनेत्थरालश्चेत्स्त्रोलाभं कुक्ते भ्रवम् ॥ ६॥

सूतौ = जन्मकाले, युनाधिपः = सप्तमेशः, यदि शुक्त ए स्यादर्थान्मेषदृश्चिक्ष-योरतरं वर्षलग्नं भवेतदेव सप्तमेशः शुक्तो भवति, सवाब्दे=वर्षे वर्षलग्नात=यूने=स-समे, स्थितः, वलवान् = दशाधिकवली भवेत तथा लग्नेशेन = वर्षलग्नेशेन, चेदि-त्यशालस्तदा स्रोलाभं ध्रुवं कुरुते ॥ ९ ॥

भाषा—जन्मकाल में सप्तमेश शुक्र ही हो, वह वर्षकुण्डली में सप्तम स्थान में हों और बलवान् भी हो धौर लग्नेश से इत्यशाल होता हो, तो खी लाभ को निश्चय करता है ॥ १ ॥

> भौमे उन्दिपे सितहशा शुक्ते उन्देशे कुजेचया। तद्दष्टे दारसहमे स्त्रीलामो भवति भ्रुवम् ॥ १०॥

भीमें = कुजे, श्रव्दपे=वर्षेशे, सितदशा=शुक्रदृष्ट्या, रष्टे तदा जीलांभः । वा-ऽव्देशे = वर्षेशे शुक्रे, कुजेक्षया = यन्नल्दृष्ट्या दृष्टे, तदाऽपि जीलाभः । वा दारस-हमे = जीसहमें तद्रष्टे = कुजशुक्राभ्यां दृष्टे तदा ध्रवं जीलांभो भवति ॥ १०॥

भाषा—सङ्गळ वर्षश हो कर शुक्र से देख जाय, तो खी लाभ होता है । बा शुक्र वर्षेश होकर मङ्गळ से देखा जाय, तो खी लाभ होता है । खीसहम सङ्गळ शुक्र से देखा जाय, तो खीलाभ निश्चय कहना ॥ १० ॥

स्तौ चः दारसहभे तद्द्ये योषिदाण्यते । स्वामिद्यं स्त्रीसहमं ग्रुऋद्यं विवादकृत् ॥ १९ ॥

वा स्तौ = जन्मिन, द्रारसहमे, तद्दृष्टे=शुक्रकुषाभ्यां दृष्टे सित, योषित=बी, श्राप्यते=प्राप्यते । वा स्त्रीयहमं=द्रारसहमं, स्वामिदृष्टं तथा शुक्रदृष्टं सिद्द्रवाहृष्ट्रत् स्यात् ॥ ११ ॥

आषा—वा जन्म काल में बारसहम यदि शक मंगलों से दृष्ट हो तो स्त्री प्राप्ति होती है। या जी सहम अपने स्वामिग्रहसे दृष्ट हो और शुक्र से भी दृष्ट हो, तो विवाह होता है ॥ ११ ॥ जुतौ चुनाविपे वर्ष सहमेशे स्त्रियाः सुखम् ।

जन्मास्तपेन्थिहानाथवर्षेशाः खे चने तथा ॥ १२ ॥

सूतौ=जन्मकाले, श्रनाधिपै=सप्तमेशे, वर्षे, सहमेशे=दारसहमेशे सति श्रियाः सुबाम् अवति । वा जनमान्तपः=जनमलुग्नात् सप्तमेशः, इन्यिहानायो वर्षकालीनम्-बहेशः, बवेंशक्षेते, खे = दशमे, तथा धुने = सप्तमे, न्यिताः, तदा बियाः सुखं अवति ॥ १२ ॥

थाषा-जन्मकालिक सप्तमेश वर्ष काळ में दारसहमेश हो तो खीसुख होता है। अयवा जन्मकाल का सप्तमेश, वर्षकाल का मुथहेश, वर्षेश ये सब यदि दशम सप्तम आव में हो, तो खी सुख होता है ॥ १२ ॥

स्यहाती चनसंस्थः स्वगृहोचगतः राशो। विदेशगमनं क्यांत्यलेशः पापेचणाड्रवेत् ॥ १३ ॥

स्वगृहोचगतः=कर्भं वृषान्यतरराशिस्थितः, शशी=चन्द्रः, मुथहातः=मुथहासर्वधि कृरवा ततो धनसंस्थः=सप्तमस्थानस्थितो भवेतदा विदेशगमनं = परदेशयात्रा स्थात् । तत्र पापेक्षणात क्लेशः कष्टं भवेत ॥ १३ ॥

आषा—स्वगृह ( कर्क ) उच ( तृष ) में स्थित चन्द्रमा सुथहा से सातवें घर में स्थित हो, अर्थात् सुयहा मकर में हो, चन्द्रमा कर्क में हो, या सुयहा वृश्चिक में हो चन्द्रमा सुवराशि में हो, तो, विदेश यात्रा होती है। यहां पाप बहुां की दृष्टि पदने से क्लेश होता है। शुभग्रह की दृष्टि से सुख पूर्वंक यात्रा बीतती है। चन्द्रसा के कर्क में रहने से जलयात्रा, पृष में हो तो स्थळयात्रा कहनी चाहिये ॥ १३ ॥

श्रय सप्तमभावस्थितसूर्योदिग्रहफत्तानि तिख्यन्ते-कलजेऽक्युके कलत्राष्ट्रपीड़ा स्वकीयाष्ट्रपीड़ा तथा तद्दशायाम् । शिरोऽर्ति च मार्गाद्धयं वै विवादो गुदं पादयोः पोडनं वपमध्ये ॥ १ ॥ कलने शशाही यदा पाग्हरो ज्वरं वातवीडां भयं दाहणं च । कलत्राप्रकष्टं कफोरपत्तियाधां स सौम्यान्वितस्वार्थलाभं करोति ॥ २ ॥ कलत्रे स्थिते च्यासुते स्त्रीषु रोगन्तथा चारमनो मार्गतोऽतीव कष्टम् । अर्थ वैरिणां वे विवादो जनानां दशा नेष्टकारी भवेदायनेऽस्मिन् ॥ ३ ॥ शराष्ट्रात्मजे सप्तमस्येऽप्रनानां विलासादिसीख्यं सवस्यत्र वर्षे ।

प्रतिष्टाऽधिका गोहिरण्याम्बराप्तिर्जयः सर्वदा तदशायां तथैव ॥ ४ ॥ कलत्रे सुरेज्ये कलत्रादिसौख्यं जयं निर्भयं शत्रुनाशं करोति । सुखं वाहनानां विलासादिकं च वृपाक्षव्यलद्दमीर्भवेद्वायनेऽस्मिन् ॥ ५ ॥ कलत्रे भृगौ जायते हायनेऽस्मिन् कलत्रादिष्ठौख्यं विलाखादिकं च । रिपोर्नाशनं मानवानां च सौख्यं भवेद्वस्त्रगेहादिसौख्यं नराणाम् ॥ ६ ॥

जायास्थानगतो दिवाकरस्ताः स्यादङ्गनानां रूजो

यार्गाद्धीतिकरः पशोश्च मरणं राज्याद्भवं व्यमताम् ।

क्वीशानां च विवर्धनं प्रकुरुते विष्याऽपदादं तथा

देहे वायुसमुद्भवा च जठरे पीका भवेद्धायने ॥ ७ ॥

वातप्रमेहातिमयो नराणां गुह्येन्द्रियात्तिं च तयो धुनस्यः ।

विषागिनपीढ़ां च तथाऽङ्गनानां कष्टं करोतीह भयं नृपाणाम् ॥ ८ ॥

युने च केतुः सुखं नो रमण्या न मानं हि लाभो न वातोत्थरोगः ।

न मानं प्रभूणां छपा नो विभूतां भयं वैश्वर्गाद्भवेन्मानवानाम् ॥ ९ ॥

इति ससमसीभावविचारः।

अथाप्रम(सृत्यु)भावविचारः । भौमेऽव्वपे कृरहतेऽयसा घातो वलोज्सिते । अग्निभीरग्निसे कृरनराबुद्धिपदसे सृतिः ॥ १ ॥

श्रव्दिषे = वर्षेशे भोमे, कूरहते वलोषिकते=हांनवलं सित श्रयसा=लोहेन घातः श्राचातजनितं वणं भवतीति । श्रथ ताहरो कुजे श्राज्ञिमे=श्राज्ञनतःवात्मके राशौ = मेषधनुःसिंहस्थिते तदा श्राज्ञिमभाः = वहिभयं स्यात् । ताहरो कुजे द्विपदमे = नरराशौ, मिथुन-कन्या-तुला-धनुः पूर्वार्धस्थिते सित कृरनरात् = दुर्जनान्मृतिः स्यादिति ॥ ९ ॥

साधा—सङ्गल वर्षेश होकर यदि पाप युत दृष्ट हो, निर्वल हो तो लोह की चोट से घाव हो। वेंसे ही सङ्गल यदि अग्नितश्च वाले राशि में हो अर्थात् मेप सिंह घनु राशियों में हो, तो आग से जलने का अय होता है। वैसे ही मङ्गल द्विपद अर्थात् सिथुन कन्या तुला घनु के पूर्वार्थ में हो, तो क्रूरनर से मरण होता है॥ १॥

वियत्यवनिपामात्यरिपुतस्करजं भयम् । तुर्ये मातुः पितृब्याद्वा मातुलात्पितृतो गुरोः ॥ २ ॥ निर्वते श्रव्दिषे भौमे वियति = दशमस्ये खति, श्रवनिषामात्यरिपुतस्करजम् =
भूप-मन्त्रि-शत्रु-चौरजनितं भयं भगति । श्रय तादशे भौमे तुर्ये = चतुर्यस्थानस्ये
खति तदा सातुः=जनन्याः, पितृव्यात्=पितृभातृतः, वा माधुलात् = जननीभातृतः
पितृतः=जनकात्, वा गुरोः=खपदेषुः सक्ताशात्, भयं भवतीति ॥ २ ॥

आवा—निर्वं अङ्गल वर्षेत्र होकर यदि दशस स्थान में हो, तो राजा से, मन्त्री से, शञ्ज से, चीर से अय हो। अथवा वैसा ही अङ्गल यदि चौथे स्थान में हो, तो माता से, चाचा से, वा मासा से, विता से, गुरु से अय हो॥ २॥

श्रय महामृत्युयोगमाह—

लग्नेन्थिहापतिसमापतयो मृतीशाश्चेदित्यशालिन इसे निधनप्रदाः स्युः। चेत्पाकरिष्टसमये मृतिरेव तत्र सार्कं कुजे मृपभयं दिवसेऽस्द्वेशे ॥३॥

लग्नेन्थिहापितसमापतयः=वर्षलग्नेश-सुबहेश-वर्षेशाः यदि भृतीशा श्रष्टमेशाः भवन्ति, श्राववा इत्यशालिनः=श्रष्टभेशेन ते यदि सुवशिलयोगकर्नारस्तदा, इमे=व-षलग्नेश-सुबहेश-वर्षेशाः, निधनप्रदाः=मरणदायका भवन्ति । चेत्=यदि, पाकरि-ष्टलम्ये = जन्मकालिके श्रानिष्टप्रहदशान्तर्दशाकालेऽयं योगस्तदा मृतिरेव=मरणमेव भवति । श्राव दिवसे = दिने, श्रव्दवेशे=वर्षप्रवेशे सित, कुजे=भौमे, सार्के=स्र्यंयुते, तदा नृपश्रवं = राजभयं भवति ॥ ३ ॥

आवा—यदि छन्नेश, मुथहेश, वर्षेश ये अष्टमेश हों या अष्टमेश से इत्थशाल योग करते हों, तो मरणप्रद होते हैं। यदि जन्म कालिक हुर्जह सारकप्रहों की दशा, या अन्तर्दशा के समय में उक्तयोग घटित हो तो मरण ही होता है। अथवा दिन में दर्षप्रवेश हो और शनि से युक्त मङ्गल हो तो राजभय होता है ॥ २॥

श्रय बतुरा मृत्युयोगानाह— सूर्य सूसरिफे सितेन जनने वर्षे अधिकारी तथा केन्द्रे राजगदाद्भयं च रुगस्कर्याने अधिकारीन्दुजे। सीम्ये ऋरदशा कुजस्य रुगस्म्दोषो दिनांग्रस्थिते दम्बे बन्बमृती विदेशत इति प्राहुर्युधे तादरो॥ ४॥

जनने = जन्मकाले, स्यें = खी, सितेन=शुक्रेण, मूयिरिके सित तथा वर्षे श्रधि-कारी पद्यधिकारिणामन्यतमाधिकारवान् सूर्यः केन्द्रे (१।४।७।१०) भवेत् , तदा राजगदात् राज्ञो गदाद्रोगादा राजरोगात्=गजयच्मादिरोगाद् भयं स्यात् । श्रय जन्मकाले, श्रधिकारीन्दुजे=पद्यधिकारवित युघे, श्रस्कृत्याने=मज्ञलचेत्रे मेपदृक्षिका- न्यतरराशी स्थिते, तदा रुग् = रोगः स्थात् । वा ताद्यो सौम्ये = बुधे कुणस्य = सौमस्य, कूरदशा (१।४।७।१०) दृष्टे तदाऽसुग्दोषात् । रक्तविकारात् रुप्रोगः स्थात्। पुनरि ताद्यो बुधे इनांग्रुस्थिते = सूर्यंकराकान्ते, दृश्धे=पापहृते तदा विदेशतः = परदेशतः, वन्धमृती = वन्धनमृरो। भवतः ॥ ४ ॥

आपा—जन्मकाल में यदि सूर्य ग्रुक से मूसिश्य योग करे, और वर्षकाल में प्रधा-धिकारों में अधिकारी हो, और केन्द्र (११४१७१२०) में हो, तो राजा से वा रोग से, वा राजरोग से भय हो। और जन्मकाल में खुध बिद मङ्गल के राशि में हो, वर्षकाल में अधिकारी हो तो रोग होता है। और वेर जुध मङ्गल की क्रूडिट से देखा जाय, तो रक्तविकार आदि से रोग होता है। फिर भी वैसा जुध अस्तंगत हो, पाप से हत हो तो विदेश से बन्धन मरण होता है। १

> भौमस्थानेऽविकारींदी गुप्तं नृपभयं रुजः । मन्दोऽधिकारी खे लोहहतः पीडाकरः स्मृतः ॥ ४ ॥

जन्मिन, भीमस्य यत् स्थानं यत्र राशौ स्थितिस्तत्र राशौ वर्षे स्थित्वा प्रधा-धिकारमध्ये अधिकारयुक्ते इन्दौ=चन्द्रे सित, गुप्तं नृपभयं = राजभयं, तया रजो, रोगाः स्युः । अय मन्दः=शनिः, अधिकारवान् भूत्वा यद्दि खे=दशसे स्थाने भनेत्, तदा लोहदृतेः = लोहप्रहारात् पीड्राकरः स्मृतः = कथितः ॥ ४ ॥

भाषा—जन्मकाल में जहां पर महल स्थित हो, उस शक्ति में चन्द्रमा वर्षकाल में रहे और अधिकारी भी हो, तो ग्रस 'छिपा हुआ। राजभव होता है और रोग भी होता है। या शनि अधिकारी होकर चिंद दशम में हो, तो लोह के प्रहार से पीदा

करने बाळा होता है ॥ ५ ॥

भौमेऽएमे भयं वहः प्रहारो वा चृपाद्भयम् । स्रारे खस्थे चतुन्पाद्भ्यः पातो दुःखं कजोऽख्जा ॥ ६ ॥

भीमे=कुजे, छष्टमे = वर्षलग्नाद्ष्टमस्थे सति, वहेर्भथम् = ऋग्निसर्यं, वा प्रहारः= शस्त्रादिना श्राघातः, वा नृपात्=राजतः, सयं भवेत् । वा श्रारे = कुजे, खस्थे = दश-यस्थे सति चतुष्पाद्भयः = गोमहिषीघोटकेभ्यः, पातः = पतनं, दुःखं तथाऽस्जा = रक्तदोषेण रुजो रोगाः स्युः ॥ ६ ॥

भाषा—सङ्गळ यदि वर्षळम से अष्टम में हो, तो आग का भय हो, शखादि से आघात हो, वा राजा से भय हो। सङ्गळ यदि दशम में हो, तो चतुष्पद से शिर पड़े

और रक्तविकार से रोग हो ॥ ६ ॥

वित्ताष्टरोज्यो धनहा यद्यव्देशोऽशुभेत्तितः।

मन्दे चुने दुर्वचनापवादकत्तिशर्स्वम् ॥ ७ ॥

यांदं वित्ताष्टगेज्यः=द्वितीयाष्ट्रमस्थानस्थितगुरुः, श्रब्देशः=वर्षेशः, श्रशुमेक्षितः= पापदृथ्य श्रवित तदा धनहः। = धनव्ययकरः स्यात् तथा मन्दे=शनौ, धूने=सप्तमे स्रति दुर्वचनापवादकलिअरस्वनम् = दुर्वचनं = गालिदानं, श्रपवादः=निन्दाख्यातिः= कलक्षः, कलिः = कलहः अरस्वनं = गडानं चैतानि, प्राप्नोति ॥ ७ ॥

भाषा—वर्षकानसे द्वितीय अष्टम स्थान स्थित धृहस्पति यदि वर्षेश हो और पापग्रह से दृष्ट हो तो धननाश करता है। और यदि शनि सप्तम में हो, तो दुर्वचन गाली आदि सुने, लोगों में कल्क हो, भगदा हो, गञ्जन भी हो॥ ७॥

पतिते हे क्रूरहशाऽऽरेत्थशाले सृति वदेत्।

कुजहद्दास्थिते नाशः सौम्यदप्रवा ग्रुमं भवेत्॥ 🖛 ॥

पतिते=पापपीडिते, शें=बुधे, क्र्रहशा (११४।७।१०), आरेत्यशाले=कुजेनेत्य-शाले सिततदा मृति = मरणं वदेत् । अथ पतिते शे कुजहहास्थिते तदा नाशः=धन-नाशः स्यात् । तत्र योगद्वये धौम्यदृष्ट्या = शुभदृष्ट्या = शुभत्रहस्य मित्रदृष्ट्या शुभं भवेत् ॥ ८ ॥

आषा—पापत्रह से पीड़ित बुध यदि कृरदृष्टि से मङ्गल से इत्थशाल करता हो, तो मरण कहना । और पतित बुध यदि मङ्गल की हृदा में हो तो धननाश होता है। उक्त योगहृय में ग्रुभग्रह की मिन्न दृष्टि से ग्रुभ होता है ॥ म ॥

लग्नाचिषे नष्टद्ग्धे योषिद्वादोऽग्रुभान्विते । जन्मन्यष्टमगो जीवो नाधिकारो कलिः पृथुः ॥ ६ ॥

लग्नाधिपे = वर्षतानेशे, नष्टदग्धे=हीनवलेऽस्तंगते, श्रशुभान्विते = पापयुक्ते च स्रति तदा योखिद्वादः = स्त्रीविवादः, भवति । जन्मिन जीवो गुरुः, श्रष्टमगः = जन्मलग्नाद्यमस्थानवर्ती भवेत्तथाऽधिकारी न = यद्याधिकारान्यतमाधिकारवाद्य, भवेत् तदा पृथुर्मदान् कलिः=कलद्वः स्यात् ॥ ९ ॥

आपा—वर्पल्डनेश दुर्वल तथा अस्तंगत, पापयुत हो, तो खियों से विवाद हो। या जन्म लग्न से अष्टम भाव में स्थित बृहस्पति यदि वर्षकाल में पञ्चाधिकारों में अधिकारी नहीं हो, तो भारी सगदा हो ॥ १ ॥

जयः शुक्रेत्तरादुक्तः प्रत्युत्तरवशेन तु । भौमे प्रत्यमे धने सूर्य वादात्क्त्तेशं विनिद्शित् ॥ १० ॥ पूर्वयोगकर्तरि गुरौ शुक्केशणत शुक्टप्टिगतात, प्रत्युत्तरवशेन=विवादेन वयः उक्तः । वा भौमे=कुले, श्रान्ये = द्वाद्शे, सूर्ये धने=द्वितीये, तदा वादात् क्लेशं = कष्टं विनिर्दिशेत् ॥ १० ॥

भाषा—जन्मलग्न से अष्टमस्थानस्थित बृहस्पति पर यदि सुद्ध की रष्टि हो, तो विवाद से जय होता है। या यङ्गल वर्षलग्न से हादशस्थान में हो, खुर्व दूसरे स्थान में हो, तो वाद से वलेश कहना॥ १०॥

रिपुगोत्रकत्तिभीतिः संख्ये कुजहते उन्द्वे । दग्धो जन्माङ्गपो वर्षेऽछमो रोगकत्ती दिशेत् ॥ ११ ॥

ख्रव्दपे=वर्षेशे, कुजहते=औसवीडिते सति, रिपुनोत्रक्तिः=शत्रुक्षिगींत्रजैः=स्व-कुलजैः, क्तिः=कलहः, ख्रव्ये = र्यो, भीतिः=अयम्, अवति । वा जनमात्रवः=जन्म-लग्नेशः, दग्धः = वापहतः, वर्षेऽष्टमः=ख्रष्टमस्थानवर्त्ती अवेत्तदा, रोगक्तली=व्याधि-कलही, दिशेत् = कथ्येत् ॥ ९९ ॥

आषा--वर्षेश यदि अङ्गल से वीडित हो, तो शान्त से या अपने वंशाओं से कलह हो। लड़ाई में अय हो। अथवा जन्मलानेश पाप से दग्ध हो, वर्षलम से असम माव में हो, तो रोग, कलह कहना॥ ११॥

स्त्यन्दयोरधिकतो भौमस्थाने गुरुईतः । पापैर्वादः स्फुटोऽप्येवं तादकोन्दी वानेः पदे ॥ १२ ॥

स्त्यव्दयोः=जन्मवर्षकालयोः, श्रधिकृतः=श्रधिकारी, गुरुजीवो, यदि श्रीमस्थाने जन्मकालिककुजाश्रितराशौ स्थितः, पापैः = पापश्रहैः, हृतः=पीडितश्चेत्तदा, वादः= लोकेविवादः स्यातः ! एवं=श्रमुना प्रकारेण, तादशि=जन्मकालाधिकारवित, इन्दौ= चन्द्रे, शनेः पदे = जन्मकालिकशन्याकान्तराशिगते तदा स्फुटो विवादः स्यात्॥१२॥

आपा—यदि जन्मकाल भौर वर्षकाल में अधिकार पाया हुआ बृहल्पति जन्मका िक मङ्गल के स्थान ( राशि ) में हो, पापों से इत हो, तो लोगों से विवाद होता है। इसी प्रकार जन्म वर्षकाल का अधिकार पाया हुआ चन्द्रआ विद र्शान के पद में

हो, तो स्पष्टरूप से विवाद होता है ॥ १२ ॥

स्र्यन्दयोरधिकते चन्द्र वुषपदे हते। कृरैविदेशगमनं वादः स्याद्विमनस्कता॥ १३॥

स्र्यव्दयोः=अन्मवर्षकालयोः, अधिकृते=प्राप्तपद्याधिकारान्यतमाधिकारे, चन्द्रे, बुधपदे = जन्मबुधाकान्तराशौ स्थिते, कूरैः = पापैः = श्रानिरविकुजैः, हते = पीडिते, तदाविदेशगवनं = परदेशयात्रा, वादः = विवादः, विमनस्कता = वैश्वनस्यं गरित॥१२॥

आचा—जन्म भीर वर्षकाल में अधिकार पाया हुआ चन्द्रमा यदि जन्मकालिक बुचाश्रितराज्ञि में हो, और पापों से इत हो, तो परदेशगमन होता है। छोगों से विवाद और वैसनस्य होता है ॥ १३ ॥

मेवे सिंहे धनुष्यारे वृषे रन्ध्रेऽसितो भयम्। वृतौ वृतीशलग्नेशौ मृत्युदौ पापदग्युतौ ॥ १४ ॥

श्रारे=कुजे, सेषे, वा सिंहे, धनुषि, वृषे वा राशी स्थित्वा वर्षलग्नात् रन्ध्रे= अष्टमस्याने सति, श्रसितः= खड़गाद्भयं=प्रहारभयं स्यात् । पापहरयुतौ मृतीशलरने-शौ = अष्टभेशलग्नेशौ, मृतौ=मृत्युभावे=अष्टमे भवेतदा मृत्युदौ भवतः ॥ १४ ॥

आषा—यदि अंगळ मेष में या सिंह में धनु में पूप में होकर वर्षळम से आठवें स्थान में हो, तो तळवार से भय हो। पाप से एए और युत अप्टमेश और ळानेश यदि वहमस्थान में हो, तो मृत्यु को देता है ॥ १४ ॥

यत्रक्षें जन्मनि कुजः सोऽन्दे लग्नोपगो यदा । वुद्यो वर्षपतिर्नष्ट्यलस्तत्र न शोभनम् ॥ १४ ॥

जन्मिन जन्मकाले, कुजः=मङ्गलः, यत्र=यस्मिन् ऋचे भवेत् तदाशिर्यदि अवदे लुग्नोपगः = वर्षलग्नं स्यात् तत्र याद् बुधो वर्षपतिः = वर्षेशः, नष्टवलः=होनवलः तदा तत्र वर्षे शोभनं फलं न अवति ॥ १५ ॥

साबा-जन्मकुण्डली में सङ्गल जिस राशि में हो, वही यदि वर्षल्य हो जाय. और बुध यदि वर्षेत हो, तो वह वर्ष अच्छा नहीं होता है॥ ११॥

सार्के शनो भौभयुते खाष्टस्थे वाहनाद्वयम्। सार्के भौभेऽष्टमस्ये तु पतनं वाहनाद्भवेत् ॥ १६ ॥

सार्कें = र्विसहिते, भीमयुते = कुनयुते, रानी, खांष्टस्ये = दशमाष्ट्रमस्यानस्ये खित बाहुनात् = गजाश्वादेः, अयं=पतनभयं स्यात् । श्रय सार्के=सूर्यसहिते भौमेऽष्ट-मध्ये खति वाहनात् पतनं भवेत् ॥ १६ ॥

आचा-रिव क्रज शनि यदि दशवें आठवें स्थान में हों, तो सवारी से गिरने का अब होता है। था यदि रवि मंगळ ही अप्टम में हों, तो भी सवारी का अब होता है॥१६॥

सारेऽव्द्षेऽष्टमे मृत्युश्चन्द्रेऽन्त्यारिमृतौ मृतिः।

उदिते मृतिसद्भेशे निर्वते जीविते मृतिः ॥ १७ ॥ सारे=कुलयुते, श्रव्दपे = वर्षेशे, श्रष्टमे स्ति मृत्युः स्यात् । तथा सकुजे चन्द्रे खन्खारिमृतौ≔द्वादशषष्टाष्टमे सति मृतिः स्यात् । वा मृतिसद्गेरी=मृत्युसह्मेरी उदिते = कालांशविद्यर्भूते, निर्वले=वलहीने [ ०-५ ] खति जीविते मृतिः स्या-ज्ञीवन्मरणं स्यादतीव कष्टमनुभवजीवतीत्यर्थः ॥ १७ ॥

भाषा—संगळयुत वर्षेश यदि अष्टमस्थान सें हो तो खृत्यु होती है। या संगळ-युत चन्द्रसा (१२।८।६) स्थानों में हो, तो सरण होता है। या खृत्युसहमेश उदित हो (अन्तङ्गत नहीं हो) निर्वळ हो, तो जीते जिन्द्गी में सरण समान कृष्ट भोगे॥ १७॥

पुण्यसद्भेश्वरः पुण्यसहमाद्द्यगो यदा । स्त्यष्टमेशः पुण्यस्थो सृतिदः पापहण्युतः ॥ १८ ॥

पुण्यसद्येश्वरः पुण्यसहमायदाऽष्टमगः पापह्य्युतस्तदा मृतिदो अवित वा स्त्यष्टमेशः=जन्मलमादष्टमेशः, पुण्यस्थः = पुण्यसद्ये स्थितः पापह्य्युतः तदा मृतिदो भवित ॥ १८ ॥

आषा—पुण्य सहस्र का स्वासी यदि पुण्यसहस्र से आठवें स्थान में हों और पाप प्रहों से दृष्ट युत हो, तो सरण को देता है। या जनसङ्ग्न से अष्टमेश प्रह यदि पुण्य सहस्र में स्थित हो, पाप प्रहों से युत दृष्ट हो, तो सरण को देता है॥ १८॥

स्त्यष्टमगतो राशिः पुण्यसद्यनि नाथयुक् । श्रन्दलग्नाष्टमर्चे वा चेदितथं स्यान्मृतिस्तदा ॥ १६ ॥

स्रवष्टमगतो राशिः=जन्मलग्नादष्टमराशिर्वर्षे पुण्यसद्यान = पुण्यसद्दमे स्थितः, नाथयुक् = पुण्यसद्दमेशयुतक्षेत्तदा मृत्युः स्यात् । वाऽव्दलग्नाष्टमक्षे=वर्षलग्नाद्ष्टम-स्थानं नेदित्यमयीत् पुण्यसद्दमस्थं पुण्यसद्दमेशयुतं तदा मृतिः स्यात् ॥ १९ ॥

मापा—जन्मल्य से अप्टम राशि यदि वर्ष में पुण्य सहस्र हो, पुण्यसहस्रेश से युत्त हो, तो मृत्यु होती है। या वर्षल्या से अप्टम राशि में पुण्यसहम, और पुण्य-सहस्रेश भी हो, तो भी मृत्यु होती है॥ १९॥

पुण्यसद्माशुभाकान्तं मृतीशोऽन्त्यारिवन्ध्रगः। मुथहेशोऽन्द्रपो वापि मृत्युं तत्र विनिर्दिशेत्॥ २०॥

पुज्यस्य अशुभाकान्तं = पापयुतं, मृतीराोऽष्टमेशः, अन्त्यारिरन्ध्रगः=ह्वादशः षष्टाष्टमस्थानस्थितः, तदा मृत्युं विनिर्दिशोत् । श्रापि वा मुथहेशः वा वर्षेशः पापाः कान्तः, ह्वादशषष्ट्राष्ट्रमस्थानगतस्तदाऽपि मृत्युं विनिर्दिशोत् ॥ २०॥

आपा—पुज्यसहमेश पाप से युत हो, और अष्टमेश १२।६।८ इन स्थानों में हो तो खुत्यु होती है। अथवा सुथहेश वा वपंश पाप से युत होकर १२।६।८ इन स्थानों में हो, तो भी खुत्यु कहना ॥ २०॥ लक्रे जन्मपे श्रत्यो सृतिश्चेदिन्यिहाऽऽकिंयुक् । भौमजुतेक्गो तत्र मृत्युः स्यादात्मघाततः ॥ २१ ॥

चक्रे = खपापे, जन्मपे = जन्मलग्नेशे, मृत्यो = वर्षलग्नाद्धमस्ये तदा मृतिः स्यात् । वा चेत् = यदि, इन्यिहा = मुथहा, आर्कियुक्=शनियुक् , तदाऽपि मृतिः स्यात् । वा उक्तयोगद्वये भौमज्जतेक्षयो=कुकेन जुतदृष्ट्या (१।४।७।१०) दृष्टे, तदा आत्मचाततः, मृत्युर्वर्यां स्थात् ॥ २१ ॥

आषा—पापयुक्त जन्मञ्चेत यदि वर्षञ्च से सष्टमस्थान में हो, तो मृत्यु होती है। या यदि मुखहा सनि से युक्त हो, तो भी मृत्यु होती है। सथवा उक्त दोनों बोग में महन्य की सुतहिए पदती हो, तो आत्मसात से मरण होता है॥ २१॥

> मन्दोऽष्टमे सृतारोत्थशालान्सृत्युकरः स्मृतः । शुभेत्थशालात्सर्वेऽपि योगा नाशुभदायकाः ॥ २२ ॥

मन्दः = रानिः, श्रष्टमे स्थितः, तत्र मृतीशेत्थर्यालात् = श्रष्टमेशप्रदृकृतेत्यशाः लयोगात् मृत्युकरो योगः स्मृतः कथितः । श्रय सर्वत्र शुमेत्यशालात्सवें ऽपि योगाः = श्रशुभयोगाः, श्रशुभदायका न भवेयुः ॥ २२ ॥

भाषा—शनि जष्टम स्थान में हो अष्टमेश से इत्यक्षाल करता हो तो मृत्युकर होता है। ग्रुप्रग्रह से इत्यशाल होने से सब धग्रुम योग भनिष्टफल देने वाले नहीं होते हैं॥ २२॥

> स्तिरन्ध्रपतिर्धन्दोऽष्टमोऽन्दे लग्नपेन चेत्। इत्यचाली क्र्रह्या तत्कालं सृत्युदायकः ॥ २३ ॥

स्तिरन्ध्रपतिः = बन्माष्टमेशः, यदि शनिः स्यादर्थाश्चिथुनकर्कयोरन्यतरं बन्म-बग्नं स्यात्तदाऽष्टमेशः शनिरेन, स यदि वर्षे लग्नेशेन कूर्दशा (१।४।७।१०) दृष्टया इत्यशालयोगकर्त्ता भवेत तदा तत्कालं = तत्क्षणमेन मृत्युदायकः स्यात् ॥२३॥

आवा—जन्मकाल के अष्टमेश सिन होकर यदि वर्षकाल में लग्नेश से ऋरहष्टि से इत्यशालयोग करता हो, तो तत्वण ही स्रथदायक होता है ॥ २३ ॥ पुण्यसदानि विश्वस्तनी तथा उस्ते खलो मृतिरथार्थरिष्फगी । मृत्युदी खलखगावथो जनुर्वर्षवेदातनुपी मृती मृतिः ॥ २४ ॥

विधुखन्द्रः पुज्यसद्मनि, तनौ = लग्ने च भवेदर्यात् पुज्यसहमचन्द्रौ लग्नगतौ अवतः, तथा खलः पापप्रहोऽस्ते सप्तये अवेत्तदा मृत्युः स्यात् । श्रय खलखगौ = पा- पश्रही, अर्थरिक्तगी=द्वितीयद्वादशस्त्रानिस्थिती, तदापि मृत्युदौ=मृत्युकरी भवतः। अयो यदि जनुर्वर्षवेशतनुपौ=जन्मलग्नेशवर्षलग्नेशौ, मृतौ=अष्टमस्थानगतौ तदा मृतिः स्यात्॥ २४॥

आषा—यदि चन्द्रमा पुण्यसहम में लग्न में हो, लातवें स्थान में पापप्रह हो, तो सृश्यु होती है। और यदि दो पापप्रह दूसरे वारहवें में हों, तो भी खुर्यु कहना। और जन्मलग्नेश वर्षलग्नेश यदि अष्टम स्थान में गत हों, तो मरण होता है॥ २४॥

#### श्रयाष्ट्रमभावस्यसूर्यादिष्रहफलानि लिख्यन्ते-

रवी चाष्टमे पीडनं वन्धुकष्टं सुदुःखक्षयोपद्रवी व्याधिशोकी । धनात्तिः कलत्राङ्गपीडा सुतादेर्वणो वातपीडा अवेहर्षमध्ये ॥ १ ॥ निधनगतशशाद्धः कष्टवन्तं करोति ज्वरवधनविकारं चोदरे ग्रप्तपीडाम् । भवति कफविकारो नेत्ररोगान्नभन्नो जलसबमरिवाहो द्रव्यनाशोऽब्दयध्ये ॥ २ ॥ कुजे चाष्टमे शत्रुपीडाऽइकष्ट व्रणस्योदयं चाङ्गनानां च रोगः। धनानां विनाशो भवेच्छक्षघातस्तथा व्यवता ग्रप्तचिन्ता नरस्य ॥ ३ ॥ निशानाथपुत्रो यदा रन्ध्रसंस्यो नरं मृत्युतुख्यं कफात्ति करोति । ज्बरादिशकोपो भवेषेत्रपीडा भयं व्यमता हायने तहशायाम् ॥ ४ ॥ ज्वरवमनक्कार्त्तर्नेधनस्ये सुरेज्ये बहुत्तकठिनरोगः कर्णयोर्नेत्रयोख । भवति भयमरिभ्यो योषिदङ्गेषु पीडा ब्रह्मकृतवहुपीडा हायनेऽस्मित्रराणाम् ॥५॥ मृत्युहियतो मृत्युभयं मनुष्यं शुकः करोतीह जनापवादम् । ज्वरादिपीडामय भौतिकष्टं नेत्रे च रोगो रिपुभिविवादः ॥ ६ ॥ निधनगो निधनं कुरुते शनिज्वंरिवमर्दकफात्तिजनापदः । नृष्मयं धनहानिभयं मुधे भवति तापकरः पवनोदयः ॥ ७ ॥ छिद्रस्थितो मृत्युसमं मनुष्यं राहुस्तथा भूपभयं करोति । ज्वरातिसारं च कफात्तिदोषं विषुचिकां वायुभयं नराणाम् ॥ ८॥ सदादारकर्मा सदोदारशर्मा सदा भाति केतुर्यदा मृत्युआवे । सदोदारलीलः सदोदारशीलः सदोदारभूषामणिर्मानवानाम् ॥ ९ ॥

### अथ नवम( भाग्य )भावविचारः । भौभिऽन्द्रेप त्रिनचगे फूरायुक्ते वलान्विते । गुणावहस्तदा मार्गिश्चरं कार्यं स्थिरं ततः ॥ १ ॥

यदा भौमें = कुजे, अब्द्पे = वेंशे, त्रिनवगे=३।९ स्थानस्थे, कूरायुक्ते = पाप-योगविज्ञते, बलान्विते = वीर्ययुक्ते सित, तदा मार्गः=पन्थाः, गुणावहः = ग्रुभप्रदः= जयलाभक्तेषकरः स्थात् । ततस्तस्मात् कार्यं = जीविकादिकृत्यं, विरं = अधिकसमय-पर्यन्तं स्थिरं = स्थायि भवति ॥ १ ॥

भाषा—यदि मङ्गल वर्षेश होकर ३।९ स्थान में हो, पाप अहीं से युक्त न हो, बली हो, तो मार्ग चलना ग्रमप्रद लामजनक होता है, और कोई भी कार्य अधिक समय तक स्थिर रहता है ॥ १ ॥

त्रिवर्मस्थोऽव्दषः सूर्यः कम्बूलो मार्गसौस्यदः । अन्यप्रेषण्यानं स्यास्य चैक्षाचिकृतो भवेत् ॥ २ ॥

श्रव्दपः सूर्यः त्रिधर्मस्यः, ३।९ स्थानस्यितः कम्बूली = कम्भूलयोगकर्ता च भवेत्तदा भागे = पिय, सौक्यं = लाभजयकुरालादिकं भवति । सः = वर्षेशसूर्यथेद-निषकृतः = पद्माधिकारान्यतमाधिकारशून्यः स्यात्तदा श्रन्यप्रेषणयानं = परपुर्वथप्रेर णया गमनं भवेत् ॥ २ ॥

आवा—वर्षेश सूर्य ३।९ स्थान में रहकर यदि कन्यूल्योग करता हो, तो मार्ग में सुख लाम को देता है। यदि पद्धाधिकारियों में वह अधिकारी नहीं हो, तो भन्य पुरुष के मेजने पर परदेश की यात्रा करे॥ २ ॥

शुकेऽव्दर्षे त्रिनवरो मार्गे सौख्यं विलोमगे । श्रस्ते वा कुगतिः सौम्ये देवयात्रा तथाविधे ॥ ३ ॥

अन्द्रपे = वर्षेशे, शुक्ते त्रिजवगे = ३१६ स्थानस्थे, तदा मार्गे सौख्यं = जयलाअ-कुशलादिकं स्थात् । अय ताहरो वर्षेशशुक्ते विलोमगे = विकाणि, सित, वा अय सूर्यकराकान्ते सित, तदा कुगितिः = क्लेशहानिपराजयप्रदं गमनं भवति । अय तथाविधे = वलगुक्ते वर्षेशे त्रिनवगे, सौस्ये = बुधे सित देवयात्रा = देवतीश्रंदर्शनम-जनकरी यात्रा भवति ॥ ३॥

भाषा-—वर्षेश शुक्र यदि ६।६ स्यान में हो, तो मार्गमें सुख होता है। यदि वर्षेश शुक्र वक्षी हो, या अस्तंगत हो, तो मार्गगमन ठीक नहीं होता है। यदि बुध वर्षेश तथा बछवान् भी होकर ६।९ स्थान में हो, तो देव तीर्थ सम्बन्धिनी यात्रा होती है॥३॥

#### क्रादिते कुयानं स्याद्गुरावेवं चिचिन्तयेत्। इत्थवाले लग्नवर्मपत्योर्थाजाऽस्त्यचितिता॥ ४॥

यदि तादशे वर्षपतौ बुधे क्रूपिह्ते=पापपीडिते सित तदा कुयानं = हानिकृद्रमनं स्यात्। एवं गुरौ वर्षेशे वलयुक्ते त्रिनवगे, पापयोगदृष्टिरहिते सित धर्मयात्रा, अन्यया कुयात्रा भवति । यदि सर्वत्र योगे लग्नधर्मपत्योः = लग्नेशनवमेशयोरित्यशाले सित तदा अविनितता=श्रविचारिता, आकस्मिकी यात्रा=परदेशगमनम्, अस्ति=भवति ॥४॥

भाषा—यदि वैसे बुध वर्षेश होकर पाप से पीड़ित हो, तो बुरी यात्रा होती है। इस प्रकार यदि बृहस्पति बळी होकर वर्षेश भी होकर ३।९ स्थान में गत हो, पाप से युत एए नहीं हो, तो धर्मयात्रा होती है। यदि दुर्बळ वर्षेश गुरु पाप से पीड़ित होकर ३।९ स्थान में हो तो कुयात्रा होती है। और सब बोगों में ळक्नेश नवमेश को इस्यशाळ होता हो, तो आकस्मिक ( एका एक विना पहळे से विचारी हुई) यात्रा होती है। ॥

लग्नेशो धर्मणं यच्छन् स्वं महश्चिन्तिताध्वदः । एवं लग्नाव्द्षोयोंगे सुथहांगपयोरिष ॥ ४ ॥

लग्नेशो धर्मपं = नवसेशं प्रति स्वं = निजं, यहस्तेजः, यच्छन् सन् श्रायीत् दी-सांशान्तर्गतो भूत्वा स्थितस्तदा चिन्तिताध्वदः = चिन्तायुक्तं यार्गवयनं स्यात् । एवमसुना प्रकारेण लग्नाब्दपोः = लग्नेशवर्षेशयोर्थोगे, वा सुयहान्नपयोः = सुयहेश-वर्षलग्नेशयोः, योगे = सुर्याशक्ते सति चिन्तितं गमनं स्यात् ।: ५ ॥

आपा—छण्नेश यदि नवमेश को अपना तेज देता हो, अर्थात् काळांश के अन्तर हो, तो चिन्तित मार्गगमन होता है, अर्थात् रास्ता में फिकिर झंझट हो । एवं यदि छण्नेश वर्षेश को इत्यशाल होता हो, या सुथहेश वर्षळण्नेश को इत्यशाल होता हो, तो सार्ग में चिन्ता होती है ॥ ९ ॥

### गुबस्थाने कुजे धर्मे सद्यात्रा श्रस्यवित्तदा । इस्थाने लग्नपो!भौमो दृष्टः सद्यानसीख्यदः ॥ ६॥

कुंजे = भौमे, गुरुत्याचे=जन्मकालिकजीवाकान्तराशिस्थिते, तथा धमें=वर्षलप्रात् नवमे सित भृत्यवित्तदा = सेवकधनलाभकारिका, संयात्रा = शुभयात्रा भवति । वा लग्नपः=लग्नस्वामी, भौमः = कुजः, इस्थाने=जन्मकालिकबुधाकान्तराशिस्थः, स्यात् तथा शुभैईष्टः स्यात्तदा संयानसौख्यदः भवतीति ॥ ६ ॥

भाषा—जन्मकाल्कि बृहस्पति जिस राशि में हो, उस राशि में यदि वर्ष काल में महत्त्व हो, और वर्षळग्न से नवम स्थान में हो, तो नौकर और धन मिलाने चाली यात्रा होती है। यिंद लमेश मङ्गल बुध के स्थान में अर्थात् जन्म कुण्डली में जिस राशि में बुध हो, उस राशि में होकर ग्रुमग्रह से दृष्ट भी हो, तो अच्छे सुख को देने वाली यात्रा होती है॥ ६॥

> स्वस्थानगो वा वलवान् लग्नदर्शी सुयानदः। जन्मधिकारो ज्ञो मन्दस्थाने क्र्युतो यदा॥ ७॥ पन्था रिपोर्भकटकाद्गुरुरध्वेन्दुजीवयोः। वर्मे शनिर्नाधिकारो पन्थानमशुभं वदेत्॥ ॥॥

वा वलवान् कुजः, जन्मवर्षकालयोरिप स्वस्थानगः = निजराशिगतः, लग्नद्-शीं =वर्षलग्नं पश्यित, वर्षलग्नाजवमस्थाने च भवेत्तदा सुयानदः = शुभकरगमनक-लदः स्थात् । तथा ज्ञः = बुधः, जन्मधिकारी = जन्मलग्नेशो भूरवा, वर्षे मन्द-स्थाने = जन्मकालिकशनिप्रहाकान्तराशौ तिष्ठति, कूर्युतः = पापप्रहसंबुतस्य यदा भवित तदा रिपोः = शत्रोः, सक्तरकात् = विरोधविवादकलहात , पन्था — मार्गगमनं भवेत् । तथा इन्दुजीवयोधन्द्रगुवोरेकतरो प्रहः, जन्मकालिकशन्याकान्तराशौ नवमे च भवेत् तदा गुरुः = महान् दोर्घतरः, श्रध्वा = मार्गः स्थात् । तथा यदि नाधि-कारी = पद्याधिकाररिहतः,शिवर्यदि धर्मे = नवमे भवेतदा पन्थानम्, श्रशुभं = हानि-करं वदेत् = कथयेत् ॥ ७-८ ॥

आपा—यिद् बलो मंगल जन्म तथा वर्ष काल में भी अपने राशि ( मेष शृक्षिक)
में हो, लग्न को देखे, वर्षलग्न से नवमे स्थान में हो, तो अच्छी यात्रा होती है। वैसे
बुध यिद्द जन्मकाल में अधिकारी (लग्नेश) होकर वर्षकाल में शिन के स्थान
(अर्थात् जन्मकाल में जहां शनि है उस राशि) में हो, पापयत हो, तो शत्रु के
कलह से स्टकर परदेश यात्रा करे। और यिद्द चन्द्रमा या बृहस्पति
जन्म कालिक शनि के राशि में हों, नवमें स्थान में हों, तो लग्न्बी यात्रा होती
है। यिद्द अधिकार रहित शिन नवम स्थान में हों, तो अग्रुभ (हानि कर)
यात्रा होती है। ७-८॥

इत्थं गुरी दूरयात्रा नृपसङ्गस्ततो गुणः । कुजेऽब्दपे नष्टवले स्वजनाद्दूरतो गतिः ॥ ६ ॥

इत्थं = अमुना प्रकारेण, अर्थात् अधिकारहोने नवमस्थानगते च, गुरौ = जोवे सति, दूरयात्रा = अधिकान्तरितप्रदेशगमनं भवेत् , नृपसंगः=राजमिलनं , ततः=संमे-लनात् , गुणः=धनलाभादिकथ भवति । तथा अन्दपे=वर्षेशे, कुजे=भौमे, नष्टवले स्रति नवमस्थानिस्यते च सति स्वजनात्=निजपरिचितलोकात्, दूरतः=श्रिधकदूरे, गतिर्गमनं स्यात् ॥ ९ ॥

भाषा—इस प्रकार यदि अधिकार रहित चृहस्पति नवस स्थान में स्थित हो, तो दूर देश की यात्रा होती है। वहां राजा से सिळन उस से छाम प्रतिष्ठा होती है। ऐसे ही यदि मङ्गळ वर्षेश होकर हीनवळी और नवमस्थान में स्थित हो, तो अपने परिजन को छोद कर दूर देश जाना पड़ता है॥ १॥

> श्रय प्रवत्तविदेशयात्रायोगमाह— चूनेन्थिहा धर्म इन्दो सवलेऽध्वा विदेशगः। वर्षेशो वत्तवान्पापायुतः केन्द्रेऽधिकारवान्॥ १०॥ श्राधिकारे गतिः संख्ये सेनापत्येऽपि वा वदेत्। पवं वुधे कुजे जोवयुतेऽक्तीन्नगते पुनः॥ ११॥ परसैन्योपरि गतिर्जयः ख्यातिसुखावहः। जीवान्नवमने भौमे शुभा यात्रा नृणां भवेत्॥ १२॥

धूनेम्थिहा = सप्तमसुथहा भवेत्तथा सबते = वत्तयुक्ते इन्दौ=चन्द्रे, धर्मे = नवसे तदा विदेशगः=परदेशगः, अध्वा=मार्गः स्यात् ।

श्रथ वर्षेशः = यः कोऽपि प्रहो वर्षेशो भृत्वा वलवान्, पापायुतः=पापयोगर-हितः, केन्द्रे ११४।७१० स्थितः, तथाऽधिकारवान् = पश्चाधिकारान्यतमाधिकारयु-कश्च भवेत् तदा श्रधिकारे गतिर्गमनं, वा संख्ये=संप्रामे, गतिः=गमनं स्यात्, श्रपि वा सेनापत्ये=सेनानायकेऽपि गतिः स्यात्। एवं बुधे कुजे च वलयुक्ते, जीवयुते = गुरुसमन्विते श्रकात् = सूर्यात्, निर्गते = कालांशवहिर्गते सति श्रयादस्तंगते न स्रात्, पुनः परसैन्योपिर गतिः=परसैन्यजयार्थं गतिर्गमनं स्यात्। ख्यातिसुखावहः जयः = शत्रुपराजयः स्यात्। श्रथ जीवात्=गुरुप्रहात्, भौमे=कुजे, नवमगे=नवम-स्थानगते सति, नृणां=नराणां यात्रा, शुभा=लामकारिणी भवति ॥ १०-१२ ॥

आषा—यदि मुथहा सप्तम स्थान में हो, और सवल चन्द्रमा नवम स्थान में हो, तो परदेश जाना होता है। या वर्षश कोई भी प्रह वली हो, पाप से युत एए नहीं हो और केन्द्र शक्षां के में हो, तथा पद्धाधिकारों में किसी भी अधिकार में हो, तो किसी काम काज के अधिकार में गमन हो। या युद्ध में या सेनाध्यन्न के पद पर जाना पड़े। इस प्रकार बुध और मङ्गल ये वलवान हों, गुरू से युक्क हों, सूर्य से दूर

भर्यात् अस्त नहीं हों, तो शबुसेना के आक्रमण के छिये जाना पक्के और यक्ष सुख देने वाळा जय हो। एवं पदि बृहस्पति से नवम स्थान में मङ्गळ हो, तो मनुष्यों की यात्रा अच्छी होती है॥ १०–१२॥

श्रथ नवसभावस्थितस्यीदिमहफलानि लिख्यन्ते— धर्मस्थितोऽर्फथ सहोदराणां पीडाकरः क्लेशिववर्धनथ । धर्मप्रदो राज्ययशःप्रदश्व तद्वर्षमध्ये स्वदशां गतथित् ॥ १ ॥ पुष्पोदयं धर्मगतः शशाङ्को भाग्योदयं चार्थसमागमं च । तीर्थाटनं भूमिपतेथ लाभं शुमेश्वितः पुत्रसुखं करोति ॥ २ ॥ धर्मं गते भूमिम्रते च वर्षे पुण्योदयो वित्तसमागमथ । भाग्योदयो मानविवर्धनय महाप्रतिष्ठाऽम्बरलिक्षरत्र ॥ ३ ॥ धर्मस्थितः शशिस्रतः सुतलाभसौक्यमर्यागमं सततमञ्जलमाशु कुर्यात् । भूपाञ्चयो भवति कीर्तिविवर्धनं च भाग्योदयो रिपुविनाशनमत्र वर्षे ॥ ४ ॥

वावस्पतिर्धर्मगतो नराणां करोति धर्मं बहुलं सुखद्य ।
भाग्योद्यं चार्थसमागमं च तीर्थाटनं पुण्यमति च कुर्यात् ॥ ५ ॥
धर्मस्थितो धर्मकरः कविः स्थाचरेन्द्रतुरुयं च नरं करोति ।
सुखप्रदो बाह्नभूषणानां गोभूहिरण्याम्बरलाभमाग्रु ॥ ६ ॥
भाग्योदयो भाग्यगतः शनिश्चेद्भूयोऽर्थदः शत्रुविनाशनद्य ।
कोतिश्रियं मानमथापि दत्ते सहोदराणां भयमार्तिदं च ॥ ७ ॥
धर्मस्थितो धर्मविवर्धनोऽगुजंयं नृपाच्छत्रुविवर्धनं च ।
भाग्योदयं चार्यसमागमं च करोति पोदां पशुवान्धवेषु ॥ ८ ॥
ग्रहे केतुनाम्नि स्थिते धर्मभागी श्रियो राजराजाधियो देवमन्त्री ।
नरः कीतिकीर्यो वितर्दानमानैः कृपात्राचरो धर्मकर्मप्रवृत्तः ॥ ९ ॥

इति नवसभाग्यभावविचारः।

श्रथ दग्रम(राज-व्यापार)भावविचारः। सवलेऽव्दपतौ खस्थे राज्यार्थसुस्तकोर्तयः। स्थानान्तराप्तिरन्यस्मिन्केन्द्रे गृहसुखाप्तयः॥१॥

सबले = दशाधिकवलदुक्ते, ऋब्दपती = ववेंशे, खस्ये=दशमस्थानस्थे सति

राज्यार्थसुखकीर्त्तयः = श्राधिपत्यानन्दयशोलाभाः स्युः । वा सवले वर्षेशे श्रन्यस्मिन् केन्द्रे = दशमस्थानेतरकेन्द्रान्यतमस्थाने (१।४।७) भवेत्, तदा स्थानान्तराप्तिः = श्रन्यस्थानलाभः, गृहसुखाप्तयः = गग्हेस्यसुखप्राप्तयः स्युः ॥ १ ॥

आषा—बळवान् वर्षेश दशस स्थान में हो तो राज लाभ, धन लाभ, यशो लाम होता है। या सवल वर्षेश दशस को छोड़ कर और केन्द्रस्थान (११४१७) में हो तो दूसरे स्थान का लाभ, धीर घर के सुखों की प्राप्ति होती है।। १॥

इत्थ वला रविर्भूस्थः पूर्वाजितपदाष्तिकृत्। पकादशेऽस्मिन्सस्यं स्याज्ञपामात्यगणीतमेः॥ २॥

इत्यमसुना प्रकारेण वली वर्षेशो रिवर्थूस्थः=चतुर्थस्थानगतः स्यात्तदा पूर्वार्जित-पदाप्तिकृत् = प्रागर्जितस्थानलाभक्तरः भवति । वा विलिनि वर्षेशेऽस्मिन्=सूर्ये, एका-दशे विद्यमःने सति नृपामात्यगणोत्तमैः=भूपेः मन्त्रिजनप्रधानेश्च, खख्यं=मैत्री स्थात्॥

आपा—इस प्रकार वळवान् खूर्य वर्षेश होकर चौथे स्थान में हो, तो पूर्व के उपार्थित स्थान की प्राप्ति होती है। या वळी वर्षेश खूर्य एकादशस्थान में हो, तो राजा से अथवा उनके मन्त्रियों से मिन्नता होती है॥ २॥

रविस्थानेन्थिहा लग्ने खे वा राज्याप्तिसौख्यदा । नीचेऽर्कः पापसमुक्ती भूपादुबन्धवधं दिहोत् ॥ ३ ॥

रिवस्थानेन्थिहा = रव्याकान्तराशौ स्थिता सुयहा, जनमवर्षयोरप्येकराशावेवा-र्कस्य स्थितस्वात्माचीनटीकायां 'जन्मकालिकसूर्या धिष्टितराशौ' इति व्यर्थमेवेति विश्लेयम् । वा लग्ने = वर्षलग्ने, वा खे = दशमे भवेत्तदा राज्यातिसौख्यदा = राज्य-लामधुखदायिनी स्थात् । श्रयवा श्रकः = सूर्यः पापसंयुक्तः नीचे = तुलाराशौ स्थित-स्तदा भूपाद्वन्धवधं कारागार्रानवासं वा प्राणनाशं दिशोत् = कथयेत् ।। ३ ।।

आषा—यदि सुथहा रविशुक्त हो, यर छान में इशम में हो, तो राज्यलाम सुख को देती है। यदि सूर्य पापयुक्त होकर नीच (तुला) राशि में हो, तो भी राजा से धन्धन, प्राणदण्ड कहना। जिस का जन्म कार्तिक में है उसी के लिये यह योग हो सकता है। रवि के उच्च को फलित में मेपराशि ही में स्थिर माना है॥ ३॥

> सिंहे रावर्वलो खस्थः स्थानलाओ नृपाध्रयः। स्थानान्तराधिकाराप्तिरिन्दुरारपदे वली ॥ ४॥

रिवः=सूर्यः, सिंहे=सिंहराशौ वर्तमानः, वली भवन् सस्थः=वर्षलमादशमः गनगतः । खर्थाद्भादपदमासे मध्याह्ने वर्षप्रवेशस्तत्र दृक्षिकताने सित सिंहस्थः सूर्यो दशमस्यो अवति । तदा स्थानलाभः, नृगश्रयः = राजाश्रयश्च भवति । श्रयवा वली इन्दुश्चन्द्रः श्रारपदे = जन्मकालिककुनाश्रितराशौ भवेत् तदा स्थानान्तराधिका-राप्तिः = श्रन्यस्थानश्रभुत्वप्राप्तिः स्यात् ॥ ४ ॥

भावा—सूर्यं वली होकर सिंहराशि में वर्षल्यन से दशमस्थान में हो, तो स्थान का लाभ राजा का बाश्रय हो। या वली चन्द्रमा, जन्मकालिक मङ्गल के आश्रित राशि में हो, तो दूसरे स्थान का लाभ होता है ॥ ४ ॥

खेशलब्नेशनर्षेशेत्यशालो राज्यदायकः ! नर्षेशे राज्यसहमेऽकैत्थशाले महानृपः ॥ ४ ॥

खेशः = दशमेशः, लग्नेशः = वर्षलग्नेशः, वर्षेशक्षेतेषां यदीत्यशालस्तदा रा-ज्यदायकः अवति । वा वर्षेशे राज्यसहमे स्थितेऽर्केत्यशाले=स्र्येण इत्थशालयोगे स्रति महानृपः = विशेषधनवान् राजा भवेत् ॥ ५ ॥

आषा—व्यामेश, छन्नेश, वर्षेश इनसव प्रहों में यदि दृख्यशाळ होताहो,तो राज्य दायक योग होता है। अथवा वर्षेश राज्य सहम में हो सूर्य से दृख्यशाळ योग करता हो, तो बहाराजा होता है ॥ ५॥

शानिस्थाने कुजः पश्यन्सुथहां पापकर्मतः। नृपभोति वित्तनाशं दद्यादशमगो यदि॥६॥

कुजः = मज्ञतः, शनिस्थाने = जन्मकात्तिकरानिराशिस्थः, वर्षत्वग्नाद् दश-मस्यानगतः, सुथहां पश्यन् सन् पापकर्मतः = दुराचारतः, नृपभीतिं = राजभये, वित्तनाशं = धननाशं, दद्यात् ॥ ६ ॥

आषा—यदि मङ्गळ जन्मकाळिक श्वान के राशि में रहकर वर्षळग्न से द्शम-स्थान में हो, और मुथहा को देखे, तो पापकर्म दुराचार व्यभिचार चोरी डकैती करने से राजदण्ड और धननाश होता है ॥ ६ ॥

> ईदश त्रिनवस्थेऽस्मिन्दग्धनष्टऽघसंचयः। मन्दोऽन्दपोऽधिकारी त्रिचर्मगो धर्मवृद्धिदः॥ ७॥

ईदृशे = जन्मशनिराशिगते भौमे त्रिनवस्थे = ३।९ स्थानगते, द्राधनच्टे=ग्रस्त-गते पापयुतदृष्टे, हीनवले च सति, श्रामश्चयः = पापबुद्धिः स्यात् । वः मन्दः = श-निः, श्राधिकारी = पश्चाधिकारान्यतमाधिकारवान् भूत्वा, श्राब्दपः = वर्षेशः त्रिधर्म-गः = ३।९ स्थानस्थितस्तदा धर्मबुद्धिदः = पुण्यसञ्चयकरः, भवति ॥ ७ ॥

भाषा-ऐसे ही जन्मकालिक शनि के राशि में स्थित मङ्गल ३।९ स्थान में हो

अस्तंगत पापयुत दृष्ट हो, बलहीन हो, तो पाप की वृद्धि होती है। या शनि पद्धाधि-कारियों में अधिकारी होकर चर्षेश हो, ३।९ स्थान में हो, तो धर्म की वृद्धि होती है॥७॥

> तिस्मिन्दग्धे विनष्टे च पापकृद्धमेनिन्दकः । ईदशेदक्फलं सुर्ये गुरावित्थं नयार्थभाक् ॥ ८ ॥

तस्मिन् वर्षेशे रानौ द्ग्षे=ग्रस्तंगते, विनादे = नष्टवले सित पापकृत् = निन्दिः तकर्मकरः, धर्मनिन्दकः = नास्तिकः, भवति । ईदृशि नष्टवले पापयुतद्दे सूर्ये वर्षेशे सित ईदृक् फलं = पूर्वोक्तफलं = (पापकृद्धर्मनिन्दकः ) इति अवति । इत्थममु-ना प्रकारेण गुरौ सित नयार्थभाक् विनयधनयुक्तः स्यात् ।। ८ ॥

भाषा—यदि वर्षेश शनि अस्त हो, निर्बल हो, पापयुक्त हो, तो पाप करने वाला, वास्तिक होता है। यदि वैसे चीणवल पापयुत दृष्ट हो कर सूर्य वर्षेश हो, तो पहले के समान हो अर्थात् पाप करने वाला, धर्म निन्दक होता है। यदि बृहस्पति ऐसा हो, तो नीति से धन को पाता है॥ ८॥

तत्रस्था मुथहो पुरायागमं पापं खलाश्रयात्। सृतौ खेशे रचौ खस्थे वर्षे मुथशिलं यदि ॥ ६ ॥ लग्नाधिपेन राज्याप्तिरुक्ता वीर्यानुसारतः। धर्मकर्माधिपे दग्यौ बर्मराज्यलयावहौ ॥ १० ॥

मुश्रहा यदि तत्रस्था=तृतीयनवमस्थानगता स्यात्तदा शुक्षाश्रवात् पुण्यागमं खन्ताश्रयात् = पापाश्रयात् पापं करोति । तथा सृतौ जन्मकाले, खेशे = दशमेशे, रवौ स्यें वर्षकाले खस्थे=दशमस्थे सति, तथा लग्नाधिपेन यदि तस्य मुश्शिलं स्यात्तदा वीर्यानुसारतः = लग्नेशदशमेशयोर्वलानुसारतः, राज्याप्तः = राज्यलाभो भवति । श्रयात् जन्मकाले यृश्चिकलग्नं स्यात् तदा दशमिसंहराशेरिधपः सूर्यः स्यात् , वर्षे दशमस्थाने स्यात्त्र लग्नकार्येशयोरित्यराले स्ति राज्यलाभः स्यात् । श्रथ धर्मकर्माधिपौ = नवमेशदशमेशौ, दग्धौ = श्रस्तंगतौ स्यातां तदा धर्मराज्यक्षयावहौ = धर्मक्षयराज्यनाशकरौ भवतः ॥ ९-१०॥

भाषा—यदि मुथहा ३।९ स्थानों में हो तो शुभ के आश्रय से पुण्य का आगम पाप के आश्रय से पाप का आगम होता है। जन्म काल में सूर्य दशमेश होकर अर्थात् जन्मलान हिंबक हो, वर्षकाल में वर्षलान से दशम में हो और लग्नेश से हस्यशाल योग करता हो तो वलके अनुसार राज्य का लाभ होता है। और यदि धर्मेश कर्मेश ये दोनों अस्तंगत हों, तो धर्मचय राज्यनाश होता है। १-१०॥

श्रथ दशमभावस्थितसक्तजप्रहफलानि लिख्यन्ते— यदा दिनेशो गगनाश्रितः स्याद्राज्यायंदो मानविवर्धनं च। हिरण्यभूस्याम्यरलाभकारी चतुष्पदाष्ट्रेषु रुजो विवृद्धिः ॥ १ ॥ कर्मोद्यं प्रकुषते गगने शशाङ्को द्रव्यागमं नृपकुलादिपुपक्षनाशम् । व्यापारतो वहुसुखं महतीं प्रतिष्ठां कीर्ति तथा धनयुतां प्रकरोति वर्षे ॥ २ ॥

कर्मिस्यतो भूतनयोऽब्द्वष्ये कर्मोदयं चार्यसमागमं च।
राज्यार्थलाभं च महाप्रतिष्ठां करोति मानं पशुषातनं च॥३॥
गगनगः शशिजो यदि हायने भवति वाहनसौख्यकरस्तदा ।
स्रुतविवृद्धिधनाश्वसमागमो विलसनं च तथा नृपतेर्जयम् ॥ ४॥
व्योग्निन स्थितश्चेत् सुरराजमन्त्री हेमाम्बराप्ति च जयं करोति ।
भूपप्रसादात् क्षितिगोधनाप्तिं स्याद्धायने शत्रुविनाशनं च॥ ४॥
गगनगे भृगुनन्दनसंज्ञके नृपसमो मनुकोऽथ महाजयः ।
भवति गोधनधान्यसमागमो बहुसुखं कृषिवाहनयोः सदा ॥ ६॥
गगनगः कृषिहानिकरः शनिः पशुधनं स्वजनोदरपीडनम् ।
नृपसमं मनुकं च महाधनं प्रकृष्ठते क्रयविकयलाभकृत् ॥ ७॥

सिंहीसतो दशसगः कयविकयेषु लाभं नरं नृपसमं प्रकरोति वर्षे । भूपाञ्जयं सत्ततमञ्जलमाशु कुर्यास्कीर्त्ति श्रियं अवित बाहनलामकारी ॥ ८ ॥ नश्रस्यो अवैश्वस्य मर्त्यस्य केतुर्नभस्योपमेयः प्रभावो सुवि स्यात् । गर्डुं डिण्डिमाडम्बरैः राज्ञवोऽपि रणप्राञ्जरो तस्य गायन्ति कीर्तिम् ॥ ६ ॥

इति दशमराजव्यापारभावविचारः।

त्रथैकाद्श( त्राय )भावविचार: । त्रव्दवें:बेंऽर्थने लाभो वाणिज्याच्छुभदग्युते । स्रेन्थिहेऽस्मिँब्रगते लाभः पठनलेखनात् ॥ १ ॥

श्रव्दपे=वर्षेशे, ज्ञे=बुघे, खर्थगे=धनगे, (वर्षलग्नाद्द्वितीयस्थानगते) शुभद्द-म्युते=शुभमहेण दृष्टे युते, तदा वाणिज्यात्=व्यागारात्, लाभः स्थात् । वा सेन्यिहे= मुखहायुक्ते वर्षेशे बुधे (लग्नगते शुभमहदृष्टियोगे च स्रति पठनलेखनात् धनलाभः स्यात् ॥ १ ॥ भाषा—वषश होकर बुध दूसरे स्थान में हो, ग्रुमग्रह से युत हुए हो, तो क्यापार से लाभ हो। वा सुथहा युत बुध वर्षेश हो, और लग्न में स्थित हो तो पड़ने लिखने से लाभ होता है। । ।।

श्रस्मिन्षष्ठाष्टान्त्यगते सक्र्रे नीचकर्मकृत् । क्र्रेच्चो न वा लाभोऽस्तंगते लिखनादितः ॥ २ ॥

श्रह्मन्=वर्षेशे बुघे वर्षत्वग्नात् षष्टाष्टान्त्य (६।८।१२) गते, सकूरे=रिवकुजश-निश्रीणचन्द्रयुते तदा नीवकर्मकृत्=स्वनीवजातिकार्यकरः स्यात् । श्रयं तादशे वर्षेशबुघे क्रेस्स्ये=पापदष्टे स्रति लाभः न भवति । वा तादशे बुघे श्रस्तंगते स्रति लिखनादितः= स्रेसकर्मतः, लाभः न भवेदिति ॥ २ ॥

आषा—वषश बुध यदि ६।८।१२ हन स्थानों में हो पाप से युत हो, तो छोटा काम करता है। और वैसे ही वर्षेश बुध पाप ग्रह से दृष्ट हो तो लास नहीं होता है, और वैसे ही वर्षेश बुध यदि अस्तंगत हो तो लिखने पढ़ने से लास नहीं होता है॥२॥

जीवे उच्देषे कृरहते लग्ने हानिर्भयं नृपात्। श्रह्मित्रविकृते खूने व्यवहाराद्यनातयः ॥ ३॥

जीवे=गुरौ, अब्द्पे=वर्षेशे. क्रूरहते=पापपीडिते, लग्ने = वर्षलग्नस्थाने जित तदा हानिः = धनहानिः । नृपात् = राजतः भयम् । अस्मिन् = जीवे, अधिकृते = पज्ञा-धिकारान्यतमाधिकारशालिनि, यूने = वर्षलग्नास्त्रप्तमस्थे तदा व्यवहारात=क्रयविक-याज्ञाभः स्यात् ॥ ३ ॥

आपा—बृहस्पति वषश होकर पापग्रहों से पीड़ित हो, और वर्षक्वन में हो, तो धन की हानि होती हैं,। राजा से अय होता है। और यदि ऐसा बृहस्पति पद्धाधि-कारियों में अधिकारी हो सप्तम में हो तो खरीद विक्री से धनकाअ होता है॥ ३॥

लग्नायेशेत्यशाले स्यासाभः स्वजनगौरवम् । सर्वेऽपि लाभ वित्ताप्त्यं सवला निर्वला न तु ॥ ४ ॥

लग्नायेशेत्यशाले = वर्षलग्नेशलामेशयोरित्यशाले स्रांत लाभः≔धनलाभः स्यात् स्वजनगौरवं स्यात् । सर्वे श्रुभाः पापा वा सवला प्रहा लामे स्थितास्तदा वित्ताप्त्ये भवन्ति । निर्वेला ये केचन प्रहा लामे स्थितास्तदा वित्ताप्त्ये न तु भवन्ति ॥ ४ ॥

भाषा—छग्नेश और छाभेश को इध्यशाल होता हो, तो धन लाभ अपने परिजनों में श्रेष्ठता होती है। लाभ (११) स्थान में बलवान् सब शुभग्रह या बलवान् सक पापग्रह हो, तो धनलाभ ही के लिये होते हैं। और दुर्वल शुभग्रह या पापग्रह लाभ (११) में हो, तो हानि ही के लिये होते हैं॥ ४॥ श्रय निवातद्रव्यप्राप्तियोगमाह— स्रवीयों ज्ञः समुधहो लग्ने ऽर्थसहमे श्रुभाः । तदा निखातद्रव्यस्य लाभः पापदशा न तु ॥ ४ ॥

क्षः = बुधः, सर्वार्यः=सवलः, समुयहः=मुयहाखहितः लग्ने = वर्षलग्ने भवेत , शुभाः=शुभग्रहाः, श्रर्यसहमे=धनसहमे स्युस्तदा निखातद्रव्यस्य=गर्त्तनिक्षिप्तद्रव्यस्य लाभः स्यात् । पापदशा पूर्वोक्तयोगकरे प्रहे पापदृष्टया दृष्टे न तु लाभः स्यादिति ॥ ॥

आपा—वली बुधब्रह सुयहां से युक्त होकर यदि लग्न में हो, और शुभब्रह सब धर्यसहम में हों, तो गाड़ी हुई दौलत मिलती है। यदि उन योगकारक ब्रहों के ऊपर पापब्रहों की डिप्ट पड़ती हो, तो लाभ नहीं होता है॥ १॥

श्रयायभावस्थितर्व्यादिप्रहफलानि लिख्यनते-

रिवर्लाभगो लाभकारी मृतात् स्याद्धनाप्तिध धान्याम्वरं वै हिर्ण्यम् । विलासादि शैष्यं रिपूणां विनाशं स्रतान्नेषु पीदा भवेत्तद्दशायाम् ॥ १ ॥ रिपोर्नाशनं लाभसंस्थे शराष्ट्रं वहुद्रव्यलामं क्रये विकये च । वृपात् सौख्यलामः स्रतस्यागमध्य प्रतिष्टाविष्ट्रद्धिभैवेद्धायनेऽस्मिन् ॥ २ ॥ श्रवितत्वयलामे राज्यलाभोऽर्यलाभो भवति रिपुविनाशो सित्रपक्षाञ्चयद्ध । ह्यभवनहिरण्यं प्राप्यते चाम्बराणि तनयसुर्खावनाशो जायते हायनेऽस्मिन् ॥३॥ लाभस्थितः शशिसुतो जयसग्यद्ध धान्याम्बराणि बहुलानि करोत्यवश्यम् । कामतिविवर्धनम्यात्तिविनाशनद्ध स्याद्धायने पश्चविवर्धनमत्र लाभः ॥ ४ ॥ जयो मानवानां सुरज्ये च लामे भवेद्रोह्यानां गजानां च लाभः । स्वतस्योद्यो जायते शत्रुनाशः प्रतिष्ठाविष्ट्यद्धिर्नृपाच्चापि सौख्यम् ॥ ४ ॥ क्षतिस्योदयो जायते शत्रुनाशः प्रतिष्ठाविष्ट्यद्धिर्नृपाच्चापि सौख्यम् ॥ ४ ॥ क्षतिक्षीमगो लाभकृत् स्वर्णदः स्याञ्चयं मानवानां करोतीह् वर्षे । स्वतानां विश्वद्धिः सुखं राजपक्षाद्विपूणां विनाशो तथा मित्रवृद्धिः ॥ ६ ॥

लाभस्थितो भास्करस्तुरत्र हिरण्यगोभूमिमधाश्वलाभम् ।
श्रयांगमं कीत्तिविवर्धनं च सन्तानपीढां प्रकरोति वर्षे ॥ ७ ॥
लाभस्थितश्चेत् खलु सेंहिकेयो नरं नरेन्द्रेण समं करोति ।
हिरण्यगोभूधनसञ्चयश्च रात्रुक्षयं पुत्रभयन्तर्थव ॥ = ॥
यदैकादशे केतुरेति प्रतिष्टां नरः सुन्दरं मन्दिरं भूरिभोगान् ।
सदोदारश्क्षारशास्त्रप्रवीणः सुधुर्यो धनुर्धारिणां मानकीर्त्या ॥ ९ ॥
इति एकादशाऽऽयभाविचारः ।

# अथ द्वादश(व्यय)भावविचारः।

लग्नान्द्रपो हतवलो न्ययपण्यतिरूथी यद्राशिगो तद्रनुसारि फलं विचिन्त्यम् षष्ठेऽन्द्रपे भृगुसुतेऽथ विनष्ट्रवीये दृष्टे खलैः चुतदशा द्विपदर्स्सस्थे ॥१॥ भृत्यच्रतिरुतुरगद्दा चतुरं विभस्थेऽन्यस्मित्रपोद्दमुद्दितं फलमन्द्रनाथे। खस्थे कुजे शनियुते तुरगादिनाशः स्याद्यशङ्कत्वमशुमोपद्दते व्यये वा॥२॥

लमान्द्रपौ = वर्षलग्नेशवर्षेशो, हतवली = नष्टवली, न्ययषण्मृतिस्थी = द्वादशषष्टाष्टमगतौ यद्वाशिगौ = यादशराशिगतौ तद्वासारि फलं विचिन्त्यम् । यथा लग्नेशवषेशौ षष्टगतौ चतुष्वद्राशिगतौ तदा चतुष्वद्स्य नाशः। यदि जलचर्राशिगतौ तदा
जलचरणीवनाशः। यदि नर्राशिगतौ तदाऽऽश्रितसेवक्तजनादेनीशः। एवं फलमूः
सम्। श्रथ विनष्टवीर्येऽव्दपे = वर्षेशे स्रुमुते = शुक्ते, षष्टे = वर्षलमात्षष्टस्थानस्थे,
खलैः = पापैः, त्तुतदृशा = १।४.७।१० दृष्टे, तत्र द्विपदर्क्षसंस्थे = श्रयांत लग्नात् षष्टो
राशिनर्राशिः स्यातत्र हीनवलो वर्षेशः श्रुकः पाषदृष्टस्थ यदि वर्तते,तदा स्यम्वितः
= स्वक्तजननाशः। श्रथ तादशे वर्षेशे चतुरिक्षम्भस्ये = चतुष्वद्राशिगते षष्टगते
च सति तुरगहा = घोटकनाशः स्यात्। श्रग्यस्मिष्ठपि स्थाने श्रव्दनाथे सति इदमी
दशं फलमुदितम्। शनियुते = वर्षेशे, कुजे = मङ्गले खस्ये सति तुरगदिनाशः = श्रयादीनां विनाशः स्यात्। श्रय सशनौ कुजे वर्षेशे श्रशुभोपहते = पापहते, व्यये = द्वादशे
सति व्याकुलस्यं = घोटकादीनां विशेषखिन्नस्यं स्यात्॥ ३ – २॥

भाषा—छग्नेश और वर्षेश हीन बळी होकर १२१६। स्थानों से हों, तो जैसे राशि में गत हों, उसी के अनुसार फळ समझना चाहिये। जैसे उक्त स्थान में चतुः प्यदराशि पढ़े, तो चौपाइयों का नाश, ऐसे हिपदराशि में हो, तो आश्रित मनुष्य का नाश, जळचर राशि उक्त स्थान में हो, तो जळचर जीव का नाश होता है। इस प्रकार फळ समझना। यदि नष्टवळ वर्षेश शुक्र पष्टस्थान चतुष्पद राशि में हो और पापप्रहों से खुत (११४१०१९०) दृष्टि से देखा जाय, तो घोड़ा का नाश हो। ऐसे उक्त योग में छूटे स्थान में और राशियों का भी फज सोचना चाहिय। शनियुत संगळ यदि दशम स्थान में हो, तो घोड़ों का नाश होता है। वहाँ यदि पापप्रहों से हत ( युत ह्य) शनिकुज द्वादश स्थान में हों, तो घोड़ा आदियों की खिन्नता क्याइळता होती है। १-२॥

षष्ठे रवी खलहते चतुर्राव्रभरथे शृत्यैः समं कलिरथाप्टमरिःफगेऽाप। चन्द्रेऽच्द्रेपे वलयुते रिपुरिःफसंस्थे भूवासनदुमजलाशयनिमितिश्च ॥३॥ षष्टे = षष्टस्थानस्थिते, खलहते = पापपीढिते, चतुर्राघ्रभस्थे = चतुष्पदराशिगते रवौ वर्षेशे सित तथाऽप्टमिर्रःफगे सित, भृत्यैः = सेवकैः समं = सह, किलः = कलहः स्यात् । वा वलयुते = सवले, ध्राव्दपे = वर्षेशे चन्द्रे रिपुरिःफसंस्थे सित भूवासनद्रुमजलाशयनिर्मितः = भूवासनं = नवीनभृदेशे निवसनं, दुमाणां रोपणं जला-शयस्य च निर्मितः = निर्माणकरणां च भवति ॥ ३ ॥

आपा—यदि सूर्य वर्षेश होकर वर्षळग्न से छुठे स्थान में हों और पापों से युत इट हों चतुष्पद ( मेप, घृप, सिंह धनु के उत्तरार्ध, मकर के पूर्वार्ध) राशियों में हो, अथवा ना१२ स्थान में हों, तो नौकरों से अगड़ा हो। या चन्द्रमा बळयुक्त होकर बपेंश हो, छुठे वारहवें स्थान में हो, तो नयी अमीन में वसे, पेड़ लगावे, पोखर इनारा बनवावे॥ ३॥

स्वकोंचने कर्मणि सूर्यपुत्रे नैक्ज्यमर्थाधिगमध्य जीवे।

सूर्यं नृपाद्वाहुवलात्कुजेऽथां वुखे भिषाज्योतियकाव्यशिल्पेः ॥४॥
सूर्यपुत्रे = शनी, स्वक्षों चगे = स्वराशो ( मकरे कुम्मे ना ) स्वोच्चे ( तुलाराशि ) गते, तथा कर्मणि = वर्षलग्नाद्दशमस्ये सित, नैकज्यम्-आरोग्यं, आर्याधिगसः = धनलाभक्ष भवति । एवं जीवे = गुरौ फलं विज्ञेयम् । आय वर्षेशे सूर्ये सिंहे
दशमस्ये सित तदा नृपाद्वाज्ञः सकाशात् धनागमः स्यात् , एवं वर्षेशे कुजे मेबबृष्टिकान्यतमराशिगते दशमस्ये सित वाहुवलादर्थागमः स्यात् । एवं बुघे वर्षेशे कन्यामिथुनयोरेकतरस्ये दशमस्ये च सित भिष्यज्यौतिषकाव्यशिल्पेः=वैश्वक-ज्यौतिषकवित्वशिल्पकलादिभिः, धनागमः स्यात् ।। ४ ।।

आपा—शनि वर्षेश होकर अपने राशि मकर कुम्म में या उच (तुला) में हीं और वर्षल्यन से दशम में हों, तो आरोग्य और धनागम होता है। ऐसे ही वृहस्पति वर्षेश होकर अपने राशि (धनु मीन) उच (कर्क) में हों, तो नैरुज्य अर्थागम यही फल होता है। सूर्य यदि वर्षेश होकर सिंह में में में हों, तो और वर्षल्य से दशम में हों, तो राजा से धनागम होता है। और मङ्गल वर्षश होकर में या खृश्चिक राशि में हों और दशम स्थान में।हों, तो अपने वाहुवल से धनागम हो और यदि बुध वर्षेश होकर मिथुन कन्या में हों, और वर्षल्य से दशम स्थान में पढ़े तो चैद्यक ज्योतिय, कविता और शिल्प से धनागम हो ॥ ४॥

मन्देऽव्द्षे गतवले नैराश्यं दौस्थ्यमादिशेत्। सूर्येऽव्द्षे शशिस्थाने मन्देऽव्दजनुषोर्हते ॥ ४ ॥ सर्वकर्मसु वकल्यं वक्ते उस्ते च तथा पुनः। कर्मकर्मेशसहमनाथाः शनियुतेक्तिताः॥ ६॥

मन्दे=शनी, गतवले=निर्वले, दशमस्थे सित नैराश्यं=श्राशाहीनत्वं, दौस्ययं=
स्थितिश्रून्यत्वं, चादिशेत्=कथयेत् । एवं सूर्यं गतवले ववेशे च सित, शशिस्थाने =
जन्मकालिकचन्द्राश्रितराशिस्थे, मन्दे=शनी, श्रव्दजनुषोः=वर्षजन्मकालयोर्मध्येऽपि,
हते = पापपीडिते सित, सर्वकर्मसु=कार्यमात्रेषु, वैकल्यं=खुद्धिदौर्वल्यं कथयेत् । तथा
ताहशे शनी वकेऽस्ते च सित तथैव फलं वाच्यम् । श्रथवा कर्मकर्मेशसहमनाथाः =
दशमभाव-दशमेश-कर्मसहमेश्वराः यत्र कुत्रचित् स्थिताः शनियुतेक्षितास्तदा सर्वकर्मसु वैकल्यं = श्रपटुरवं, वाच्यमिति ॥ ४-६ ॥

भाषा—हीन वली शनि वर्षेश होकर दशमस्थान में हो, तो बुरी हालत में पड़े। षदि हीनवली सूर्य वर्षेश होकर जन्मकुण्डली के चन्द्रराशि में हो और शनि जन्म काल और वर्षकाल में भी पापप्रहों से पीड़ित हो, तो सब कामों में अपडुता होती है। अथवा शनिप्रह वक्री हो, या अस्त हो तो भी वैसा ही फल कहना। यदि दशम भाव दशमभावेश तथा कर्मसहम ये सब शनि से युत हुष्ट हो तो वैसा ही फल कहना १-६

षड्छव्ययगेऽन्देशे कर्मेशे च वलोक्सिते । स्तावन्दे च न श्रसं तत्राऽन्दे मृतिषे तथा ॥ ७ ॥

अन्देशे = वर्षेशे, षडप्टन्ययो = ६।=।१२ एतत्स्थानस्थे, कमेंशे = दशमेशे च बलोज्मिते=वलहीने तथा स्तौ=जन्मिन, अन्दे=वर्षकाले च एवं योगे सित शुभं=उत्तमं फलं न भवति । तत्र अन्दे = वर्षअवेशसमये, मृतिपे = अष्टयेशे निर्वले षडण्टन्ययो च सित तथा फलं ( अशुभं ) भवति ॥ ७ ॥

आषा—वर्षेश वर्षेल्यनसे ६।८।१२ इन स्थानों में हो, जन्मकाल और वर्षकाल में भी (दशमेश ) वल्हीन हो, तो शुभ नहीं होता है। अथवा वर्ष काल में अष्टमेश निर्वल हो, और ६।८।१२ इन स्थानों में हा, तो शुभ नहीं होता है॥ ७॥

यत्र आवे शुभफलो दुष्टो वा जन्मनि त्रहः। वर्षे तङ्गावगस्ताहक् तत्फलं यच्छति ध्रवम् ॥ = ॥

जन्मनि = जन्मकाले शुभफलः=शुभफलदाता, वा दुष्टः = श्रनिष्टफलदाता प्रहः यत्र = यस्मिन् भावे भवेत्, वर्षे = वर्षेकाले यदि स प्रहस्तद्भाषगस्तदा ध्रुवमवश्यं तदिष्टमनिष्टं वा यच्छति = ददाति ॥ ८ ॥ भाषा—जन्मकाल में अच्छा या बुरा फल को देने वाला ब्रह जिस स्थान में हो उसी स्थान में बदि वर्षकाल में हो तो निश्चय वह अच्छा या बुरा फल देता ही है ॥८॥ ये जन्मनि स्युः सवला विवोर्या वर्षे शुभ्रं प्राक्चरमे त्वनिष्टम्। दर्द्यावलोमं विषरीततायां तुल्यं फलं स्यादुभयत्र साम्ये ॥ ६॥

ये प्रहाः जनमिन सवलाः स्युर्व घें = वर्षकाले त एव यदि विवीर्याः = बलहीनाः भवेयुस्तदा प्राक् = पूर्व, शुभं = शुभक्लम् , चरमे = श्रन्ते, श्रानष्टं = श्रागुभं फलं द्याः । श्रय विपरीततायां = उक्तिवलोमरवे श्रयात् जन्मिन विवलाः वर्षे सवलास्तदा प्राक् श्रशुभम्, परतः शुभं वाच्यम् । उभयन्न = जन्मिन, वर्षकाले च साम्ये = समरवे सित, श्रयांत् जन्मिन वर्षे च सवला प्रहा उभयन्न शुभमेव । तथा जन्मिन वर्षे च दुर्वला ये ते उभयन्न श्रानिष्ठकत्रमेव द्यारिति ॥ ९ ॥

भाषा—जो यह जन्म काल में सबल हों, किन्तु वर्षकाल में दुर्बल हों, तो पहले शुभफल, पीछे अशुभफल को देते हैं। जो जन्मकाल में दुर्बल हों देही वर्षकाल में यदि सबल हों, तो पहले अशुभफल पीछे शुभ फल देते हैं। यदि जन्मकाल और वर्ष काल में भी सबल ही हों, तो शुभ फल ही दोनों समय में देते हैं। यदि दोनों समयमें निर्बल ही हों, तो दानों समय में भी अशुभ ही देते हैं। १॥

श्रथ व्ययभावस्यस्योदिप्रहफलम् ।

व्ययस्थितश्चेत् खलु भास्तरोऽसी स्नोविप्रहोहेगकरोऽस्प्रिश्चास्त्रत् ।

व्ययं च शीर्षोद्रनेत्रपीडां करोति विन्तां रिपुभिविनाशम् ॥ १ ॥

शशाङ्को व्ययस्थोऽरितः पीडनं स्यात्तथा सद्ध्ययं नेत्ररोगं करोति ।

विवादं जनानां महाकष्टसाध्यं कफार्त्ति च गुरुमोद्यं तत्र वर्षे ॥ २ ॥

व्ययश्चारदो भूमिपुत्रे व्ययस्थे भवेत्रेत्रपीडाऽय कर्णे विकारः ।

शिरोत्तिर्जनानां विरोधस्तया स्यात कलत्राङ्गपोडा भवेदत्र वर्षे ॥ ३ ॥

वुषे द्वाद्शस्ये रिपूणां विवादो व्ययो गुप्तचिन्ता च कर्णे विकारः ।

दशा नेष्ठकारी भवेत्रेत्रपीडा कफार्तिश्च कष्टं तथा ह्वायनेऽस्मिन् ॥ ४ ॥

रिक्तिस्थतः सुरगुष्यंहुलव्यथाक्रुच्छत्रुप्रवादनृष्मोतिकरो हि वर्षे ।

नेत्राङ्गपीडनकफार्तिजनप्रवादं हानिभयं भवित शोकविकारकारी ॥ ५ ॥

व्ययगतस्याने स्थात् सद्धिये वातपीडा रिपुजनगरिवादा नेत्रयोश्चाि रोगः ।

भवित रिपुभयं वै शोकमोहादिकष्टं ज्वरवमनविकारं मृत्युतुरुयं भयं च ॥ ६ ॥

व्ययस्थानगे हायने सूर्यपुत्रे व्ययो विकये क्लेशचिन्ता च कष्टम् ।

१८ ताः नी०

रिपूणां विकासद्भवेदर्थनाशं शिरोऽत्यंक्षिपीडा तथा हायनेऽस्मिन् ॥ ७ ॥
स्थानभ्रंशो भवति नियमान्मानवानां व्ययस्यः
सिद्दीपुत्रो रिपुभयमयो भृत्यमृत्युं विश्वते ।
शीर्षे कर्णे व्यथनमुद्दे नेत्ररोगं नराणां
लक्ष्मीद्दानिः स्वजनकलहः कामिनीनां प्रणीखा ॥ ८ ॥
यदा याति केतुर्व्यये मानवोऽसरप्रयोगाद्विधत्ते व्ययं द्रव्यगरोः ।
मृपाणां वरः सन्नरे कातरः स्याच्छुभावारहोनोऽतिदीनो न दाता ॥ ९ ॥
इति द्वादराभावविचारः ।

श्रीगर्गान्वयभूषणं गणितविश्विन्तामणिस्तत्स्वती-ऽनन्तोऽनन्तमितव्यंघात्स्वलमतव्यस्ये जनुःपद्धतिम् । तत्स्तुः खलु नीलकण्डिवनुघो विद्यच्छिवानुष्या सत्तुष्टये व्यद्घाद्विवचनमिदं भावेषु सत्ताजिकात् ॥ १० ॥ श्रीगर्गान्वयभूषणं = श्रीयुक्तगर्गसुनिकुलानहारः, गणितवित्=ज्यौतिषसिद्धान्त-

श्रागगान्वयभूषण = श्रायुक्तगगश्चानकुलालङ्कारः, गाणतावत् = श्यात्वासद्धान्त-विद्यः, चिन्तामणिरेतन्तामकः, श्रभूत् , तत्स्रुतः = तत्पुत्रः श्रवन्तविः श्रक्षीमबुद्धिः श्रवन्तः श्रभूत् , यः खलमतष्वरत्यं = श्रवर्गितमतनाशाय, जनुःपद्धति = जन्मफल-बोधकप्रन्यं, व्यधात्=श्रकरोत् तत्य श्रवन्तत्य सूनुः = तनयः, नीलकण्ठविषुधः= नीलकण्ठनामा विद्वान् , विद्वच्छिवानुङ्गया=पण्डितगुरुशिवदैवशश्या, सत्तुष्ट्यं = सज्जनसन्तोषाय, भावेषु = द्वादशभावेषु सत्ताजिकात् = ताजिकोत्तप्रश्रव्यात् , इदं= वक्तं विवेचनं=विचारणम् व्यदधात् = कारबामास् , इति ॥ १०॥

उक्तं, विवेचनं=विचारणम् व्यदधात् = कारबामास्, इति ॥ १० ॥ भाषा—श्रीयुक्त गर्भ सुनि के वंश्व में अलङ्कार स्वरूप, गणित को जानने बाटे चिन्तासणि देवज्ञ हुए, उन के पुत्र परम बुद्धिमान् अनन्तदैवज्ञ हुए। जो कि दुष्ट सत्त के नाश के लिये जन्म पद्धति वनाये। उन का पुत्र नीलकण्ड नाम का पण्डित, अपने गुरु पण्डित शिवदंवज्ञ की आज्ञा से सज्जन विद्वजनों के सन्तोष के लिये

अञ्जे २ ताजिक प्रन्थों से बारहभावों के इस : गर की किया ॥ १० ॥

इति द्वादशब्ययभायान्याः । अथ द्वापित्लाटयायः । तत्र दशाक्रमविचारः

स्प्रशान्मलग्नाम्बचरान्विवाय राज्ञीन्विनाऽत्यस्पलवं तु पूर्वम् । निवेश्य तस्माद्धिकाधिकांशकमाद्यं स्यान्तु दशाकमोऽन्दे ॥ १ ॥ ऊनं विशोध्याधिकतः ऋमेण शोध्यं विशुद्धांशकशेषकैष्यम् । सर्वाधिकांशोन्मितमेव तत्स्याद्नेन वर्षस्य मितिस्तु भाज्या ॥ २ ॥ गुद्धांशकांस्तानगुष्येदनेन लव्यध्रवाङ्केन भनेदशायाः। मानं दिनाद्यं खलु तद्ब्रहस्य फलान्यथासां निगदेत् शास्त्रात् ॥ ३॥ शुद्धांशसाम्ये वितनो दशाद्या वसस्य साम्ये उत्पगतेस्तु पूर्वा । साम्ये विलग्नस्य खगेन चिन्त्या वलादिका लग्नपतेविचिन्त्या ॥ ४ ॥

यद्यपि एते श्लोकाः संज्ञातन्त्रान्ते व्याख्याता एव तथापि अन्नापि भटिति एत-

दर्थवाधाय संचेपतोऽन्वयमार्गेण व्याख्यायन्ते— श्रादी सलग्नान स्पष्टान् सर्वान् खचरान् = प्रहान् विधाय, ततस्तान् राशीन् विना, श्रर्थात् केवलानंशांदिकानेव कृत्वा ततस्तेषु आत्यरपलवं=सर्वारगंशं पूर्वं = प्रथमं निवेश्य, तद्धस्तद्धिकांशं, तद्धस्तद्धिकांशं एवमधिकाधिकांशकमाणि-वेश्य=संरह्म अप्रे किया कर्तव्या, एवमव्दे वर्षे अपं दशाक्रमः स्यात् । एवं करः योन होनांशा जाताः ॥ १ ॥

ततः श्राधकतः = द्वितीयपंक्तिस्यलवादित ऊनं=ऊर्ध्वपंक्तिस्यलवादिकं विशोध्य, कमेण, तृतीयपंक्तिस्यांशादितो द्वितीयपंक्तिस्यलवादिकं, ततः चतुर्थपक्तिस्यल-वादितस्तृतीयपंक्तिस्थलवादिकं विशोध्य, एवं कमेण शोध्यं, तत्र विशुद्धांशकशेषः कैक्यं=सकलशुद्धांशादियोगः सर्वाधिकांशोन्मितमेव भवति । एवं कररोन पात्यांशा जाताः । श्रत्र प्रयमपात्यांशाः प्रथमहीनांशा एव श्रेयाः । श्रय वर्षमितिः = एकसी-रवर्षीयदिनसंख्या ३६० वा एकसावनवर्षीयसावनदिनसख्या, श्रनेन=सकलहीनां-शयोगेन भाज्या, तदा ध्रुवाङ्गा नाताः । श्रय तान् शुद्धांशकान् , श्रनेन = लब्धध्रवा-क्रेन गुणयेत तदा गुणनफलं दशाया दिनायं मानं स्यात् , तत्तद्प्रहस्य तत्तत्पा-रयांशवशेन तत्तदशामानं विज्ञेयम् । श्रामां दशानां फलानि शास्त्रात् प्रन्थान्निगदेत् । शुद्धांशसास्ये = हीनांशसाम्ये, यदा प्रहा राशीन् विना कृतास्तदा ये लवादिका एवा वशिष्टास्तत्र यदि द्वयोद्धयाणां वा लवादिहीनांशाः समानास्तदा वलिनो प्रहस्य आया= प्रथमा दशा भवेत् । बलस्यापि साम्येऽस्मतोः स्वस्मातेर्मन्दगतेः पूर्वा दशा भवति ।

तत्र विलागस्य खागेन साम्ये, लागस्य गत्यभावात् कि कार्यं तदाह-लाग्नप-तेर्वलादिका प्रथमा दशा विचिन्त्येति ॥ १-४ ॥

भाषा-पहले पहल लग्न और सुर्यादि सात प्रहों को स्पष्ट बनाकर उनमें राशि को ब्रिटाकर केवल अंशादिक रखना। अब उनमें जो सबसे छोटा अंश वाला होगा उसको पहुळी पंक्तिमें लिखिये, अब उससे भी जो आसबवर्ती अधिक अंश वाला है ! उसको दूसरी पंक्ति में लिखिये, ऐसे ही इस से जो अधिक अंश वाला हो उसको लिखने पर

ये हीनांशा कहाती है ॥

इसके वाद-पहली पात्यंशा पहली, तब दूसरी हीनांशा में पहली का बटाना, तीसरी में दूसरी को घटाना, चौथी हीनांशा में तोसरी हीनांशा को घटाना, इसी कमसे पात्यंशा सब घड़ों की वन जायगी। यहां सब पात्यंशाओं का योग, सब से अधिक हीनांशा अर्थात् सबसे नीचे वाली आटवीं हीनांशा के समान ही होती है।

तव एक वर्ष के जो दिनात्मक मान उसको उस सर्वाधिक हीनांशा (आठवीं) से भाग देना जो छिट्टिंघ आवेगी, वह धुवाङ्क कहलाता है। अब हरेक पाखंशा को इस धुवांक से गुण देने पर गुणन फल उस उस ग्रह के दिनादिक दशासान होंगे।

इन दशाओं के फल शास्त्र से कहे।

यदि दैवात् दो या तीन प्रहों की पार्यक्षा वरावर ही हों, तो उन प्रहों में जो सबसे अधिक वली प्रह होगा, उसकी दक्षा पहली होगी, उसके वाद उससे न्यून वल प्रहों की। यदि दो प्रहों की पार्यक्षा और वल भी वरावर हों, तो उन में जो थोड़ी गति वाला प्रह होगा, उसकी पहली दक्षा होगी।

यदि लग्न और कोई ग्रह समान पात्यंशा वाले हो जांय, तो लग्नेस की गित और वल के न्यूनाधिकतारतभ्य से पहले पीछे दशा होना समझना ॥ १–४ ॥

श्रय लग्नदशाफलम्-

हेममुक्ताफलद्रव्यलाभमारोग्यमुक्तमम् । कुरुते स्वामिसन्मानं दशा लग्नस्य शोभना ॥ ४ ॥ लामं दष्टेन विक्तस्य मानहीनस्य सेवनम् । मनलो विकृति कुर्याद्शा लग्नस्य मध्यमा ॥ ६ ॥ विदेशगमनं क्लेशो बुद्धिनाशं कद्व्ययम् । मानवानि करोत्येव कष्टा लग्नद्शा फलम् ॥ ७ ॥ कृरसम्बद्धा मध्या लोक्यं स्वस्य धनव्ययम् । सम्बद्धां स्वर्षां च कुरुते सृख्यिष्यद्वम् ॥ ६ ॥

लग्नस्य शोधना दशा हेमस्थानताद्याचार्थः. उत्तराजारीज्यं. व्यक्षिमम्मानं कुढते ॥५॥ लग्नस्य सध्यक्षा दशा वित्तस्य=धनस्य दष्टेन लाभं, मानद्वीनस्य जनस्य वैदनं, मनसः = वित्तस्य, विकृति=विदारं, मितप्रमादिकं कुर्यात् ॥६॥ कष्टाः श्रथमा लग्नदशा, विदेशगमनं, ग्रोशः वृद्धिनाशं कद्द्ययं=ध्यव्यमं, मानद्दानि एव = निव्ययेन करोति ॥ ७ ॥

कृरतमदशा = कृराकान्तस्य कृरराशेर्लग्नस्य दशा, मध्या = मध्यवला चेत-दा स्वरुपं सीख्य, धनव्ययं = धनक्षयं प्रात्तपीदां = देहव्यथां, श्रप्रष्टि = दीर्बक्यं मृत्युविष्रहं = मरणं, विरोध च कुर्यात् ॥ ८ ॥

आषा—लप्न की अच्छी दशा साना, मोती, धनद्रव्यों का लाम, और अच्छा आरोब्य ( तन्दुरुस्ती ), अपने मालिक से सन्मान ( खादर ) को करती है ॥ १ ॥

ल्यन की सध्यम दशा धन का देखने पर लाभ मानहीन लोगों की सेवा मन के विकार को करती है ॥ ६ ॥

लग्न की अधमद्शा परदेश यात्रा, क्लेश, बुद्धिनाश, अपन्यय, अपनान को करती है ॥ ७ ॥ करलान की दशा यदि मध्यवला हो तो थोड़ा मुख धन का खर्चा शरीरपीड़ा, देह दौर्वल्य, मरण और विरोध को करती है ॥ म ॥

श्रय स्येदशाफलं, तज्ञ ताबत पूर्णवलस्य दशाफलम्-दशा रवेः पृर्णवलस्य लाभं गजाभ्वहेभास्वररत्नपूर्णम्। मानोदयं भृमिपतर्ददाति यशश्च देवद्विजपूजनादेः ॥ ६ ॥ पूर्णयलस्य रवेर्दशा गजाभहेमाम्बररत्नपूर्णं लाभं, भूमिपतेः सकाशात् मानोद्य, देवद्विजपजनादेर्यशक्ष ददाति ॥ ९ ॥

आषा-पूर्णवर्छ। सूर्य की दशा हाथी, धोदा, सोना, वस्र, रतों के पूर्ण लाभ और राजा से सम्मान और देवता बाह्यणों का पूजा से यश को देती है ॥ ९ ॥

अय मध्ययतसूर्यदशापलम्-दशा रवेर्मध्यवलस्य पूर्वमिदं फलं मध्यमभेव दत्ते। त्रामाधिकारच्यासायधैयैः कुलानुमानाच्य सुखादिलाभः॥ १०॥ मध्यवलम्य रवेर्दशा ५र्व पूर्वोक्तं फलम् ( गजाश्वहेमाम्बररत्नलागं भूमिपतेमा-नोद्यं देवद्विजपुजनादेर्यशक्ष ) इदं मध्यमं खाधारणम् एव दत्ते । तथा आगाधि-कारव्यवसायधेर्यः = प्रामकायोधिकारः, व्यवसायः=उद्योगो व्यापारख, धेर्यः=चित्त-स्थैर्यः, कलानुमानात्=कुलानुमारात मुखादिलाभः भवति ॥ १०॥

भाषा—मध्यवली रवि की दशा पूर्वोक्त पूर्णवली सूर्य का जो दशाफल उस को साधारण रूप में देती है। और प्राप्त के शासन, पद्धावती आदि कार्यों के अधिकार, व्यापार, धैर्य से कुल के अनुसार सुख, धन जनों का लाम होता है ॥१०॥

श्रय म्बरपयनस्यंग्य दशाफनम्-

द्शा रवेरलपत्रसस्य पुंसां द्दाति दृश्यं स्वजनेविवादात्। मतिभ्रमं पित्तरजं स्वतंजोविनादानं धर्षणमध्यरिभ्यः ॥ ११ ॥ स्वरुपवत्तस्य रवेर्दशा पुंखां स्वजनैः विवादात् दुःखं ददाति । यतिश्रयं=बुद्धि-विश्रान्ति, पित्तवजं = पित्तप्रकोपरोगं स्वतेजोविनाशनं, श्रारिभ्यो धर्षणं = शत्रुपरा-भवं च ददाति ॥ ११ ॥

भाषा—स्वरूपवली सूर्य की दशा पुरुषों को अपने लोगों से हु:ल देती है। सतिद्यम, पित्त का रोग, अपने पराक्रम का नाश, शहुओं से संघर्ष को कराती हैं॥११॥ श्रय नष्टवलसूर्यश्य दशाफलम्—

द्शा रवेर्नप्रवलस्य पुंसां नृपादिपोर्चा अयमर्थनाशम्। श्लीपुत्रमित्रादिजनैविवादं करोति वुद्धिअममामयं च ॥ १२॥ नष्टवलस्य रवेर्दशा पुंसां, नृपात् = भूपात्, वां रिपोः=शत्रोः, अयं, वर्षनाशं= धनक्षयं, स्रोपुत्रमित्रादिजनैः विवादं, दुद्धिअमं, आमयं = रोगं च करोति ॥ १२॥ आषा—नष्टवल सूर्यं की दक्षा लोगों को राजा से या शत्र से अथ, धनकी हानि,

जी-पुत्र-मित्र आदि से विरोध, बुद्धि वैपन्य और रोग करती है ॥ १२ ॥

# श्रय तत्र विशेषमाइ--

लग्नाद्रचिः षट्त्रिद्शायसंस्थो निन्द्योऽपि दत्ते शुक्रमधेकेव । प्रध्यत्वसूनः शुक्रतां च मध्यो यानीत्थमत्यन्तशुक्षः शुक्षः स्यात्॥१३॥ लग्नात् = वर्षलग्नात्, रिवः षट्त्रिद्शायसंस्थः=डपचयिष्यतः, तदा निन्दः= नष्टवलोऽपि क्षर्य शुक्रमेव फलं ददाति । षट्त्रिदशायसंस्थः स्ववन्तो रिवः फलस्य मध्यत्वं, एवं तथास्थितः मध्यवली सूर्यः शुक्रतां याति, इत्थमसुना प्रकारेण शुक्रो रिविष्यचयसंस्थस्तदा श्रत्यन्तश्चमः स्थात् ॥ १३ ॥

आवा—वर्षंडम से बदि ६।६।१०।११। इन स्थानों में हों तो निन्ध भी सूर्य ग्रुम ही फड को देते हैं। हीनवडी मध्यफड, मध्यवडी उत्तमफड, को देते हैं। यदि ग्रुम रिव हों धर्यारपूर्य वडी हों, तो वह अत्यन्त ग्रुभ फड को देते हैं॥ १३॥

श्रंथ चन्द्रदशाफलम्, तत्रादी पूर्णवलचन्द्रस्य फलम्—
इन्दोर्द्शा पूर्णवलस्य दत्ते शुक्काम्बरस्राङ्मिण्मोक्तिकाद्यम् ।
क्षीसङ्गमं राज्यसुखं च भूमिलाभं यशः कान्तिवलाभिवृद्धिम् ॥१४॥
पूर्णवलस्य, इन्दोः = चन्द्रस्य दशा शुक्लाम्बरस्रङ्मणियोक्तिकावं, स्रीसामं
राज्यसुखं, भूमिलाभं, यशः, कान्तिवलाभिवृद्धिं च दत्ते ॥ १४ ॥

आपा—पूर्णवर्ळी चन्द्रमा की दशा में स्वष्ट्र वस्त, स्वष्ट्र माला मिति सादि, स्रोसङ्ग, राज्यसुख, मूमिलाम, यश और कान्ति की वृद्धि होती है ॥ १४ ॥

## अय मध्यवलचन्द्रस्य दशाफलम्-

इन्दोर्द्शा अध्यवलस्य सर्वमिदं फलं अध्यममेव दत्ते वाणिज्यिम्त्राम्बरगेहसौख्यं धर्मे मितं कर्षणतो उन्नलामम् ॥ १४ ॥ अध्यवलस्य इन्दोधन्द्रस्य दशा इदं पूर्वोक्तं (शुक्काम्बरसक् विणयोक्तिकार्धं बीसमर्भ, राज्यसुखं, यशः, क्वान्तिवलाभिवृद्धं ) कलं मध्यममेव = साधारणमेव दत्ते = दहाति । वाणिज्यिमभाम्बरगेहसौढ्यं, धर्मे मितं, कर्षणतः ध्रावलाभं च दत्ते ॥१५॥ आधा—अध्यवली चन्द्रमा की दशा पूर्णवली चन्द्रदशा के फल को अध्यमक्ष्य से देती है । और क्रयविक्रय, मित्र, वख, घर इन सर्वो का सुख, धर्म में बुद्धि, खेती से अवलास वे सव फल होते हैं ॥ १५ ॥

### अय स्वरूपवलचन्द्रदशाफलम्-

इन्दोर्द्शा स्वरूपबलस्य दत्तं कफामयं कान्तिविनाशमाहुः । मित्रादिवैर्दं जननं कुमार्या धर्मार्थनाशं सुखमरूपमत्र ॥ १६ ॥ स्वरूपबलस्य इन्दोर्दशा कफामयं=कफरोगं, कान्तिविनाशं, मित्रादिभिवैरं कुमार्याः=कन्याया जननसुरुक्तिः, धर्मार्थनाशं, ब्रक्षं सुखं दत्ते ॥ १६ ॥

आषा—अस्पवकी चन्द्रमा की दशा, कफरोग, कान्तिनाश, प्रित्रादि पृष्ट जर्नी से श्री विरोध, कन्या का जन्म, धर्म धर्नो का नाश, धोड़े सुख को भी करती है ॥१६॥

श्रय नष्टबलस्य चन्द्रस्य द्शाफलम्—

इन्दोर्ड्वा नष्टवलस्य लोकापवादभीति धनधर्मनाहाम्। शीतामयं ख्रीसुतमित्रवैदं दौःस्थ्यं च दत्ते विरसान्धभुक्तिम् ॥१८॥ नष्टवलस्य इन्दोर्दशा लोकापवादभीति, धनधर्मनाशं, शीतामयं=शैरयबनितरोगं खीसुतमित्रवैदं, दौस्थ्यं-दुःस्थिति,विरसानभुक्तिम्=नीरसानभोजनं च फलं दते॥१७॥ आषा---नष्टवळ चन्द्रसा की दशा छोगों के अपवाद से अय, धननाश धर्मनाज, उदर, कफ, खांसी क्षादि रोग, खी, पुत्र, मिन्न से विरोध, बुरी हाळत, कदन का भोजन इन सब फलों को देती है॥ १७॥

षष्ठाष्टमान्त्येतरराशिसंस्थो निन्द्योऽपि दत्तेऽर्थसुखं द्वायाम् । मध्यत्वमूनः ग्रुप्रतां च मध्यो यातीत्थमिन्दुः सुग्रुभः ग्रुपः स्यात् ॥१८॥

निन्धः=दुर्वतः श्रिप चन्द्रः षष्टाष्टमान्त्येतरराशिसंस्थः=त्रिकिष्ठवाशिगतस्त-दा दशायां श्रर्यद्धसं दत्ते । ऊनः = क्षीणवत्तश्चन्द्रः मध्यत्यं, मध्यः, शुभतां=शुभत्वं याति । तथा शुभक्चन्द्रः सुशुभः = पूर्णशुभः स्यात् ॥ १८ ॥ भाषा—यिद् निन्दित हीन बली भी चन्द्रमा ६।८।१२ हन स्थानों से भिष्क स्थानों में हो, तो अपनी दशा में धन सुख को देते हैं। यदि उन स्थानों से भिष्न स्थानों में चन्द्रमा हों, तो हीनबली भी मध्यम, मध्यम भी ग्रुम, ग्रुभ भी विशेष ग्रुभ होते हैं॥ १८॥

श्रय कुजदशाफलम् , तत्र तावत्पूर्णवलकुजस्य दशाफलम्— दशापितः पूर्णवलो महोजः खेनापितत्वं तनुते नराणाम् । जयं रणे विद्वमहेमरत्नवस्त्रादिलाभं प्रियखाहसंत्वम् ॥ १६ ॥ पूर्णवतः महोजः = कुजः, दशापितश्चेत्तदा, नराणां, सेनापितत्वं = सेनाधी शरवं, तनुते, रणे=युद्धे, जयं=शत्रुपराजयं, विद्वमहेमरत्नवस्नादिलाभं = प्रवाल-सुवर्णरत्नवस्त्रादेः प्राप्ति, प्रियसाहस्रत्यं=इष्टोखोगत्वं तनुतं ॥ १९ ॥

भाषा—र्याद पूर्णबळी सङ्गळ दशापित हो, तो सनुष्यों को सेनापित बनाते हैं। और छड़ाई में जय, सूंगा सोना रत्न बन्च आदि के छाभ और प्रिय कार्य छे लिये साहस होता है ॥ १९॥

श्रय मध्यवलकुनदशाफलम्— दशापितर्भध्यवलो महीजः कुलानुमानेन धनं द्दाति । राजाधिकारोऽध्यथ तत्परत्वं तेजस्वित।कान्तिवलाभिवृद्धिम् ॥२०॥ मध्यवलः महीजः=कुनः, दशापितस्तदा कुलानुमानेन धनं द्दाति । राजाधि-कारः श्रिप भवति । श्रय तत्परत्वं, तेनस्विता, कान्तिवलाभिवृद्धि च द्दाति ॥२०॥ भाषा—यदि मध्यवली मङ्गल दशापित हों, तो कुल के अनुसार धन को देते हैं। राजा के यहां अधिकार हो और राजा से अभेद हृद्य हो, उत्कर्ष प्रभाव हो, कान्ति और वल की वृद्धि होती है।

श्रथ दीनवलकुषस्य दशाफलमाह— दशापितः स्वरूपवलो महोजो ददाति पित्तोष्ण्यस्यं शरीपे। रिपोर्भयं बन्धनमास्यतोऽस्कस्त्रयं च वैरं स्वजनेश्च शश्वत् ॥ २१ ॥

स्वरपवलः महीजः = कुजः, दशापितः, तदा शरीरे पित्तोष्ण्रकं ददाति । रिपोः = शत्रुतः भयम् वन्धनं, श्रास्यतः = मुखात् श्रस्टक्सवं = शोणितपतनं, स्वजनेश्च शश्रत् = सदा, वैरं = विरोधं ददाति ॥ २१ ॥

आषा—स्वल्पवली मङ्गल द्यार्यात हो, तो शरीर में पित्तरोग, गर्मी के रोग श्री देता है। शत्रु से भय और वन्धन (जल) होता है। मुख से रक्तपात, अपने परिजनों से विरोध भी होता है॥ २९॥

#### श्रय नष्टयलकुजस्य दशामलमाइ —

दशापितर्नप्रवलो महोजो विवादमुत्रं जनयेद्रणं वा। चौराङ्कयं रक्तरुजं ज्वरं च विपत्तिमन्यस्वहर्ति च खर्जूम्॥ २२॥

नष्टवलः महोजः यदि दशापितस्तदा उम्नं = कठिनं, विवाद = वाक्पारुष्यप्रयोगं वा रणं = अमामं जनमेत्। चौरात् = तस्करात्, भयं, रक्तरजं=शोणितिवकाररोगं वणादिकं ज्वरं च, विपत्ति = श्रापत्ति, श्रान्यस्वहृति = पर्धनहृरणं, खर्जुं = कण्डं च करोति ॥ २२ ॥

आपा—नष्टवली मङ्गल यदि दशापित हो, तो कठिन विवाद, लड़ाई अगड़ा, चोर से भय, खून के विकार से रोग, उबर, विपत्ति, पराये के धन हरण करना, और खाज खुजली हो ॥ २२ ॥

> श्रय विशेषात्तमाह— त्रिवडायगतो भौमो नष्टवोर्यः शुभार्चदः । मध्यो हीनः शुभो मध्यः शुभोऽत्यन्तं शुभाषहः ॥ २३ ॥

नष्टवीर्यः श्रिमि भीमः त्रिषद्वायगतः=३।६।११ एषु स्थितस्तदा शुभार्धदः=ऋर्ध-शुभफलप्रदः । यदि तादराः कुजः द्वीनस्तदा मध्यः = मध्यफलः स्यात् । यदि मध्य-स्तदा शुभः, यदा शुभस्तदा श्रस्यन्तं शुभावदः भवति ॥ २३ ॥

आपा—यदि नष्टवल मङ्गल ६।६।११ स्थानों में हों, तो आधा शुभफल को देते हैं, यदि हीन वली हों तो मध्यफल, यदि मध्यवली हों तो शुभ, शुभ हो तो अस्यन्त शुभ होते हैं ॥ २३॥

श्रथ बुधदशाफलम् , तत्रादौ पूर्णवलस्य बुषस्य दशाफलम्— दशापितः पूर्णवलो बुधश्चेद्यशोऽभिवृद्धि गणितात्सुशित्पात् । तनोति सेवां सफलां नृपादेदौत्यं च चैदूष्यगणोदयं च ॥ २४ ॥ चेत् = यदि पूर्णवलः बुधः दशापितस्तदा गणितात् मुशिल्पात् यशोऽभिवृद्धि, वृपादेः=भूपादिधनिनः, सफलां सेवां तनोति, च=पुनर्नृपादेदौरयमाञ्चाकरस्य, वैदूष-गणोदयं च तनोति ॥ २४ ॥

आपा—यदि पूर्णवळी बुध दशापित हो, तो गणित तथा उत्तम शिल्प विचा से यश की पृद्धि हो। राजा आदि की सेवा में सफल हा और राजदूत हो और पाण्डिखों की बुद्धि हो॥ २४॥

### श्रथ मध्यवलस्य बुधस्य दशाफलमाह--

द्शापतिर्मध्यवलो वृधश्चेषु गुरोः सुहृद्ग्यो लिपिकाव्यशिरपैः।
धनाप्तिदायो सुतिमत्रवन्धुसमागमान्मध्यममेव सौख्यम्॥ २४ ॥
चेत्=यदि, मध्यवतः बुधः दशापितस्तदा गुरोः=मान्यमह्ज्ञनात् तथा सुहद्भ्यः=मित्रेभ्यः, लिपिकाव्यशिरपैः धनाप्तिदायी = धनलाभदाता, सुतिमत्रवन्धुसमा
गमात मध्यमं = साधारणमेव सुखं हर्षे ददाति ॥ २४ ॥

भाषा—यदि मध्यवली बुध दशार्पात हो, तो गुरुसे, मिल्रॉसे, लेखकविता, कारीगरी से धून लाभ होता है और पुत्र, मित्र, बान्धवों के समागम से सामान्य पुत्र को देता है ॥ २५॥

ष्ठाय स्वस्पवतस्य बुधस्य दशाफतम्— दशापतौ स्वरुपवले बुधे स्यान्मानस्य नादाः स्वजनापवादः । श्रकार्यकोपस्खलनाद्यनिष्टं द्यनव्ययं रोगभयं च विन्द्यात् ॥ २६ ॥ स्वस्पवले बुधे दशापतौ सति, मानस्य = गौरवस्य, नाशः, स्वज-नापवादः = निजपरिजनक्लंकः, धाकार्यकोपः = ध्रकार्ये विना प्रयोजनं कोपः कोधः, स्वजनादि = पतनादि, धनिष्टं श्रशुभम् , धनव्यथं, रोगभयं च विन्द्यात् = जानीयात् ॥ २६ ॥

भाषा—यदि अल्पवलवान् बुध दशापित हो, तो अपंसान, अपने लोगों में कल्फ, विना कार्य ही में निरर्थक कोध हो, गिरने बादि का अनिष्ट हो बौर धनहानि, रोगभय भी जानना ॥ २६॥

श्रय होनवलस्य वुधस्य दशाफलमाह—

द्शापती हीनबले बुधे स्यात् स्वयुद्धिदोषो वधवन्यभीतिः ।

पूरे गतिर्वातकपामयान्तिनिखातिवन्तस्य च नापि लाभः ॥ २०॥

होनबले बुधे दशापती सित स्वयुद्धिदोषः स्यात् । वधवन्धभीतिः, दूरे =
देशान्तरे, गतिः, वातकपामयान्तिः=वातरोगकपरोगपीदा च स्यात् , निखातिवन्तस्य=
गर्तरक्षितिवन्तस्य लाभः नैव भवति ॥ २०॥

आपा—यदि होनवली वुध दशापित हों, तो अपने बुद्धिका होप हो, प्राण-अय और बन्धन का भी भय हो, देशान्तर जाना पढ़े। वातरोग, कफरोग हो। गाड़ी हुई धन का लाभ नहीं हो॥ २७॥

षडप्रान्त्येतरर्त्तस्थो नष्टो बोऽर्घश्रुभप्रदः। मध्यो होनः श्रुभो मध्यः श्रुभोऽस्थन्तं श्रुभावदः॥ ६८॥ नष्टः = नष्टवतः श्रिपि, ज्ञः=बुधः, षढष्टान्स्येतरर्क्षस्यः=षष्टाष्टमद्वादशभिष्णस्यान-स्थितः, तदा श्रर्धशुभप्रदः स्यात् । होनः=हीनपलस्ताद्दशः सन्, मध्यः=मध्यमक-लदः, मध्यः शुभः, शुभः श्रर्थन्तं शुभावद्दः स्यात् ॥ २८॥

आपा—नष्टवळी बुध छुठें आठवें वारहवें स्थानों में नहीं स्थित हो, तो आधा ग्रुसफल को देता है। और हीन वली हो तो मध्यम फल देता है। यदि मध्यबली हो तो ग्रुस फल देता है। ग्रुस हो तो अखन्त ग्रुसफल देता है। २८॥

श्रथ गुरुदशाफलम्, तत्रादौ पूर्णैबलस्य गुरोर्दशाफलम्— गुरोर्द्शा पूर्णवलस्य दत्ते मानोदयं राजसुदृद्गुरुम्यः । कीर्स्यर्थलाभोपच्ययं सुखानि राज्यं सुताप्ति रिपुरोगनाशम्,॥ २६ ॥ पूर्णवलस्य गुरोः दशा राजसुदृतगुरुम्यः मानोदयं कीर्त्यर्थलाभोपवयं, सुखानि, राज्यं, सुताप्ति, रिपुरोगनाशं च दत्ते = ददाति ॥ २६ ॥

भाषा—पूर्णवली वृहस्पति की दशा राजा मित्र गुरुओं से गौरवलाभ और यश, धन, लाभ की बुद्धि, सुख, राज्य, पुत्र लाभ, शत्रुनाश, रोगनाश को देती है ॥ २९ ॥

श्रय मध्यवत्तस्य ग्रोर्दशाफतम्— गुरोद्दा मध्यवत्तस्य धर्मे मति सिखर्वं नृपमिन्त्रवर्गैः । तनोति मानार्थस्रवाभिलाषं सिद्धि सदुःसाहवत्तातिरेकाम् ॥३०॥ मध्यवतस्य ग्रोर्दशा, धर्मे मति, नृपमिन्त्रवर्गैः सिखर्वं, मानार्थस्रवाभिलाषं सदुःसाहवत्तातिरेकां सिद्धि च तनोति ॥ ३०॥

आपा—मध्यवळी (१०-११) बृहस्पात की दशा धर्म में बुद्धि, राजा या मन्त्रियों से मित्रता, संमान, धन, सुख की अभिळाषा और अष्छे उत्साह और बळसे कार्येसिद्धि को करती है ॥ ३०॥

अथ स्वरपंवतस्य गुरोर्दशाफतम्—
द्वा गुरोर्टणवत्तस्य द्त्ते रागं द्रिद्रत्वमधारिभीतिम् ।
कर्णाभयं धर्भधनप्रणाशं वैराग्यमधं च गुणं न किचित् ॥ ३१ ॥
अरपवनस्य गुरोः दशा रोगं, दरिव्रत्वं, श्रय शत्रुभीति, कर्णामयं=कर्णरोगं,
धर्मधनप्रणाशं, वैराग्यं=चित्तीदास्यं न किचित् श्रयं न किचिद्गुणं च दत्ते ॥३१॥
भाषा—अरुपवळी बृहस्यति की दशा रोग, दरिव्रता, शत्रुभय, कर्णरोग, धर्मंनाश, धननाश, वैराग्य तथा न तो इन्ह धन, न तो इन्ह गुण ही को देती है ॥३१॥

श्रथ द्दीनवलस्य गुरोर्दशाफतम्— गुरोर्दशा नष्टवलस्य पुंसां ददाति दुःखानि रुजं कफार्तिम् । कलत्रपुत्रस्वजनारिभीति धर्मार्थनाशं तनुपोडनं च ॥ ३ र ॥

नष्टबलस्य गुरोर्दशा पुंसां दुःखानि ददाति, रुजं कफात्तिं च ददाति, फलत्रपुत्र स्वजनारिभीतिं - खीसुतपरिजनवैरिभयं धर्मार्थनाशं, ततुवीडनं च ददाति ॥ ३२ ॥

भाषा—नष्टवल (१-२) बृहस्पित की दशा में मनुष्य को हरेक प्रकार का दुःख होता है, रोग, कफ का प्रकोप, खी पुत्र मिन्न वन्धु शत्रुओं से भय, धर्मनाश, धननाश देह को पीड़ा ये फल होते हैं॥ ३२॥

श्रथ विशेषमाह—

षडप्रीरःफेतरगो गुरुनिन्दोऽर्धसत्फलः।

मध्यो हीनः शुभा मध्यः शुभोऽत्यन्तं शुभावहः ॥ ३३ ॥

षडष्टिःकेतरगः = षष्टाष्टमद्वादशभिष्यस्थानस्थितः, गुरुनिन्यः = नष्टवलोऽपि श्चर्यसत्कतः = श्चर्यग्रभकतदाता भवति । होनः = हीनवलो वृहस्पतिस्तादश-स्थानगतः सन् मध्यः = मध्यमशुभकतदः । मध्यः शुभः, शुभः श्चर्यन्तं शुभा-वहः स्यात् ॥ ३३ ॥

भाषा — नष्टवळ भी बृहस्पति यदि शदा १२ इन स्थानों से भिन्न स्थानों में हों, तो आधा श्रभफळ ही देते हैं। यदि हीन वळी भी हों तो मध्यम फळ की देते हैं। यदि मध्यमवळी हों तो श्रभ फळ देते हैं। यदि श्रभ रहते हैं तो अरयन्त श्रभ फळ को देते हैं॥ ३३॥

त्रयं शुक्तदशाफतम्, तत्रादौ पूर्णवत्तस्य शुक्तस्य दशाफतम् — दशा भृगोः पूर्णवत्तस्य सौख्यं स्त्रःगन्धहेमाम्वरकामिनीभ्यः। हयादिलाभः सुतकीनितोषात्रैरुज्यगान्धर्वमितः पदाप्तिः॥ ३४॥

पूर्णवत्तस्य भृगोर्दशा सुगन्धिहेमान्बरकामिनीभ्यः सौख्यं, ह्यादिलाभं = घोटकादिवाहनप्राप्तिम्, सुतकीत्तितोषान् = पुत्रयशःसन्तोषान् , नैहज्यगान्धवरः तिम् = त्राराज्यं गान्धवे = गानवासे स्नाभिहतिम्, पदाप्तिम्, = नवीनस्थानजीविक्षालाभं च करोति ॥ ३४ ॥

भाषा—पूर्णवर्छी शुक्र की दशा में माला, सुवर्ण, वस्न, स्त्री इन सर्वो से सुख और घोड़े आदि सवारियों का लाभ, पुत्र, कीत्ति, सन्तेष के लाभ, आरोग्य, गान-विचा में प्रेम, स्थान की प्राप्ति, ये फल होते हैं॥ ३४॥ श्रथ मध्यवलस्य भृगोर्दशाकलम्-

दशा भृगोर्म<sup>६</sup>यवलस्य दत्ते वाणिज्यतोऽर्थागमनं कृ**षेध** । मिप्राजपानाम्बरभोगलाभं मित्रांश्च योषित्सतसीख्यलामम् ॥३४॥

मध्यवलस्य भगोदंशा वच्यमाणं फलं दत्ते । कि तत्फलं तदाह - वाणिज्यतः= व्यापारतः, श्रर्थागमनं = घनागमनं, कृषेख धनागमं, मिष्टान्नपानाम्बरभोगलाभं = मधराजाशनवस्त्रभोगसौख्यलाभं, दते, मित्राँश्च = मित्राणि, सम्मेलवति, योषिरस्रतः बीख्यलाभं दत्ते ॥ ३४ ॥

आपा—सध्यवली शुक्र की दशा ज्यापार और खेतीसे भी धन जास कराती है। जीर जीर अज पदार्थों के भोग सुख और अच्छे वस्त्रों के भोग सुख को देती है।

बिजों से मिळाती है। स्त्री पुत्र सुखों को भी कराती है॥ ३५॥ श्रथारप्यसम्य द्राफलम्-

दशा भृगोरत्ववलस्य दत्ते मतिभ्रमं ज्ञानयशोऽर्थनाशम् । कद्वभोज्यं व्यसनामयाति स्त्रीपत्तवैरं कल्लिरप्यरिभ्यः ॥ ३६ ॥

श्राष्ट्रपवलस्य भृगोर्दशा मतिभ्रमं, ज्ञानयशोऽर्थनायां, यदत्रभोज्य, व्यसनाम-

यासि, जीपक्षवैरं, श्रारिभ्यः श्रवि कलि दत्ते ॥ ३६ ॥

भाषा-अल्प ( ५-१० ) बली शुक्र की दशा, बुद्धि के अम, ज्ञान यश और धनी के नाश को करती है, कुरिसत अब का भोजन, झंझट, रोगों से पीड़ा को देती है, खी पन से विरोध, शत्रु से क्षगड़ा को कराती है ॥ ३६ ॥ श्रथ हीनवलस्य शुक्तस्य दशाफलम् —

दशा भूगोर्नष्टवलस्य दचे विदेशयानं स्वजनैविरोधम् । षुत्रार्थभार्याविपदो रुजश्च मतिश्रमोऽपि व्यसनं महच ॥ ३७ ॥ नष्टबलस्य भृगोर्देशा विदेशयानं = परदेशगवनं, स्वजनैर्विरोधं=विप्रहं, पुत्रार्थ-मार्याविपदः = पुत्रधनस्त्रीणां दुःखानि, रुजः = रोगान् , तथा मतिभ्रमं=बुद्धिमोहं महद व्यसनं च दत्ते ॥ ३७ ॥

भाषा-नष्टबळी ( ०-५ ) ग्रुड़ की दुबा परदेश यात्रा, अपने बन्धु बान्धवी से विरोध, पुत्र धन स्त्री विपत्ति, रोग, तथा बुद्धि के सम को करती है ॥ ३७ ॥

ख्य विशेषमाह--

षडप्ररिःकेतरगो भृगुनिन्दोऽर्घसत्फलः। मध्यो हानः शुभो मध्यः शुभोऽत्यन्तं शुभावहः ॥ ३८ ॥ वटाइयहादशभिषम्यानस्यः भृगुः = शुकः निन्यां प्रियंशभफलदः भवति. तथा तादशस्थानगतः शुकः हीनः अपि बच्यः । मध्यः अपि शुभः, शुभः अपि अत्यन्तं शुभावहः भवति ॥ ३८ ॥

आपा—६।८।१२ इन से अतिरिक्त स्थान में यदि शुक्र निन्दित भी हों तो आधा शुभ फल को देते हैं। यदि उक्त से भिष्ठ स्थान में हीन भी हों तो सध्य, सध्यस हों तो शुभ, शुभ हों, तो अस्यन्त शुभ होते हैं ॥ ३८॥

श्रय शनिदशाक्तानि तिष्यन्ते, तन्नादी पूर्णवत्तस्य शनेर्दशाक्तम्— दशा शनेः पूर्णवत्तस्य दत्ते नवीनवेशमाम्बरभूमिसीष्यम् । श्रारामतोयाश्रयनिर्मितिश्च म्लैच्छातिसङ्गान्द्यपतेर्षनाप्तिः ॥ ३६ ॥ पूर्णवत्तस्य शनेर्दशा नवीनवेशमाम्बरभूमिसीष्यं दत्ते, श्रारावतोयाश्रयनिर्मितिः= पुष्पवाटिकाजलाशयनिर्माणं कारयति । म्लेच्छातिसङ्गान्तृपतेर्धनाप्तिं दत्ते ॥ ३९ ॥

आषा—पूर्णवळी शनि की दशा नवीन सकान नवीन वस्त, नई समीन के सुख को देती है। और फुळवाड़ी वगीचा कृआं पोखर ताळाव का निर्याण कराती है। और खेच्छु-जर्नों की अधिक संगति से तथा राजा से धन लाथ कराती है॥ ३६॥

## श्रय मध्यवलशनेर्दशाफलम्-

दशा शनेर्मध्यवलस्य दत्ते खरोष्ट्रपाखण्डजतो धनाक्षिम् । बृद्धाङ्गनासङ्गमदुर्गरत्ताऽधिकारिबन्ताविरसात्रभोगः ॥ ४० ॥ मध्यवलस्य शनेर्दशा खरोष्ट्रपाखण्डजतः = गर्दभोष्ट्रनास्तिकलोकेभ्यः, धनाप्ति= धनलाभं दत्ते । बृद्धाङ्गनासङ्गमदुर्गरक्षाऽधिकारिबन्ताविरसात्रभोगः = बृद्धाङ्गना-सङ्गमः, दुर्गरक्षाऽधिकारिबन्ता, कदत्तरसादुद्दीनात्रभोजनं च भवति ॥ ४० ॥

भाषा—मध्यवली शनि की दशा में गधा, ऊंट, पाखण्डो लोगों से धनलाम होता है। बूढ़ी खी का सङ्ग, किला की रचा की चिन्ता, रसहीन कदन्न भोजन मी घोते हैं। ४०॥

श्रय हीनवलशनिदशाफलम्— दशा शनेः स्वरुपवलस्य पुंसां तनीति दुःखं रिपुतस्करेस्यः। दारिद्रथमात्मीयजनापवादं रोगं च शोतानिलकोपमुश्रम्।। ४१।। स्वरुपवलस्य शनेः दशा पुंखां रिपुतस्करेभ्यः दुःखं तनीति। दारिद्रयं, श्रा स्मीयजनापवादं, रोगं, उग्नं शीतानिलकोपं च तनीति॥ ४१॥

भाषा—मध्यवली र्शान की दशा में पुरुष को शश्च, चोरों से दुःख होता है। दिः दता आती है। अपने लोगों से कल्द्व होता है, रोग और सरदी, वायु के उप्र प्रकोष भी होते हैं॥ ४१॥

श्रय नष्टबलस्य शनेर्दशाफलम्-दशा शनेर्नप्रवलस्य पुंसामनेकधातुब्यसनानि दत्ते ।

खीपुत्रमित्रस्वजनैविरोधं रोगाभिवृद्धि मर्गोन तुल्यम् ॥ ४२ ॥

नष्टवलस्य शनेर्दशा पुंसां, श्रनेकथा = वहुथा, व्यसनानि दुःखानि दत्ते । वा अनैकधातुव्यसनानि = त्रिदोष ( वातिपत्तकफप्रकोप ) जनितदुःखानि दत्ते । स्त्रीपुत्र-मित्रस्वजनैः विरोधं=विप्रहं, रोगाभिवृद्धि, मरगोन तुल्यं कष्टं च दत्ते ॥ ४२ ॥

आवा-नष्टवल शनिको दशालोगों को अनेक प्रकार के दुःख को देती, या त्रिदोष के प्रकोप से क्लेश देती है। स्त्री पुत्र मित्र परिजनों से विरोध, रोग की घृद्धि, और अरण के तुल्य कष्ट की देती है। धर ॥

श्रथ विशेषफलमाइ--

त्रिषष्टलाभोपगतो मन्दो निन्दोऽर्घसरफलः। यध्यो होनः गुभो मध्यः गुभोऽत्यन्तं ग्रुभावहः ॥ ४३ ॥

त्रिषष्टलाभाषातः = ३।६।११ एतद्वयतमस्थानस्थितः, मन्दः = शनिः, निन्धः श्चिप अर्धसत्मतः = अर्धशुअकतदः । होनोऽपि मध्यः = मध्यकत्तदः । मध्यः आपि शुभः । शुभः श्रिप श्रत्यन्तशुभकत्तदः भवतीति ॥ ४३ ॥

भाषा—३।६।९९ इन स्थानों में स्थित शनि यदि निन्य अर्थात् हीन वली भी हों, तो शुअफल देते हैं। यदि हीन वीर्य भी हों, तो मध्य, मध्य भी हों, तो शुअ, शुम भी हों तो अत्यन्त शुभफल होता है ॥ ४३ ॥

श्रथ लग्नदशाफनमाह-

द्शा तनोः स्वाभिवलेन तुल्यं फलं द्दातोत्यपरो विशेषः। चरे शुआ मध्यफलाऽघमा च द्विस्तिमेऽस्मादिपरीतसृद्धम् ॥ ४४ ॥

तनोः = लग्नस्य, दशा स्वामिवलेन तुल्यं फलं ददाति, यदि लग्नेशः पूर्णयली तदा शुअं फलं पूर्वम् । यदि लग्नेशो मध्यवली तदा शुमं फलं मध्यमं, यदि हीन-वली तदा ग्रभं फलं स्वरूपमेवं स्वामिषलानुसारं लग्नदशाफलं वेशम् । तत्र अप-रोऽपि=ग्रन्योऽपि विशेषोऽस्ति । चरे=चर्राशौ, मेषकर्कतुलामकरेषु प्रथम-दितीय-तृतीय-द्रेष्काणमेदेन शुभा, मध्यफला, श्रधमा च लग्नदशा भवति । यथा चरराशौ प्रथमद्रेष्काणान्तर्गते लग्ने लग्नदशा शुभा भवति । चरराशौ द्वितीयद्रेष्काणान्तर्गते लग्ने तद्शा मध्यफला स्यात्तथा तत्रव तृतीयद्रेष्काणलग्ने लप्नदशा श्रधमा=श्रशभ-फता भवति । एवं द्विमृत्तिभे=द्विस्वभावराशौ प्रयम-द्वितीय-द्रेष्काणमेदवशेन लग्नदशाफलं, श्रस्माच्चरलग्नदशाफलात् विपरीतं = विलोमम् ऊह्यम् । यथा द्वितः नौ प्रयमद्रेष्काणेऽधमा, द्वितीये मध्यमा, तृतीये शुभा भवतीति ॥ ४४ ॥

भाषा—छम्न की दशा अपने स्वामी के बळानुसार फळ को देती है, और यहाँ कुछ और विशेष है-चर छम में देष्काण भेद से ग्रुभ मध्य अनिष्ट फळ होता है। द्विःस्वभाव राशि के देष्काण भेद से इस से विपरीत अर्थात् अग्रुभ, मध्य, ग्रुभ फळ होते हैं। विशेष स्पष्टता के छिये चक्र छिखता हूं। यहाँ यह भी युक्ति है कि-

| राशिः            | चर      | स्थिर     | द्धिःस्वभाव |
|------------------|---------|-----------|-------------|
| प्रथमद्रेष्काण   | शुभा    | श्रनिष्टा | श्रधमा      |
| द्वितीयद्रेष्काण | मध्या   | शुभा      | मध्यमा      |
| तृतीयद्रेष्काण   | श्रशुभा | समा       | शुआ         |

"वर्गोत्तमा नवांशाश्वरादिपु प्रथममध्यान्त्याः।" इस लघुजातक के वचन से चर-राशि का प्रथमनवांश, स्थिर का मध्यनवांश, द्विःस्वभाव का अन्त्यनवांश ये वर्गोत्तम हैं। ऐसे ही चरमें प्रथम, स्थिरमें द्वितीय, द्विःस्वभाव में अन्तिम नवांश ये वर्गोत्तम द्वेष्काण हैं। इस लिये इन देष्काणों की लग्नद्शा अच्छी होती है॥ ४४॥ स्रानिष्टमिष्टं च समं स्थिरक्तें क्रमाद्दकाणोः फलमुक्तमाद्यः। सत्स्वामियोगेत्वणतः ग्रुभं स्यास्पाणेत्वणात्कष्टफलं च वाच्यम्॥ ४४॥

स्थिरक्षें = स्थिरराशी, द्रेष्काणमेदेन श्रानष्टं, इष्टं = शुभं, समं च फलं भवति, एवं क्रमाद्स्काणेः = प्रथम-द्वितीय-तृतीयेः फलं=शुभाशुभं, आर्थः=पूर्वाचार्थेरक्तम्, तत्र सरस्वाम्योगेक्षणतः = शुभस्वामिसंयोगदृष्टितः शुभं लग्नदृशाफलं भवति, गापेक्षणात्=पापमहृदृष्टियोगात् कष्टफलं वाच्यम् ॥ ४५ ॥

भाषा—स्थिरराणि में दृष्काण भेद से अशुभ शुभ समान फल हाता है, इस प्रकार देष्काणों के भेद से शुभाशुभ फल प्राचीनाचार्य कहे हैं। बहां शुम्ब्रह और स्थामी के योग छि से शुभ और पापप्रहों की छि **छौर योग से** खशुभ छम्नक्ष्माफल समझना चाहिये॥ ४५॥

श्रयान्तर्रशासाधनं तच्छुभाग्रभकतं चाह—
दशामानं समामानं प्रकल्पोक्तेन चर्माना ।
श्रम्तर्दशाः साधनीयाः प्राक्पात्यांशवशेन तु ॥ ४६ ॥
श्रादायन्तर्दशा पाकपतेस्तरसमतोऽपराः ।
श्रभेक्षसान्वयान्मेज्य। सफलं परिचितयेत् ॥ ४७ ॥
चन्द्रारजोवाः सोस्येज्यश्रका रिविध् तथा ।
मन्देज्यश्रकाः स्र्येन्द्रभामाः सोस्येज्यस्र्यजाः ॥ ४= ॥
जोवक्शकाः स्र्योदेः श्रभा श्रन्तद्शा इमाः ।
श्रम्येषाप्रश्रभा क्षेया इति वामनभाषितम् ॥ ४६ ॥

# इति शहदशाफलानि ।

दशामानं = पात्यायिनीदशामानं यस्य प्रद्वस्य यदागतं तत् समामानं=दशाः वर्षमानं क्रकल्य, उक्तेन = क्रियतेन, वर्त्मना=मागेण, अन्तर्दशासाधनरीत्या प्राक्ष्णात्यांशवशेन अन्तर्दशाः = दिनाद्काः साधनोयाः । यथा सकलपात्यायनीदशादिः नाश्चिगेनेन यदि पृथक् पृथक् तत्तद्भद्दस्य दिनादिदशा लभ्यते तदा इष्टभद्दशायां केत्यनुपतेनान्तर्दशा सिद्ध्यति । तत्र आदी पूर्वं पाक्षपतेमद्दादशाधीशस्य अन्तर्दशाः अविति । ततो यत्क्रमेण दशाधीशाः सन्ति तत्क्रमेणेन अपराः अन्तर्दशाः वाध्याः । तत्र शुभेक्षणान्ययात्=शुभवद्दष्टिसंबोगात् , मैन्यात् = मित्रभवस्योगदिवः तत्क्रलं=तदन्तर्दशाकलं, परिचिन्तयेत्=विचार्यं लिखेत् । तत्र स्यादेः सूर्यमारभ्य ततः स्यादीनां दशासु क्रमेण चन्द्रारजीवाः, सौम्येज्यसुकाः, तथा रिविच्यं, मन्देज्यशुकाः, स्यादेश्यास्य क्रमेण चन्द्रारजीवाः, सौम्येज्यस्याः । अन्तर्दशाः, शुभाः= गुभक्ता छकाः । अर्थात् स्यद्रशायां चन्द्रकुजगुक्षणामन्तर्दशाः शुभाः । चन्द्रस्थायां वुधगुक्शुकाणामन्तर्दशाः शुभाः । यन्द्रस्थायां चिचन्द्रयोरन्तर्दशे शुभे । एवं छर्षभ बोध्यम् । अन्येवसुक्तास्वानां दशाः अशुभा ह्याः । इति वामनभाषित-

म् = वामनवामाचार्यस्य कथनमस्तीति ॥ ४६-४९ ॥

भाषा—जिस प्रह का जो दशायान आया है उस को महादशा मान कर विशां तरी अलोत्तरी में जैसे अन्तर्दशा साधन करते हैं, वैसे वहां भी अन्तर्दशा साधन

करना । जैसे-सब प्रहों के दशामान योग में यदि पृथक् २ सब ब्रहों के दशामान पाते हैं, तो एक किसी ग्रह के (जिस दशा में अन्तर्दशा साधन इष्ट है) दशामान में क्या ? इस प्रकार 'दशा दशाहता कार्या' इसी तरह पहले पारयांशाओं के वश से अन्तर्दश साधन करना । उसमें पहली अन्तर्दशा दशेश की होगी । उसके बाद जिस क्रम सा यहाँ की दशा है, उसी क्रम से अन्तर्दशा का भी क्रम समझना चाहिये। वहां शुभ महों के योग दृष्टि से शुभ, पाप महों के योग दृष्टि से अशुभ कहना। अब किसकी दशा में साधारणतः किसकी अन्तर्दशा अच्छी है सो कहते हैं। रविकी दशा में चन्द्र कुज और गुरु इनकी अन्तर्दंशा अच्छी है। चन्द्रमा की दशा में बुध गुरु और शुक्र की अन्तर्देशा, सङ्गळ की दशा में रिव और चन्द्रमा की अन्तर्देशा, वस की दशा में शनि गुरु और शुक्र की अन्तर्दशा, गुरु की दशा में सूर्य चन्द्र कुत प्रहों की अन्तर्दशा, शुकदशा में बुध गुरु शनि की अन्तर्दशा, शनि की दशा में बृहस्पति बुध शुक्र की अन्तर्दशा अच्छी होती है। औरों की अन्तर्दशा अच्छी नहीं होती है। यह वाम-नाचार्य ने कहा है। यह साधारण रूप से कहा है, यथार्थतः हरेक ग्रह किस राशि में किस से देखा जाता है। वर्ष में किसका कैसा बळ है, किस भाव का स्वामी, किस भाव में बैठा है किस से देखा जाता है। किस से संयुक्त है। किससे इत्यशाल बादि योग करता है,ये सब विचार कर ग्रम या अग्रम कहना। न कि केवल साधार-ण इप से रवि की दशामें चन्द्रमा की अन्तर्दशा अच्छी होगी। यदि चन्द्रमा नीच का और ६।८।१२ स्थानों में हो, ईसराफ आदि योग होता हो, तो कभी नहीं ग्रम फल होगा । ऐसेही सब को विचारना ॥ ४६-४६ ॥

॥ इति प्रहाणां दशाफळानि ॥

श्रय लगस्यप्रद्वाणां फलानि-

सूर्यारमन्दास्तनुगा ज्वरातिं धनव्तयं पापयुगिन्दुरिस्थम् । शुभान्वितः पुष्टतनुश्च सौख्यं जोवश्चश्चका धनवान्यलासम् ॥ ५० ॥

स्योरमन्दाः=रिवकुजशनयः, तनुगाः=लप्तस्थाः, एषु प्रत्येको प्रहो वा हो प्रहो, वा सकला प्रहा इति बोध्यम् । तदा ज्वरातिं=ज्वरपोद्धां, धनक्षयं च कुर्वन्ति । इत्यं लगस्यः पापयुक् इन्दुखन्द्रः ज्वरातिं धनक्षयं च करोति । तत्रायं तर्कः करणीयः-यदि लगगः स्यम्तदा पित्तज्वरः । चन्द्रः सगापो लग्नस्थस्तदा कप्रज्वरः । भौगो लग्नस्थस्तदा शीतलाज्वररोगः । यदि त्रयो लग्नस्थस्तदा त्रिदोषज्वर इति । अथ ग्रुमान्वतः=ग्रुमगुनः, पृष्टतनुः = पूर्णविम्वः, चकाराच्छुमदृष्ट स्या लग्नस्थस्तदा सी-ख्यं ददाति, जीवहृशुका लग्नस्थास्तदा धनधान्यलाभं कुर्वन्ति ॥ ४० ॥

भाषा—सूर्य मंगळ शान ये तीनों या हर एक ग्रह छम में हों तो जबर की पीड़ा हो, और धनचय हो। यहां सूर्य छम में रहने से वित्तज्वर, मङ्गळ ठवन में रहने से रक्किषत्त शीतळा जबर हो। यदि शनि ठवन में हो तो वायुमूळक जबर हो, तीनों हों तो तिदोषमूळक जबर हो। यदि पापयुत इप्ट चीण चन्द्रमा ळवन में हों, तो जबर कफ हो, धनचय हो। यदि शुभयुत शुभदप्ष पूर्णविव्य चन्द्रमा ळवन में हों तो सुख देते में। और बृहस्पति बुध, शुक्र ये तीनों या हर एक छवन में हों, तो धन छाभ धान्य छाम को करते हैं। ५०॥

श्रथ धनभावस्थितसक्त प्रहफलम्-

चन्द्रज्ञजीवास्फ्रजितो धनस्था धनागमं राज्यसुखं च द्युः। पापा धनस्था धनहानिदाः स्युर्नृपाद्भयं कार्यविघातमार्किः॥ ४१ ॥

चन्द्रज्ञजीवास्फुजितः = चन्द्रबुघगुरुशुकाः, धनस्याः = द्वितीयभावस्याः, धनागमं, राज्यसुलं च द्युः । पापाः = रिवकुजशनयः राहुकेत् च धनस्याः सन्तः, धनह्वान्दाः स्युः । धनस्यः श्रार्किः = शनिः, नृपाद्भयं = राजतो भयं, कार्यविष्यातं च करोति ॥ ५१ ॥

आपा—चन्द्रमा बुध शुक्ष ये द्वितीयभाव में हों तो धनलाभ, राज्यसुख करत हैं। और सूर्य कुज शनि, राहुकेतु ये सब द्वितीयभाव में हों, तो धनहानि करने वाले होते हैं। शनि यदि दूसरे भाव में हों तो राजा से भय और कार्यहानि को करते हैं १५ श्रय तृतीयभाविस्थतसकलप्रहफ्तम्—

> दुश्चिक्यगाः खलखगा धनधर्मराज्य-लाभप्रदा बलयुताः चितिलाभदाः स्युः। सौम्याः सुखार्थसुतमानयशोविलास-लाभाय हर्षमतुलं किल तत्र चन्द्रः॥ ४२॥

खलखगाः = पापप्रहाः, रिवकुजरानयः, दुष्टिक्यगाः = तृतीयमायगतास्तदा घनधर्मराज्यलाभप्रदा भवन्ति । यदि ते बलयुतास्तदा क्षितिलाभदाः = भूमिन्नेत्र-प्राप्तिकरा भवन्तीति । यदि सौम्याः = शुभाः चुधगुरुशुकाः तृतीयस्थानगतास्तदा सुखार्थस्तमानयशोविलासलाभाय भवन्ति । यदि चन्द्रः तत्र = तृतीये स्थितस्तदा खातुलं = पूर्णं, हर्षं = विनोदं ददाति ॥ ४२ ॥

आपा—बहि रिव शिन और मङ्गळ तीसरे भाव में हों, तो धनलाम, धर्मळाम, राज्यलाभ होते हैं। यदि वे पापप्रह वलयुक्त हों, तो भूमिलाभ होता है। यदि शुभ बह ( बुध, गुढ, गुक्र ) वे सब तीसरे भाव में हों तो सुख धन पुत्र संमान यश और बिनोब लाम के लिये होते हैं। और यदि चन्द्रमा तीसरे स्थान में ह्यें तो पूर्ण हर्ष को देते हैं॥ ५२॥

यय चतुर्थभावस्थसकलग्रहफलम्--

चन्द्रः सुखे खलयुतो व्यसनं रुजं च पुष्टः ग्रुभेन सहितः सुखमातनोति। सौभ्याः सुखं विविधमत्र खलाः सुखार्थनारां रुजं व्यसनमध्यतुलं अयं च ४३

खलयुतः = पापयुतदृष्टिष्टन्द्रः सुखे = चतुर्थभावे स्थितस्तदा व्यसनं, वर्ज = रोगं च दत्ते । यदि पुष्टः, शुभेन युतदृष्टिष्टन्द्रखतुर्थे स्थितस्तदा सुखम् धातनोति=सर्वतोभावेन ददाति । सौम्याः = शुभाः चतुर्थस्थानस्थिताः, तदा विविधं सुखं द्युः । खलाः = रविकुजशनयः श्रत्र = चतुर्थे स्थितास्तदा सुखार्थनाशं, वर्जं = रोगं, श्रतुलम् = श्रसीमं, व्यसनं = क्लेशं, श्रतुलं भयं च द्युः ॥ ५३ ॥

आया—पाप युत्त दृष्ट दुर्वल चन्द्रमा यदि चौथे आव में हो तो क्लेश, रोग को देता है। यदि पुष्टशरीर ग्रुभ-युत-दृष्ट चन्द्रमा चतुर्थभाव में हो तो सुख को देता है। यदि ग्रुभमह ( सुध, गुढ, ग्रुक ) चौथे स्थान में हों, तो नाना प्रकार के सुख को देते हैं। यदि पापमह ( रिव शनि कुज ) चतुर्थस्थान में हों, तो सुखनाश, धननाश, रोग, झेशर, अधिक भय को करते हैं। ५३॥

श्रय पद्यमभावस्थसं कलप्रहफलम् —

पुत्रवित्तसुखसञ्चयं श्रुमाः पुत्रगा भृगुसुतोऽतिद्दर्षदः । पुत्रवित्तधनवुद्धिद्वारकास्तरकरामयकलिप्रदाः खलाः ॥ ५४ ॥

शुभाः = बुधगुकशुकाः पूर्णवलखन्द्रक्षेते पुत्रगाः = पश्चमभाषगतास्तदा पुत्रवि-त्तसुखसंचयं=पुत्रसुखं, विस्तस्वयं=धनसंप्रहं च दिशन्ति । भृगुसुतः पश्चमगतस्तदाः ऽतिहर्षदः भवति । यदि खलाः = पापाः रविकुजशनयः क्षीणचन्द्रक्षेते पश्चमभावगता-स्तदा पुत्रवित्तधनसुद्धिहारकाः = पुत्रहारकाः, धनहारकाः, धनधान्यहारकाः, बुद्धिहारकाक्ष भवन्ति । तस्करामयकलिप्रदाः=चौरोपद्रवरोगागमकलहकराष्ट्र भवन्ति।

भाषा—यदि शुभग्रह (बु॰ गु॰ शु॰ पूर्णवलीचन्द्र ) पञ्चम भाव में स्थित हों, तो पुत्र सुल, धनलाभ करते हैं, और आनन्द को भी देते हैं। यदि पापग्रह (र॰ श॰ मं॰ चीणबली चन्द्र ) पञ्चमभाव में हों, तो पुत्रनाश, धनधान्य नाश, बुद्धिनाश और चौर का उपद्रव रोगका प्रचार लोगों से विरोध को करते हैं॥ ९४॥

श्रथ षष्ट्रभावस्थसकलग्रहफलम् —

षष्टे पापा वित्तलाभं सुखारित भौमोऽत्यन्तं हर्षदः शत्रुनाशम् । सौम्या भीति वित्तनाशं कलि च चन्द्रो रोगं पापयुक्तः करोति ॥४४॥ षष्टे = षष्टभावे स्थिताः पापाः ( र० मं० श० सी० चं० ) वित्तलासं=धनप्रिति सुखाप्ति=सुखलाभं कुर्वन्ति । षष्टस्थः भौमः ऋत्यन्तं हर्षदः, शत्रुनाशं च करोति । षष्टस्थाः भौति=भयं, वित्तनाशं = धनक्षति, कर्लि = कलहं च कुर्वन्ति । पापयुक्तः क्षीणश्चन्द्रः रोगं = कफःवरादि करोति ॥ ४४ ॥

आपा—यदि पापप्रह पष्टस्थान में हों, तो धनलाभ, खुखलाभ करते हैं उस में मङ्गल षष्टस्थान में हों, तो अत्यन्त हर्ष को और शत्रुनाश को करता है। शुभग्रह षष्टस्थान में होने से भय, धननाश, कलह को करते हैं। उसमे चीणचन्द्र यदि लुंड स्थान में हो तो कफ, उबर खोसी को करता है॥ १४॥

#### श्रय सप्तमभावस्यसक्तम् इफलम् —

सपापः शशो सप्तमो व्याधिभीति खलाः स्त्रीविनाशं कर्लि शृत्यभीतिम् । शुभाः कुर्वते वित्तलाभं सुखाप्ति यशो राजमानोदयं वन्धुसौख्यम् ॥५६॥

खपापः = पापयुतदृष्टः शशी = चन्द्रः सप्तमस्यस्तदा व्याधिभीतिं=रोगभयं करो-ति । खलाः = पापाः सप्तमे स्थितस्तदा स्रोविनाशं, कलि, भृत्यभीति = सेवकमयं च कुर्वन्ति । सप्तमगताः शुभाः वित्तलाभं, सुखाप्ति यशः राजमानोदयं, वन्धुसौख्यं कुर्वन्ति ।

भाषा—यदि पाप-युक्त-षष्ट चन्द्रमा सप्तम में हों, तो रोग भय करता है। यदि पापप्रह (र-मं-श) सप्तम में हों, तो स्त्रीनाश (स्त्रीकष्ट) कलह, नोकर से भय करते हैं। शुभग्रह यदि सप्तम में हों, तो धनलाभ, सुखलाअ, यश, राजसंमान परिवार सुख करते हैं॥ १६॥

### अयाष्ट्रमभावस्थसकलप्रहफलम्—

चन्द्रो ऽष्टमे निधनदः खलखेटयुक्तः पपाश्च तत्र मृतितुल्यफलं च विद्यात्। स्रोम्याः स्वयातुवरातो रुजमर्थहानि मानत्तयं मुथरिले ग्रमजे ग्रुमञ्च॥४७॥

खलखेटयुक्तः = पापयुतः चन्द्रः श्रष्टमे स्थित्ततदा निधनदः=मरणकरः, पापाः श्रष्टमगतास्तदा मृतितुल्यफलं विद्यात् = जानीयात् । श्रष्टमस्याः सौम्याः=ग्रुभप्रद्वाः स्वधातुवशतः रुजं=रोगं, श्रर्थहानिं=धनक्षयं मानहानि च कुर्वन्ति । तत्र श्रुमजे मुय-शिले स्वति श्रुमं = श्रुमफलं भवति ॥ ५७ ॥

भाषा—पाष्युत चन्द्रमा अष्टम में हों तो मरण करता है। पाष्म्रह अष्टम में हो तो मरण समान कष्ट होता है और शुभम्रह अष्टम में हो, तो अपने धातुवन जिस मह के जो धातु हैं, उस मूलक रोग होता है, धननान्न, संस्थान का नाश होता है। वहां यदि शुभग्रह से इत्यशाल हो, तो शुभ होता है॥ ५%॥ श्रथ नवमभावगतसक्तश्रहकत्तम्—
तपिस सोद्रभोः पशुपोडनं खलखगेऽतिमुदा रविरत्र चेत्।
शुभखगा धनधमेविवृद्धिदाः खलखगेऽपि शुभेत्यपरे जगः॥ ४८॥

खलखगे = पापप्रहे, तपसि = नवसस्थानगते सित सोदरभीः=सहोदरभयं पशु-पीडनं = पालिताश्वगोमहिष्यादिनाशं भवति । यदि श्रत्र=नवमे, रविस्तदाऽतिमुदः= अप्रिकहर्षाणि, भवन्ति । शुभप्रहाः नवमे स्थिताः धनधर्मविवृद्धिदाः भवन्ति । श्रपरे श्राचार्याः खलखगे नवसस्थे सित दशा शुभा इति जगुः ॥ ५८॥

आषा—पापप्रह नवम स्थान में रहने से सहोदर को अय, पशुओं की पीढ़ा, होती है। यदि वहां रिव नवम में हों, तो अत्यन्त हुए को देने हैं। यदि शुअग्रह नवम स्थान में हों, तो धन धर्म को वढ़ाते हैं। और आचार्य कहते हैं कि नवम में पाप रहने से शुअ ही होता है॥ प८॥

त्रथ दरामस्थानस्थितसङ्गलप्रहफ्तम्— गगनगो रविजः पशुवित्तहा रविङ्जज्ञौ व्यवसायपराङ्गमौ । धनसुखानि परे च धनात्मजावनिपसङ्गसुखानि वितन्वते ॥ ४६ ॥

गगनगः = दशमस्थानस्थितः, रिवजः = शिनः, पशुवित्तहा=पशुधनस्तिकरो भवति । गगनगौ रिवकुजौ, व्यवसायपराक्रमौ कुरुतः । परे = शुभाः, धनसुखानि, धनारमजावनिपसम्भस्रस्थानि=धनपुत्रराजसङ्गसुखानि च वितन्वते=दिशन्ति ॥ ४९ ॥

आषा—दसर्वे स्थान में र्चान हो, तो पशु धन नाशक होता है। और रवि मङ्गळ दशम स्थान में हों, तो व्यापार उद्योग को करते हैं। और शुभ ब्रह यदि दशम में हों तो धनसुख, पुत्रसुख, राजसमागम सुख करते हैं॥ ५९॥

श्रथ लाभभावस्यसकलप्रहफलम्-

लाभे धनोपचयसौख्ययशोऽभिवृद्धि सन्मित्रसङ्गवलपुष्टिकराश्च सर्वे । ऋरा वसेन रहिताः सुतवित्तवुद्धिनाशं ग्रुभास्तु तनुतां स्वफलस्य कुर्युद्धः

सर्वे = पापाः शुभाख सवता भूत्वा लाभे = एकादशस्थाने स्थितास्तदा धनोपच-यसौख्ययशोऽभिवृद्धि, सन्मित्रसम्भवतपुष्टिकराख भवन्ति । वत्तेन रहिताः कूराः = पापाः स्तिविक्तवुद्धिनारां कुर्वेन्ति । बत्तेन रहिताः शुभाः स्वफलस्य शुभस्य तनुतां= अस्पतां कुर्युः ॥ ६०॥

आपा—सकळ पापप्रह या ग्रमप्रह लाभ (एकादश ) स्थान में हों, तो धनवृद्धि, यशोवृद्धि, अच्छे मित्रों के सङ्ग, वलपुष्टि को करते हैं । वळ हीन पापप्रह यदि लाम स्थान में हों, तो पुत्रनाश, धननाश, बुद्धिनाश को करते हैं। और बल्हीन शुभप्रह अपने शुभफल को कुछ कमती करते हैं॥ ६०॥

श्रय व्ययभावस्थसकलप्रहफलम्--

पापा व्यये नेत्ररुजं विवादं हानि धनानां नृपतस्करादेः । सौम्या व्ययं सद्व्यवहारमार्गे कुर्युः शनिर्हर्षवित्रृद्धिमत्र ॥ ६१ ॥

रापाः=पापप्रहाः यदि व्यये=द्वादराभावे स्थितास्तदा नेत्रकज=नयनरोगं, वि-वादं=शुक्तकलहं, धनानां नृपतस्करादेः सकारााद्धानि कुर्वन्ति । व्ययभावगताः शु-भाख सद्वयवृहारमागं व्ययं कुर्युः, व्ययगः शनिस्तु हर्षविद्वद्धिं करोतीति शनिकल-मन्यप्रन्याद्विरुद्धं वर्तते ॥ ६१ ॥

आपा—यदि व्ययभाव में पापप्रह हों तो नेत्ररोग, विवाद, राजा से चोर से धनों की हानि करते हैं। और व्ययभाव में यदि शुभग्रह हों, तो अच्छे कायों में खर्चा हो। शनि व्ययभाव में रहने से हर्षकृद्धि करते हैं॥ ६१॥

> श्रीगर्गान्वयभूषणं गणितिविचिन्तामणिस्तरस्तोः उनन्तोऽनन्तमितःर्यधारखलमितिःवस्रये जनुःपद्धतिम् । तत्स्नुः खलु नोलकण्ठविवुधो विद्वच्छिवानुश्चया भावस्थम्रहपाकदौःस्थ्यसुखतायुक्तं फलं सोऽम्यधात् ॥ ६२ ॥

चरणत्रयं व्याख्यातमेव केवलं चतुर्थवरणो व्याख्यायते । स नीलकण्ठदैवशः भावस्थ्यस्पाकदौःस्थ्यसुखतायुक्तं=द्वादराभावगत्रम्हजनितक्लेराशुभत्वसहितं फलं स्रभ्यधात् उक्तवानिति ॥ ६२ ॥

भाषा—इस रलोकका अर्थ पहले लिख चुका हूं। यहां ४ ये चरण का अर्थ यह है-नीलकण्ठ देवज्ञ वारहों भावमें प्रहोंके ग्रुभाग्रुभ फलों को कहे ॥ ६२ ॥

इति दशाफलाध्यायः।

# अथ मासादिनफलाध्यायः।

तत्रादौ मासप्रवेशवेलासाधनमाह—
मासार्कस्य तदासत्रपङ्क्तिस्थेन सहान्तरम् ।
कलीकृत्यार्कगत्याऽऽप्तदिनाद्येन युतोनितम् ॥ १ ॥
तत्पङ्क्तिस्थं वारपूर्वं मासार्केऽधिकहीनके ।
तद्वाराद्य मासवेशो युवेशाऽध्येवमेव हि ॥ २ ॥

मासार्कस्य=एकदित्रिराशियुकस्य सूर्यस्य, तदासन्नपंक्तिस्थेन सूर्येण सह अन्तरं कार्यम् । तत्र प्रथममासप्रवेशे वर्षप्रवेशकालसिद्धा एव सर्वे विषया वोष्याः । द्वितीयमासे त वर्षका निकसूर्यराययादावेकराशि संयोज्य मासार्कः । तृतीयमासे रा-शिद्वयाधिको वर्षकालिकस्यों मासार्कः । अथवा एकराशियुक्तो द्वितीयमासप्रवेशका-लिकसुर्यो मासार्को भवति । अतएव संज्ञातन्त्रे— 'एकैकराशियुद्धया चेतुरसोऽशा-शैर्यदा रविः। तदा मासप्रवेशः" इत्युक्तम्। तस्य मासार्कस्य, तदासन्नपङ्कि-स्थेन=तरसमीपतर-मिश्रमानकालिकसूर्येण यदन्तरं, तरकलीकृत्य=कलात्मकं कृत्वा, अर्फगत्याऽऽप्तदिनाधेन अधिकहीनके मासाकें खित नारपूर्व तत्पङ्क्तिस्थं युत्तीनितं कार्यम् । यदि मासाकोदधिकः पङ्किस्यः सूर्यस्तदा ऋणं, तथा मासाकौदूनः पङ्कि-स्यसूर्यस्तदा धनमिति वोध्यम् । तत्र मासकालपङ्किकालयोरन्तरहानार्थमनुवातः यदि रिनगरया एकं दिनं तदा मासार्कपङ्किस्थाकीन्तरकलाधिः किमिति दिनादिकं फलं जातं तद्धनचालने पङ्किकाले दिनादिके धनमृणचालने ऋणं कार्यम् तदा मासप्रवेशकालः स्यात् । एवमेव युप्रवेशकालः साध्यः । यथा माराके एकः शयो-जनेन द्वितीयदिनप्रवेशार्कः, अंशद्वययोजनेन तृतीर्यादनप्रवेशाके एवं, यद्दिने दिन-प्रवेशकालः साध्यते, तद्दिवसीयदिनप्रवेशार्कस्य तथा तद्दिवसीयसुर्याशानां च यद न्तरं तरकलात्मकं विधाय रविगतिकलया एकं हिनं षष्टित्रटिकात्मकं सभ्यते तदा तदन्तरक्तलाभिः किमिति यहलुब्धं समयमानं तेन मिश्रमानकातस्याधिकत्वे शोध्यं भ्यूनरवे योज्यं तदा दिनप्रवेशकालः सिद्धधति ॥ १-२ ॥

भाषा—वर्षप्रवेश काल्कि खूर्य में एक राशि जोड़ने से दूसरे माल प्रवेश का सूर्य, दो राशि जोड़ने से तीसरे मास के सूर्य, इस प्रकार जिस मास का मासप्रवेश साधन करना हो, उस मास का जा मासार्क हो और उसके पूर्व पर जो पंकि नजदीक हो, उस पंक्ति का जो सूर्य उन दोनों सूर्यों का अन्तर करके कलास्मक बनावे, उसमें रविगतिकला से भाग देने पर जो छिट्ट हो, वह यदि एंक्तिस्थार्क से मासार्क अधिक हो, तो पंक्ति के वारादि काल में जोड़ना, यदि एंक्तिस्थार्क से मासार्क न्यून हो, तो पंक्ति के वारादि में घटाना तो मान्यवेशकाल होगा। इसी प्रकार दिनप्रवेश भी साधन करना। जैसे प्रथमदिनप्रवेश वर्षप्रवेश काल हो में हुआ। दूसरा दिनप्रवेश जानने के लिये वर्षप्रवेशकालिकसूर्य में १ अंश जोड़ा, तो दूसरे दिनप्रवेश का सूर्य हुआ, इसका और उसी दिन के मिश्रमान कालिक सूर्य का अन्तर करना, उसकी कला बनाना, उसमें रविगतिकला से भाग देकर पहले घटी वाद में शेष को साठ से गुणाकर फिर गतिकला से भाग देने पर पर आवेग यह

षटी पछ सिश्रसान काल में जोड़ना घटावा, अर्थात् दिनाई से मिश्रमानकालाई अ-धिक है तो घटाना यद्दि न्यून है, तो जोडना तव दिनमवेशकाल हो जायगा ॥ १–२ ॥ उदाहरण—

किसीका आसप्रदेशार्के—३।१२।१०।१२ है। उसके समीपकी पंक्ति था॰ शु॰ २ शिल ४७।२९ के समय का सुर्यं = ३।९।५९।३६ है। इन दोनों के अन्तर = ०।२।१३।१६ की कळा = १७१।१६" में सुर्यंकी गतिकळा = १७।९" से मागदेने पर २।५९।१७ दि॰ नादि हुवे। यहां पंक्तिस्थ सूर्यंसे मासार्क अधिक है इसळिये पंक्तिके नारादि ६।४२। २९ में २।५६।५० के जोड़ने से २।४०।२६ याने आ० शु० ५ मं० को ४०।२६ इष्टाकाळमें आसप्रदेश होगा। इसीतरह दिनप्रदेश भी समझना चाहिये॥ अय मासप्रदेश मासेशस्थाधनगाइ—

मासप्रवेशकासे हो प्रहान्मावांश्व साध्येत्। तत्र मास्रतवोशीशो सुथहा सन्मयस्तथा ॥ ३ ॥ त्रिराशिपो दिवनिशो रवीन्दुअपतिस्तथा । श्रम्प्रवेशकानेश पषां वीयधिकस्तनुम् ॥ ४ ॥ पश्यम्मासपितद्वयस्ततो वाच्यं शुआग्रुअम् । श्रपरे मासकानेश मासाधिपतिमृचिरे ॥ ४ ॥ दिनेशं दिनकानेशं तथा प्रोचुविचक्तणाः । मास्रश्चेशयोविच्यं फलं वर्षेशबदुवुषैः ॥ ६ ॥

यासप्रवेशकाले, शः = दैनशः, प्रहान् भागाँध साध्येत् । तत्र मास्तनोः=मासप्रवेशकालीनलग्नस्य नाथः=स्वामी तथा मासप्रवेशकालीनसुष्यहेशो प्रहः, जन्मलग्नपतिः, तथा त्रिराशीशः = मासप्रवेशकालिकलग्निराशीशः, दिनिर्शामीसप्रवेशे
कमेण स्वीन्दुअपितः = रिवचन्द्रराश्यिधि प्रहः। दिने सूर्यराशीशः। राष्ट्री चन्द्रराशीशः। तथा श्रव्दप्रवेशलग्नेशः = वर्षलग्नपित्थ एषां षञ्प्रहाणां मध्ये वीर्याधिकः=वलाधिकः, तन्नं = मासप्रवेशलग्नं पश्यन् सन् मासपितिश्चाः। ततो बलवशोन वर्षे शुआशुभं वाच्यम्। श्रपरे=श्रन्ये विचक्षणाः पण्डिताः, मासलग्नेशं मासाधिपतिं=मासेश्वरम् अचिरे = उक्तवन्तः। तथा दिनप्रवेशलग्नेशमेव दिनेशं कथसामासुः। तत्र वुषैः मासवसेशयाः फलं वर्षेशवद्वाच्यम् ॥ ३-६ ॥

आया—आसप्रवेश काल में भी ज्यौतिषी सूर्याद्यिष्ठह, तन्वादि द्वादश भाव को बनावें। अब आसप्रवेश काल में जो लग्नपति तथा आसप्रवेशकालिक मुथहेश, ( यहां वृक्तवर्ष तक जब एक ही राशि चलती है, तो वर्षकालिक मुथेश ही सासप्रवेशकालिक सुयहेश होगा, तब वर्गो मास प्रवेश काल में फिर भिष्क दुथहेश कहा? ठीक है—
क्योंकि, यहि पूर्वमासमवेश कालिक मुधहा राश्यादि शश्याश्याश्य हतने हैं—इसमें
मुधहेश बुध है, लेकिन एक मास में "सार्धमंशद्वयं मासे" इससे शहे इतने शश्या २०१४० इसमें जोदने से ३१००१५०१४० हुए। अब मुधहा कर्कराशि में चली गयीअतः मुधहेश चन्द्रमा हुआ; इसलिये किसी किसी अवस्था में यह भिन्न होता है सो
क्वयं समझना। और जन्मलग्नेश त्रिराशीश, दिन में मासप्रवेश होने से रविराशीश
रात में चन्द्रशशीश, और वर्षलग्नेश इन लें यहाँ में जो सबसे बलवान होकर मास
प्रवेश कालिक लग्न को देखे, वही मासेश होगा। यदि बली भी होकर लग्न को नहीं
देखे तो वह मासेश नहीं होगा इरयादि विषय वर्ष प्रवेशवत् ही समझना। केवल
इतना ही भेद है कि वहां पांच अधिकारी, यहां लें प्रह अधिकारी हैं। कोई २
आचार्य मासप्रवेश कालिक लग्न ही के स्वामी को मासेश तथा दिनप्रवेश लग्न के
क्वामी ही को दिनेश कहते हैं। मासेश दिनेशों के फल बलावलिचारपूर्वक
वर्षशफलवत् ही कहना॥ ३-६॥

श्रथ मासफलमाह—

लग्नांशाधिपतिविलग्नपनवांशेशेन मैत्रीहशा हृष्टो वा सिंहतः शशी च यदि तौ मैत्रीहशाऽऽलोकते । तस्मिन्मासि तनौ सुखं बहुविधं नैरुज्यमिखं फलं तावद्यावदिमे स्युरित्थमथ तान्सञ्चार्य वाच्यं फलम् ॥ ७ ॥

लमांशाधिपतिः = मासप्रवेशलप्तनवांशेशः, विलमपनवांशेशेन = मासप्रवेशः लग्नेशनवांशाधिपेन अर्थान्मासप्रवेशकाले लग्ननवांशपतिर्लग्नपतिनवांशाधिपेन, मेत्रीह्शा = (३१४१६१९१) हष्टथा हष्टः = विलोकितः, वा सहितः = युतः स्यातत्र शशी = चन्द्रः, यदि तौ = लग्ननवांशेशलग्रनपतिनवांशनाथौ मेत्रीहशा (३१४१९१९) आलोकते = वीक्षते, तदा. तिस्मन् मासि, तनौ=शरीरे, वहुविधं सुखं, नैरुज्यम्=आरोग्यं च भवति । इत्यममुना प्रकारेण फलं = मासफलं, तावदेव वाच्यं, यावत् इमे प्रहा इत्यम्=ईहशाः स्युः । अर्थात् तेषां प्रहाणां प्रतिदिनवलन-वशेन नवांशमेदात् तत्पतिष्रहमेदाद् हिष्टमेदात्फलपरिवर्त्तनं जायते । अतः तान् प्रहान् सवार्य=सवाल्य फलं वाच्यम् ॥ ७ ॥

भाषा—सासप्रवेश काल में यदि लग्ननवांशेश, और लग्नेश के नवांशेश से ३१९। ११९९ इष्टि से देखा खाब, या एक साथ हो, तथा उन दोनों को चम्द्रमा मित्रहिष्ट (३१९९१९) से देखे, सो उस महीने में शरीर में (नाना प्रकार के सुख हो, आरोग्य रहै इस प्रकार फछ तब तक ही कहना जब ये तीनो ( छप्ननवांशेश, छप्नपतिनवां-भेका, चन्द्र ) ऐसे रहें, वाद में उनका संचार देख कर मिन्न अवस्था में भी वैसे विचार करना । उसके अनुसार फछ कहना ॥ ७ ॥

श्रथानिष्टकतम्-

तौ तेच्छुबुदशा मिथश्च शशिना दृष्टो मनोदुःखद्दी रोगाधिक्यकरौ च कश्चिदनयोनींचो ऽस्तगो वा यदि । कष्टात्सौख्यमिह द्वयं यदि पुननींचास्तगं स्यान्मृतिः सुत्यब्दोद्धवरिष्टतो मृतिसमं स्यादन्यथेत्यृचिरे ॥ = ॥

तौ लमनवांशेश-लमपितनवांशेशौ भियः = परस्परं, शिशना = चन्द्रेण च ह-हौ = वीक्षितौ, तदा मनोदुःखदौ, रोगाधिक्यकरौ च भवतः । अय यदि वा अनयो-लमलवेश-लमपितलवेशयोर्महयोर्मध्ये एको नीचगतोऽन्योऽस्तगो भवेलदा क-हात्=प्रयासात् सौख्यं स्यात् । इह वा यदि द्वयं = तदुक्तप्रहृद्वयमपि पुनर्नीचास्तगं= नीचगतं, वाऽस्तगतमेव स्यात् तदा मृतिः स्यात् । अथान्यया स्त्यव्दोद्धवरिष्टतः = जन्मवर्षकालघटितानिष्टयोगतः, मृतिसमं = मरणतुश्यं कष्ट स्यात् । इति कलम् आचार्या अचिरे = कथितवन्तः ॥ ८ ॥

भाषा—यदि लग्ननवांशेश, लग्नपितनवांशेश, ये होनों परस्पर एक दूसरे को देखें, या चन्द्रमा से देखें जांय, तो मनोदुःखको और अधिकरोग को देते हैं। यदि उन दोनों में एक नीच में दूसरा अस्त हो तो कष्ट से कुछ मुख हो। यदि दोनों नीच ही में, या दोनों अस्त ही हों, तो मरण होता है। अथवा जन्मकाल, वर्षकाल में अप कह सिद्ध होने से मरणसमान फल होता है। ऐसा आचार्य लोग कहे हैं॥ ८॥

भावांशाधिपतिः स्वभावपनवांशेशेन मैत्रीदशा दृष्टो वा सिंहतः शशो च यदि तो मैत्रीदशाऽऽलोकते । तद्भावात्थसुखं विलोक्यमथतद्भारपासतः कीतितं नोचास्तादि फलं च लग्नवदिदं विद्वद्भिस्हां थिया ॥ ६ ॥

भावांशाधिपतिः = कस्यापि भावस्य नवांशपितः, स्वभावपनवांशेशेन = निजभा-वेशलवेशेन मैत्रीहशा दृष्टः, वा सिहतः, वा शशी चन्द्रश्च तौ भावनवांशेश—भावे-शनवांशेशी प्रही मैत्रीहशाऽऽलोकते तदा तद्भाशेत्यसुखं वाच्यम् । तद्यत्यासतः = तदुक्तविलोमात् शत्रुदृष्ट्या विलोमं फलं कीतितं = कथितम् । नीचास्तादिफलं च लग्नवत् = यथा इतः पूर्वश्लोके ( द्वयं यदि पुनर्नीचास्तगम् ) उक्तं तथैव विद्वद्भिः = पण्डितः, धिया = स्वदुद्धणा उद्यां = ह्यातय्यम् ॥ ९ ॥ भाषा—िकसी भाव का नवांशेश, उस भाव के स्वामी के नवांशेश की मित्र-दृष्टि से देखा जाय, या चन्द्रमा उन दोनों को मिन्नदृष्टि से देखे, तो उस भाव से उत्पन्न सुख कहना। यदि नहीं देखे, तो नहीं कहना। एवं उपनवांशेश, और उपने-शनवांशेश के नीच में अस्त में रहने से जैसा पहले श्लोक में फल कहा है, वैसा ही यहां भावनवांशेश भादेशनवांशेश के वश से भी फल कहना॥ १॥

लग्नेशमासेशसमेश्वरांशनाथा यदंशाधिपमित्रदछ्या ।

दृष्टा युता वा दाशिना च तत्त्रङ्गाचोत्थसौच्याय न चेदनिष्टम् ॥१०॥

लग्नेशः = वर्षलग्नेशः, मासेशः = मासस्वामी, समेश्वरः=वर्षेशः, श्रंशस्वामी= मासप्रवेशलग्नेशः, एते प्रहा यदंशाधिपिमत्रदृष्ट्या = यद्भःवनवांशेशस्य मित्रदृष्ट्या दृष्टाः, वा युताः वा शशिना युतदृष्टास्तदा तद्भावोत्यसौद्याय अवन्ति । इत्यं न चेतदाऽनिष्टं वाच्यम् ॥ १० ॥

आषा—पर्यं छन्नेश, मासेश, वर्षेश, मासप्रवेश—छन्नेश वे चारो ग्रह जिस भावके नवांश्रेश की मिन्नहिट से एट युत हो, या चन्द्रमासे युतहर हो, तो उस आव से जिन चीजों के विचार होते हैं, उन विषयों के सुख होते हैं। अन्यथा अग्रुस जानना ॥१०॥

निर्वता व्ययषष्ठाप्रांशपा सरफलदायकाः।

श्रन्ये सवीर्याः श्रुभदा व्यत्यये व्यत्ययः स्पृतः ॥ ११ ॥

व्ययषष्टाष्टांशपाः = व्ययषष्टाष्टमभावनवांशस्यामिनः, निर्वेताः = वलहीनास्तदा सरफलदायकाः भवन्ति । एते तु खनिष्टफलदा एव, तेन यदि ते खवलास्तदार्ऽनिष्ट-फलपोषकाः, दुर्वलास्तदारुल्पानिष्टफलदा ख्रत एव शुभफलदायकाः । अन्ये = तनुः धनसहलकुखसुतजायाधर्मकर्मायभावेशाः स्ववीर्याः = वलयुक्तास्तदा शुभदा भवन्ति । व्यत्ययेर्र्थात् १२१६।८ एतद्भावेशाः स्वलास्तदारशुभदाः, ११२।३।४।४।७।९। १०११ एतद्भावेशास्तल्लवेशाः दुर्वलास्तदार्ऽनिष्टफलदाः । एतेनानिष्टभावा दुर्वलाः शुभदाः शुभभावाः सवलास्तदा शुभदा इति सिद्धम् ॥ ११ ॥

सापा—१२।६।८ इन भावों के नवांशेश निर्वल हों, तो श्रभफल को देते हैं। बौर यदि शेप (१।२।३।४।७।९।१०।११) भावों के नवांशेश सबल हों, तो श्रभ फल देते हैं। यदि १२।६।८ इन भावों के नवांशेश सबल हों, तो अश्रभफल देते हैं। यदि १। २।३।४।८।०।११२ भावों के नवांशेश दुबँल हों, तो अश्रभ फल होते हैं॥ ११॥ सम्बेशासिशासिशासिशासिशासिशास्त्र पडियोगताः सपापाः।

हृष्टाः खतः रात्रहरा। अत्र मासे व्याध्यादिविद्विड्भयदुः खदाः स्युः ॥१२॥

लग्नेश-मासेश-समेरा-मुन्याधीशाः, षढश्रोपगताः=षष्ठाष्टमस्थानगताः, ष्रत्र छन्दोभन्नातुरोधेन व्ययोपादानं न कृतं, तेन ६१=१९ र समानफलदातृखात्समत्वाद्द-योर्प्रह्योः तृतीयस्यापि प्रहृणं, तथा ते सपापाः=पापम्रहृखंयुताः, खलैः=पापैः शत्रु- हशा (१४।७.१०) दृष्टास्तदा श्रंत्र मासे ते प्रहाः व्याध्यादिविद्विद्भयदुःखदाः = व्याधिरोगभय-शत्रुभय-दुःखदा भवन्ति ॥१२॥

आपा—वर्षत्यनेवा, मासेवा, वर्षेवा, मुथहेवा ये ग्रह यदि ६।८।१२ इन स्थानों में हों, और पापग्रह से संयुत हो, या पापों की बाजु (१।४।७।१०) इप्टि से एप्ट हो, तो उस मास में वे ग्रह सब व्याधिभय, रोगभय, बाजुभय और दुःखों को देते हैं ॥ १२ ॥

केन्द्रजिकोणायगतास्तु लग्नमासाव्यपा वोर्ययुता नराणाम् । नैरुज्यशत्रुत्तयराज्यलाममानोद्यात्यद्भुतकीर्तिदाः स्युः ॥ १३ ॥

वीर्ययुताः=वलयुक्ताः, लग्नमासाव्द्याः=लग्नेश-मासेश-वर्षेशाः, केन्द्रत्रिकी-णायगताः=१४।७।१०।९४।११ एत्रस्थानगतास्तदा नराणां=मनुष्याणां नैक्ज्यं— शत्रुक्षय-राज्यलाभ-मानोदयात्यद्भुतकीर्तिदाः स्युः ॥१३॥

भाषा—बल्युक्त वर्षट्यनेश, मासेश, वर्षेश यदि १।४।५।१०।९।९१९ इन स्थानी में हों, तो आरोग्य, शहुनाश, राज्यलाम संमान, विशेष यश प्रतिष्ठा को देते हैं ॥१६।४

इन्धिहालग्रपा राशियों चलो तत्र हद्याः।

दशेशाः स्वांशतुस्याहैरित्युक्तं कैश्चिदागमात् ॥ १४ ॥

इन्यिहालग्नपोः=मुथहेश-मासलग्नेशयोः, प्रह्योः यं। राशिर्वली तत्र राशी हद-पाः=हदेशा ये प्रहास्ते प्रहाः स्वांशतुष्यांशैः दशेशा भवन्तीति त्रागमात् कैबि-दुक्तम् ॥ १४ ॥

आपा—सुथहेश, मासल्यनेश इन दोनो में जिसकी राशि वली हो, उसकी हहा का

जो स्वामीप्रह, सो अपने अंशों से दरोश होता है ॥ १४ ॥

रवीं द्वोरसमानेशाःनैतचुक्तं परे जगुः । दशाःतरद्शाच्द्रेदे फलमाव्दं तु युज्यते ॥ १४ ॥

पूर्वोक्तयोगे रवीन्होः=सूर्यचन्द्रयोः श्रसमावेशादेतगुकं नेति परे श्राचार्या आगुः ।

दशान्तरदशाच्छेदे=पात्यायिनीदशायां योऽन्तरदशाच्छेदः = श्रन्तर्दशाखण्डम् , त-स्मिन् , क्राव्दं=वर्षोक्तं फलं वक्तुं युज्यते ॥ १५ ॥

आषा—पहले के योग में रिव और चन्द्र के सम्बन्ध न होने से यह ठीक नहीं यह एक दूसरे आचार्य कह गये हैं। वर्षकाल में पास्यायिनी दशा की अन्तर्देशा बनाने से उस (अन्तर्देशा) में वर्षसम्बन्धि फल कहना युक्त होता है॥ १५॥ श्रथ दिनेशफलमाह—

दिनप्रवेशकाले ऽपि खेटान्भावांश्च सावयेत्। चन्द्रलग्नांशकाभ्यां तु फलं तत्र वदेदुवुषः॥ १६॥

दिनप्रवेशकाले श्रिष खेटान्=सूर्यादिकान् प्रहान् , भावान् लग्नादिकाँख सा-धयेत् तत्र = दिनप्रवेशे, जन्द्रलग्नांशकाभ्यां = जन्द्रलग्नयोर्नवांशाभ्यां तु फलं बुधः बदैत् ॥ १६ ॥

भाषा—दिनप्रवेश काल में रच्यादि नव ग्रह, तन्वादि हादश भावों का साधन करे, और चन्द्रमा लग्न इन होनों के नवांश से वहां फल कहना चाहिये॥ १६॥

श्रथ दिनस्वामिनिर्णयमाइ-

चतुष्कमिथिहेशादि दिनमासान्दलग्नपाः । एषां बल्ली तनुं पश्यन्दिनेशः परिकोर्तितः ॥ १७ ॥

इन्यिहेशादिचतुर्कः स्थिहेशादिमहचतुर्कः स्यिहेश-जन्मत्व नेश-त्रिराशीशः विनरात्रिचन्द्रराशीशेति महचतुष्टमं, दिनमासाव्दलग्नपाः दिनलग्नेश-मासलग्नेश-वर्षलग्नेशा एवं सप्ताधिकारिणः । एषां मध्ये वली = सर्वाधिकग्लवान् महः यदि तसुं = दिनम्रवेशतनुं पश्यन् , सन् , दिनेशः परिकार्तितः । वर्षे पद्याधिकारिणः । मासे पद्धिकारिणः । दिने सप्ताधिकारिणः । एकश्वहिता वोध्याः ॥ १७ ॥

भाषा—सुथहेश, जनमङ्ग्नेश, त्रिराशीश, दिन में सूर्यराशीश, रात में चन्द्रराशीश, दिनमवेशाल्यनपति, मासप्रदेशल्यनपति और वर्षलसपति इन सात अधिकारियों में जो सबसे वली और लग्न को देखे, वही दिनेश होगा ॥ १७ ॥

#### श्रथ फलमाइ—

त्रिकोणकेन्द्रायगताः शुभाश्चेचन्द्रात्तनोर्वा चलिनः खलास्तु । षद्ञ्यायगास्तत्र दिने सुखानि चिलासमानार्थयशोयुतानि ॥ १८॥

दिने = दिनप्रदेशे चन्द्रात् = चन्द्राश्रितराशितः, वा तनोः = लग्नाश्रितराशितः, शुभाः=शुभ्यद्राः त्रिकोणकेन्द्रायगताः=१।९।१।४।७।१०।११ एतेषु स्थितास्तया च बिलनस्तदा विलासमानार्थयशोयुतानि सुखानि, एवं तत्र खलाः = पापाः, षट्त्र्यान्यगाः = ६।३।११ एतेषु गतास्तदापि पूर्वोक्तमेव शुभक्तलानि दद्युः ॥ १८ ॥

भाषा—शुभग्रह बलयुक्त होकर यदि लग्न से या चन्द्रशासे शाशशाशाशाशाशा इन स्थानों में हों, तथा पापग्रह शहाश इन स्थानों में हो, तो मनोविनोद, संसान, धन लाभ, यश प्रतिष्ठा से युत सुख होता है ॥ १८ ॥ षडष्टरिःफोपगता दिनाव्दमासेन्थिहेशाः खलखेद्वयुक्ताः । गदप्रदा मानयशोहराश्च केन्द्रत्रिकोणायगताः सुखापये ॥ १६ ॥

चेत् = यदि दिनाब्दमासेन्यिहेशाः षडष्टरिःकोवगताः = ६।८।१२ एखु स्थिताः, खलखेटयुक्ताः = पापप्रहयुक्ताः तदा गदप्रदाः = रोगकराः, मानयशोहराः=श्रपमान-दुर्यशकरा भवन्ति । यदि केन्द्रत्रिकोणायगतास्तदा सुखाप्तयै भवन्ति ॥ १९ ॥

आपा—बदि दिनेश, वर्षेश, मासेश, मुथहेश ये चारों मह १।८।१२ इन स्थानों में हों, पापब्रहसे युत दृष्ट हों तो शेगवर, माननाश और यश हानि को करते हैं। यदि केन्द्र १।४।७१० त्रिकोण १।९। में गत हों, तो सुखलाम के लिये होते हैं॥ १९॥ लक्षांशकः सौम्यखगैः समेती दृष्टोऽपि वा मित्रह्शेन्दुनाऽपि। नैकज्यराज्यादिशरीरपृष्टिर्मासोक्तिवद्दुःखमतोऽन्यथात्वे॥ २०॥

लग्नांशकः=दिनलग्ननवांशिशः, सौम्यखगैः = शुभव्रहैः, समेतः = युतः, बा मित्रहशा दृष्टः, वा इन्दुना भित्रदृशा दृष्टः, तदा नैश्ज्यराज्यादिशरीरपृष्टिः भवति । श्रत उक्ताद्न्ययात्वे = भिष्कत्वेऽर्यात् पापैः युता दृष्टः तदा मासोक्तिवत् = यथा मास-प्रवेशे सुखदुःखिक्यारः कृतस्तद्वदुःखं वोध्यम् ॥ २०॥

आषा—दिनप्रवेश कालिक लग्ननवांशेश यदि ग्रुभमहों से युत हुए हो, बा चन्द्रला से मित्र हुएवा हुए हो, तो आरोग्य, राज्यादि सुख, शरीर पुष्टि होती है। इससे धन्यथा मासप्रवेशोक्तवत् अग्रुभफल जानना ॥ २०॥

यदंशपः सौम्ययुतेचितो वा स्निग्धेचणाद्भावजसौख्यकृत्स्नः । दुःखप्रदः प्रोक्तवद्न्यथात्वे सर्वेषु भावेष्वियभेव रोतिः ॥ २१ ॥ यदंशपः=यद्भावनवांशराशिपतिः हिनग्येक्षणात् = मित्रदृष्ट्या सौम्ययुतेक्षितः= शुभग्रह्युतदृष्टः, तदा सः तद्भावजसौद्यकृत् स्यात् । श्रन्ययात्वे = उक्तमिन्नत्वे, श्रोक्तवद्दुःखप्रदः स्यात् । सर्वेषु भावेषु इयमेव रीतिः वोध्येति ॥ २१ ॥

भाषा—जिस भाव का नवांशेश शुभग्रहोंसे युत हो, मित्रहिष्ट से दृष्ट हो, तो उस भाव से उत्पन्न सुख को करता है। इसके विपरीत में अर्थात् जिस भाव के नवांशेश पापग्रहों से युत हो, या शुतदृष्टि से पाप से दृष्ट हो, तो दुःख देता है। ऐसे सब भावों में समझना चाहिये॥ २१॥

षष्ठांशकः सौम्ययुतो रोगदः पापयुक् पुनः । व्ययांशे शुक्षयुग्दष्टे सब्व्ययः पापतस्त्वसत् ॥ २२ ॥ षष्टांशकः = रिपुभावनवांशराशिः, सौम्ययुतः = शुभग्रह्युतः, पुनः पापयुक्तस्तदा रोगदो भवति । वा व्ययांशे = व्ययभावनवांशे, शुभयुतदृष्टे, तदा खद्वययः=सन्मार्गे व्ययः । पापतः=पापयुतदृष्टितः, श्रसत् = श्रसद्व्ययः भवति ॥ २२ ॥

आषा—छुटे भाव का नवांशपित, ग्रुभग्रह से युत हो, फिर पापग्रह से युत हो, तो रोग को देता है। या ज्ययभाव के नवांशराशि में ग्रुभग्रह से युत हप हो, तो सन्मार्ग में ज्यय हो, पापग्रह से युत हप्ट हो, तो असद्ज्यय होता है॥ २२॥

जायांशः सीरवयुग्ददः स्वक्षोस्त्रोस्यवितासकत् । पापैर्गृहकत्तिर्दुःसं पापांतःस्थ्रे सृति वदेत् ॥ २३ ॥

जायांशः = सप्तमभावनवांशराशिः, सौम्ययुग्हष्टः, तदा स्वक्रीकीख्यविनासकृत् स्यात् । वा जायांशः पापैः, युतहष्टः, तदा गृहक्तिः=ग्रोहणीकलहादि, दुःखं=मनो-दुःखं च स्यात् । जायांशे पापान्तःस्ये सति मृतिं बदेत् ॥ २३ ॥

आया—सहस्रभाव नवांशराशि यदि ग्रुगग्रह से युत दृष्ट हो, तो अपनी सी का सुख दिलास को करता है। यदि पापग्रहों से युत दृष्ट हो, तो घर में सीक्टह, नना-सु:बहो। सीर यदि हो पापग्रहों के बीचमें सहम्मभावनवांश राशि पढ़े, तो मरण कहना ३३

> शुभमध्यस्थिते रुव्यंशे बहुलं कामिनीखुखम् । स्वस्यां रतिर्शुरावन्यखगेऽन्याखु रति वदेत् ॥ २७ ॥

स्त्र्यंशे = जायांशे=सप्तमभावनवांशराशी, शुभमध्यत्थिते=शुभमह्योर्मध्यस्थिते, स्रति कामिनीसुखं = स्रीसुखं, बहुलं = म्रधिकं, भवित : तत्र गुरी =कीवे, स्त्र्यंशे स्रति स्वस्यां = स्वकीयस्त्रियां, रितः = म्रासिकः, ध्वन्यखगे=गुरुभिक्षमहे जायांशे स्रति, म्राम्यासु = परस्रीय रितं = प्रेम वदेत् = कथयेत् ॥ २४॥

भाषा—सतम भाव का नवांश राशि यदि दो छुअ अहों के बीच में हो, तो खीसुख पूर्ण हो। वहां सतमभाद के नदांशा में यदि बृहस्पति हो, तो अपनी खी से प्रेम हो वा सङ्ग हो। गुरु से भिन्न अहों से सतमभाव नवांश खुत हो तो परकीया खी में आसक्त हो॥ २४॥

श्रवाद्यभावपत्तवाह— ख्रत्यंसे ख्रत्युनैः सीम्बैर्युन्हचे मरख रत्ते ।

मिश्रेमिश्रं खलैः स्नीख्यं वर्षसम्बद्धस्तरतः ॥ २४ ॥
मृत्यंशे=सद्यभावनवाशराशी, मृत्युगैः=सद्यभावनतैः शुभर्रहेयुग्दहे, तदा
रखे=संग्रामे मरणं भवति । विश्रेः=पापशुभैर्वेतदृष्ठेऽद्यभावनवाशराशी सति विश्रं=
पापं शुभं च फलं वाच्यम् । खलैः = पापंश्रेतदृष्ठे सीख्यं स्थात् । शेषं वष लग्नातुखारतो श्रेयम् ॥ २४ ॥

आपा—यदि अष्टमभाव का नविशेश, अष्टमभावस्थ यहाँ से युत दृष्ट हो, तो छदाई में मरण हो। यदि पाप शुभ दोनों से युत दृष्ट हो, तो शुभ अशुभ दोनों प्रकार फळ कहना। यदि पापयहों से युत दृष्ट हो तो सुख होता है। शेप वर्षछन के अनु-सार समझना॥ २५॥

> श्रय कर्तरीयोगमाह— द्विड्यीद्शे खला द्वानि न्यये सोम्याः ग्रभन्ययम् । कर्तरी पापजा रोगं करोति श्रुभजा श्रुभम् ॥ २६ ॥

खलाः=पापजहाः, द्विह्विद्दशे=द्वितीये द्वाद्ये च स्थिताः, तदा हानि = सकलिवि-धर्क्षति कुर्विन्त । खोम्याः=ग्रुभग्रहाः व्यये स्थितास्तदा ग्रुभव्ययं कुर्विन्त । पापजा कर्त्तरी रोगं करोति । ग्रुभजा कर्त्तरी ग्रुभं करोति । श्रत्र स्पष्टार्थं वालाववोधाय युक्तिविल्ख्यते-कर्त्तरी भाषायां केंची' उच्यते, तत्र यथा लोह्पत्रद्वयं भवित, तत्र कस्यापि वज्ञादेः कर्त्तनाय यदा कर्त्तरी उपयुज्यते तदा पूर्वलोह्पत्रमग्रतो याति श्रपरलोह्पत्रं प्रष्ठतो याति, एवं तयोस्तीद्यधारयोयोगेन तन्मध्यगतं वस्त्राद्वि कर्त्तितं भवित, एवसेव व्ययस्थमार्गो पापो लग्नामिमुखं याति धनस्थवकी पापः पृष्ठतो याति श्रतः लग्नस्य = शरीरक्षपत्रस्य ताभ्यां पापाभ्यां कर्त्तनं जायते ॥ २६ ॥

आपा—दूसरे और वारहवें में पापमह हों, तो हानि होती है। ग्रुभमह यदि दूसरे वारहवें में हों, तो ग्रुभमार्ग में खर्चा होता है। पापमह से कर्चरी योग हो, तो शेग को करती है। शुभमह से कर्वरी होती हो, तो ग्रुभ करती है। २६॥ श्रथ चन्द्रकृतानिष्टमाह—

लग्ने उष्टमे वा चीणेन्दुर्मृत्युदः पापरग्युतः । रोगी वा त्रहणं वापि रिपुतः रामुभीरपि ॥ २७ ॥

पापहरयुतः=पाष्यहृदृष्टयुतः क्षीयोन्दुः=क्षीणचन्दः, लग्ने, वाऽष्टभे स्थाने स्थित-स्तदा सृत्युदः भवति । वा जन्मपत्रे श्रायुःपूर्यात्वे रोगः, वा रिपुतः=शत्रुतः, प्रहृणं= वशगतत्वं भवति । शत्रुभीः = शत्रुभयमपि भवति ॥ २७ ॥

भाषा—पापग्रह से युत इष्ट चीणवली चन्द्रमा यदि लग्न में या अष्टम भाव में हों, तो सरण को देता है। यदि अन्य योग उत्तम हों और जन्म कुण्डली में आयु-द्यि पूरा हो, तो रोग होता है, वा शत्रु से पकड़े जाने का सम्भव होता है। या शत्रु भय होता है॥ २७॥

श्रयान्यदरिष्टयोगमाह— चन्द्रे सम्प्रीमे निधनारिसंस्थे नृणां भयं राखकतं रिपोर्चा ।

२० ता० नी०

वार्वेर्मुबर्षेः पतनं गजाश्वयानात्तनो स्वाद्वहुला च पीडा ॥ २८ ॥

सभीथे = कुमयुक्ते, चन्द्रे, निधनारिसंस्थे = म्रष्टमगष्टस्थानिस्थते स्वति नृणां= मनुष्याणां शक्षकृतं अयं वा रिपोः = रात्रोः, अयं वाद्यम् । पापंः=पापमहैः=रविकुष-शामिश्लीणचन्द्रेः, मुखस्थः गणास्वयानात् = हस्तिघोटककाह्नात् पतनम्=म्राधःपातः, तभी=शारीरे, बहुलाः ऋषिका, पीड़ा भवति ॥ २८ ॥

आएा—अबुक चम्द्रमा वे होनों भाठवें कुट स्थान में हों, तो मनुष्यों को शक्षभय या चनुभव कहना। चित् पापग्रह ग्रुख में स्थित हो तो हाथी बोड़ा खादि सवारी परके पतन और हैह में बादे पीड़ा हो॥ २८॥

> श्रथ शुभक्तमाह— शुक्रा खुने विजयदा खूतादर्थ खुनावहाः । नवस्रे धर्मभाग्यार्थराजगौरवकीतिताः ॥ २६ ॥

शुभाः = शुभगहा धूनं = सप्तवस्थाने स्थिताः तदा धूतात् = श्रक्षादिकीवनतः, विवाबदाः स्युः । तथा शुभा श्रयं = द्वितीये स्थाने स्थितास्तदा सुवाबदाः = हर्ष- श्रद्धाः स्युः । शुभा नवभे स्थितास्तदा धर्मभाग्यार्थरावगौरवकोत्तिताः=धर्मनाभः, भाग्योद्द्यः, व्यवताभः, राजगौरवं = भूपसरकारः, कीर्तिता = यशः प्रतिष्ठानाभरवं च भवति ॥ २९ ॥

क्षापा—सुभवह सातवं स्थान में हों, तो जुआ से जय को देते हैं। वहि सुभवह द्वितीय स्थान में हों, तो खुक को देते हैं। यदि सुभवह नवस स्थान में हों, तो सर्म,

भाग्य, धन, राजसम्मान, यश को देते हैं ॥ २६ ॥

व्य दिनप्रवेशे चन्द्रावस्थावशेन फलमाह— विनव्यवेशेऽस्ति चिश्वरवस्थायां तु यादिश । तब्बस्थातुरुयमसौ फलं दत्ते न संशयः ॥ ३० ॥

हिनप्रकेशे विधु:=चन्द्रः, यादशि श्रवस्थायां = दशायां, श्रस्ति, श्रसी चन्द्रः त-इवर्णतुरयवेव फलं = शुआशुअ, दत्ते, शश्र संशयः न श्रस्ति ॥ ३० ॥

आधा—ित्वज्ञेष काल में चन्द्रया जैसी अवस्था में रहता है, उस अवस्था संमान ही पाट का देता है। इसमें सन्देह नहीं है ॥ ३० ॥

धाय नन्द्रावस्थासाधनमाह—

विशास राशि चन्द्रस्य भागा द्विमाः शरीद्धृताः । सन्दं गता खबस्थाः स्युभीग्यायाः फलमादिशेत् ॥ ३१ ॥ बन्द्रस्य = बन्द्रस्यष्टराष्ट्यादेः, गशि-राशिस्थानाष्ट्रं, विहाय=त्यवस्ता, येऽविश- ष्टाः भागाः = श्रंशाः, ते हिष्नाः=हिगुणाः, शरोद्धृताः=पश्चभक्ताः, तदा लब्धं गताः= व्यतीताः, श्रवस्थाः, स्युः, तत्र भोग्यायाः = गताध्रिमावस्थायाः फलं:-श्रुभाशुभं, श्रा-दिशेत् = फवयेत् ॥ २१ ॥

आज—रारवादिक जन्द्रसा में राजिस्थान को छोद कर अंजादिक जो अवयव हो उसको दो से गुणा करे, पांच से भाग दे, तो छविध तुस्य गत अवस्था होगी। उसके अधिम अवस्था का फळ कहना। अवस्था के नाम—प्रवास, नाम, मरण, जय, हास्य, रति, जीडित, जुल, जुल, उबर, कुण, और स्थिरता॥ ३१॥

उदाहरण—वैसे चन्द्रसा २।४।२५।४० यहां २ राजिको छोद कर बांकी अंसादि अ१५।४० इसको दो से गुणा किया ८।५१।२० इसमें पांच से भाग दिया, तो छविष १ हुई, तो पड्टी अवस्था प्रवास, सो तो गत हो गयी, उसके आगे वाछी बष्टा (नास ) नासकी अवस्था हुई।

हर एक राशि में जन्द्रमा की जारह जबस्थायें होती हैं । इस डिये राशिस्थान का प्रयोजन नहीं है । बांकी जो अंबादि उस पर से वर्तमान जबस्था का विचार करना जाहिये, जैसे ३० जंस में १२ जबस्था, तो इस अंब में नया १२ × इस चंत्र महां जो उठधी हुई उतनी तो गत जबस्था हुई उसके आगे वाली जो अवस्था को चर्तमान जबस्था होगी ॥ ११ ॥

#### श्रायावस्थाफलमाह---

प्रवासः प्रवासीयने राजिनाथेऽर्थनारास्तुनप्रोपने मृत्युभीतिः । सृतार्वास्थते स्थान्त्रयायां जयस्तु विसासस्तु द्वास्योपने फामिनीप्तिः॥३२॥ रती स्थाद्रतिः, फीडिता सोस्यदात्री,प्रसुप्ताऽपि निद्रां फांत देहपीडाम् । अयं तापद्वानी सुसं स्थान्तु सुक्तान्वराकम्पितासुस्थितासु फन्नेगु ॥३३॥

प्रवासीपगे=द्रवाससञ्ज्ञकप्रयमावस्थां गते, राजिनाथे = चन्द्रे, प्रवासः = परदेशा-वासः भवति । षष्टीपगे = षष्टसञ्चलद्वितीयावस्थां गते चन्द्रे सति, मृरयुक्षीतः = धन-नाराः । स्तावस्थिते = मृत्युक्षञ्चतृतीयावस्थां गते चन्द्रे सति, मृरयुक्षीतः = मरणभ-यम् भवति । खवावां = ज्यावस्थायां चतुश्यां जयः । हास्योपगे = हास्यावस्थां गते चन्द्रे विवासः = जिलोक्षाखन्यापारः । रती = सुरतावस्थायां, कामिनीकिः=क्षीभिवि-वास्यविधिः रतिः = बैथुनं स्थात् , कीडतावस्था तु सीख्यत्रात्रो, प्रमुप्ताद्रवस्था तु जिद्रां = रायनं, किं = कवाहं, ददाति । स्था सुक्ताज्वराक्षिताम् स्थाता स्थायां देश्वीका, अयं, तावहानी, सुखं स्थात् । धर्यात् मृत्वावस्थायां देहपीहा । ज्यावस्थायां भयम् । कम्पितावस्थायां तापहाना भवतः । सुस्थितावस्थायां सुखं स्यात् ॥३२-३३॥

भाषा—चन्द्रमा प्रवास अवस्था में हों, तो परदेश रहना होता है । नाश नाम की अवस्था में घननाश, मरण अवस्था में मरणभय, जय अवस्था में जय, हास्याव-स्था में विलास, रित अवस्था में छियों से संग, कोडित अवस्था में सुख, प्रसुप्ता में निद्रा, कलह, अका में देहपीड़ा, उवरावस्था में अय, कियत अवस्था में ताप हानि, सुस्थित अवस्था में सुख होता है ॥ ३२-३३॥

अच्छी तरह समझने के लिये चक्र लिखते हैं।

| श्रवस्थानाम | १<br>प्रवास         | २<br>नाश   | ३<br>मरण   | ४<br>जय    | ४<br>हास्य     | ह<br>रति      |
|-------------|---------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|
| श्चवस्थाफल  | प्रवास              | धननाश      | मरणभय      | जय         | विलास          | खोसङ्ग        |
| श्रवस्थानाम | ७<br>को <b>डि</b> त | ८<br>सुप्त | ९<br>भुक्त | १०<br>ज्वर | ११<br>कस्मिता  | १२<br>स्थिरता |
| श्रवस्था फल | सुखलाभ              | निद्रा कलह | देहपीड़ा   | भय         | ताप<br>धनहा नि | सुब           |

# इति सासप्रवेशदिनप्रवेशादिफळविचारः।

श्रय मृगय।विचारमाइ—

सवोयौँ कुजन्नो मृपाखेटसिद्ध्यै न सिद्धिर्यदा वीर्यहोनाविमौ स्तः। जलाजेटमाहुः सवीर्यप्रहर्त्तैर्जलाख्येर्नगाख्येर्नगाखेटमाहुः ॥ ३४ ॥

सवीर्यो = सबलौ, बलयुक्तौ कुजज्ञौ=भौभवुधौ तु नृपाखेटसिद्ध यै=नरेशस्गवा-सरलाय भवतः । श्रायोन्ममाय स्गया सक्ता भविष्यति नवेति प्रश्ने यदि तारकालि-कौ मज्जलुद्धौ वलयुक्तौ भवतस्तद्।ऽवश्यं स्गया सक्ता वाच्या । यदा इमौ = कुष्ण-युधौ विवलौ स्तस्तदा स्गयासिद्धिर्न वाच्या । तत्र सवीर्येः = वलयुक्तेः, प्रह्कैंः = योगकर्तृ प्रहराशिमिः, जलाख्येः = जलचरसञ्ज्ञकैः=कर्कवृश्चिकमीनसञ्ज्ञेः, जलाखेटं= जलचरमीनगोधाकच्छपादिजीवानामाखेटम् श्राहुः । नगाख्येः = वनचरसञ्ज्ञकैः = मेथिसिह्धनुःसञ्ज्ञकैः, नगाखेटं = पर्वतवनचरजीवहननकीडनम् , श्राहुः ॥ ३४ ॥ स्नाषा—यदि सुगयाप्रश्नकाल में मंगल, बुध पूर्णवली हों तो राजा या शिकारियों की शिकार सफल होने के लिये होते हैं। यदि वे दोनों दुर्वल होते हैं, तो शिकार करना बेकार होता है। यदि उन दोनों के राशि जलचर हो, वलवान भी हो, तो
जलचरजीवों का शिकार कहना। यदि उन दोनों के राशि पर्वतचारी वनचारी हों,
तो वनचर पर्वतचर जीवों के शिकार होते हैं। दोनों में एक जलचर दूसरा वनचर
हो तो दोनों होते हैं॥ ३४॥

श्रथान्यदाह--

लग्नास्तनाथौ केन्द्रस्थौ निर्वलौ क्लेशदायिनी। मृगयोक्ता शुभफला वीर्याख्यौ यदि तौ पुनः ॥ ३४॥

लग्नास्तनाथौ = मृगयाप्रश्नकालिकलग्नसप्तमस्थानस्वामिनौ प्रह्रौ केन्द्रस्यौ (१।४।७।१०) एतत्स्यानगतौ, निर्वलौ=पद्यालप्यलौ तदा मृगया=श्राखंटः, वलेश्यादायिनौ उक्ता। यदि पुनस्तौ लग्नेशसप्तमेशौ वलाढ्यौ भवतस्तदा शुभकला विनाऽऽयासेन मार्टित सफला मृगया वाच्येति ॥ ३५॥

आपा—यदि शिकार के प्रश्नकाल में लग्नेश, सप्तमेश ये दोनों केन्द्र ( ११४। ११९० ) में हों, बलहीन हों, तो मृगया क्लेशदायिनी होती है। यदि वे दोनों प्रह सबल हों, तो मृगया शुभ फल देने वाली होती है।

श्रय भोजनचिन्ताविचारमाह—

लग्नाधिपो भोज्यदाता, सुलेशो भोज्यमीरितम्। बुभुत्ता मदपः, कर्मपतिभौकेति चिन्तयेत्॥ ३६॥

त्रय मया किय भुकं, वा कि किमहं भोच्यामीति प्रश्ने-तस्कालप्रश्नलग्नाधिपा= लग्नेशो प्रहः, भोज्यदाता = भोजयिता, सुखेशः = चतुर्थेशः, भोज्यं = भोजनवस्तु भवेत् । मदपः=सप्तमेशः, बुभुक्षा=भोक्तुविच्छा न्तुधा भवति । कर्मपितः = दश-मेशः भोका — भोजनकत्ती इति विन्तयेत् ॥ ३६ ॥

भाषा—में आज क्या खाया, अथवा क्या खाऊंगा ? इस प्रश्नकाल का जो लग्नेका, वह खिलाने वाला, अर्थात् वह यदि दुर्बल हो, तो खिलाने वाला गरीब हो। वह यदि सबल हो, तो खिलाने वाला धनी सुखी हो। वह यदि दिनस्वामी हो तो राजा के घर में निमन्त्रण होता है। यदि पुरुष ग्रह हो तो पुरुषभान धरमें, स्त्री हो तो खी प्रधान घर में, यह ग्रह जिस रस का स्वामी, हो उस रस का प्राधान्य भोजन में कहना इर्थादि तक करना। और चतुर्थंक भोजन होता है, चतुर्थं स्थान की जैसी प्रकृति गुण तदनुसार भोजनीय चोजों में रस, गुण सब कुल इहना। और ससमेश भूख होती

है। यह विकष्ठ हो, तो अधिक भूख, दुर्वल हो, तो थोड़ी भूख, विद् शस्तंगत हो, तो अन्दाब्ति हो। यह सहयेश यह सूर्य हुन हो यदि अन्तितत्वराशि में हो, तो बक्त राग्ति अत्वन्त लोन हो। जो साथ सव स्वाहा हो जाय। यदि चन्द्रमा हो, तो सीर वा दही दूध प्रधान भोजन हो। यदि रांच हुन हो, तो सूखा-पूरी कचीड़ी वा तली हुई तरकारी वगैरह कहना। यदि शनि हो, तो तीत नीम, करें ला आदि चीज हो। ऐसे सहसेश प्रह भूख होती है। द्वासेश साने वाला होता है। इस पर से महों के बल्ध प्रकृति, स्वरूप आश्रित रांचि के ववांसा आदि ने वश्र से फल विचारना॥ १६॥

ग्रथ सोजनविवरणसेवाह—

लग्ने लाभे च सरबेटगुतहरे सुमोजनम् ।
जीवे लग्ने सिते वापि सुभोज्यं दुःश्थितावपि ॥ ३७॥
मन्दे तमसि वा लग्ने सूर्यणालोकिते युते ।
लभ्यते भोजनं नात्र शस्त्रभीतस्तदा कचित् ॥ ३८॥
रिवर्ष्टं युतं नापि लग्नं न यदि तन हि ।
उपवासस्तदा वाच्यो नक्तं वा विरसाशनम् ॥ ३६॥
चन्द्रे कर्मगते भोज्यभुष्णं शोतं सुसे कुनं ।
सुर्थं खेटस्य वसतो भोज्याने रसमादिशेत् ॥ ४०॥
दिनण्डमणं सिते तुथं तैससंस्कृतमक्ते ।
भीचोपने कदमनं विरसं व च संस्कृतम् ॥ ४९॥

लग्ने, लामे = एकादशे च स्थाने, खरखेटयुक्ते=शुभन्रहयुक्ते तदा सुगोजनम् = सरसोत्तमस्तु भोजनीयं वाच्यम् । जीवे = गुरी, वा खिते = शुक्ते, लग्ने सित, तदा हु:श्यितौ = सहस्तुभोजनासम्भवेऽपि सुभोजनं ईरितम् = स्कम् ।

ध्य अन्दे = शनी, वा तमिस = राही, लग्ने सित, तथा सूर्वेण = रिवण आलो-किते = हच्डे, युते वा सित भोजनं नैव लभ्यते, अरयुत तदा कित्तत् शांकाशीतः अवेत् । यदि तत्र = उक्तयोगे अर्थात् शांगराह्ययुतलग्नं रिवहच्टं न वा युतं न तदा उपनासः वाच्यः । वा दिने उपवासः, नक्तं = रात्रौ विरसाशानं = नीरस-वासि-कद्वभोजनं वाच्यम् । चन्द्रे कर्मगते=दशामस्थे भोज्यं वस्तु उल्यां=तस्रमेव वाच्यं, कुले सुले=च-तुर्थे सित शीतं = पर्युवितं, चिरकालर्रान्थतं, वा दिवि-चिपिटानं याच्यम् । तुर्ये = चतुर्थे, वस्तः = वर्त्तमानस्य, खेटस्य = महस्य, वशतः, भोज्याने रसमादिशेत । तत्र सिते=शुक्ते, तुर्थे=यनुर्थे सित स्निग्धं = चिक्न्यं, दिवदुग्धपायसादि सोजनं वाच्यम् । मुखे खर्कजे = शनी सित, तैलसंस्कृतम्=तैलतितं व्यखनादि वाच्यम् । सुलेखे, या सुखस्ये प्रहे नीचे=नीचराशी सित कदरानं = कुत्सिताषभोषनं, विरसं = रखद्दीनं, संस्कृतं न च, अर्जिततण्डुलचणकयवादि ओजनं वाच्यम् ॥ ३७-४१ ॥

आचा—लग्न, प्काद्म स्थान यदि ग्रुभग्रह से युत दृष्ट हो, हो ज्ञ्या सोयाम हो। गृहक्वित या ग्रुक क्रम में हों, तो दुःस्थित (उत्तम भोजन के व्यवस्थव समय) में भी अच्छा शोजन कहना। शिन या राहु यदि लग्न में हों, और रिन से एड युत हों, तो शोजन नहीं मिलता, निक कहीं क्यों का भी दर हो। यदि ध्रम्न, ज्ञान, राहु को खुव नहीं देखे तो उपवास (विना भोजन के रह जाना) होता है। या दिन अर कुछ नहीं, रात में कुछ नीरस भोजन कि जाता है। चन्द्र द्याय में हों, मो गर्म सामा मिले । स्वाक हो तो रुग्डा अस खाने को मिले। चतुर्थस्थान में दिवस मह के खलुसार भोजन अस में रह स्वाद कहना। वैसे ग्रुक यदि चौथे में हो, हो किकना कोमल जम्म, ज्ञानि चौथे में रहने से तेल का बनाया हुआ व्यव क्यना, चतुर्थेंद्य, या चतुर्थे स्थान स्थित ग्रह विद बीच में हों तो कुस्तित वाच (भूजा, हो-रहा, माना वादि) भोजन कहना, सिद्ध अस नहीं कहना॥ ३०-४९॥

ख्यांदिशिर्लक्षगतैः सवीयं राजादिगहे भुजिमामनन्ति ।

सुखे खुलेवो सब्दो खुशोज्यं चरादिकं स्याद्मग्रस्कृद्धि ॥ ४२ ॥

चनीयें:=स्वन्तःस्यादिभिर्महैः लग्नगतैः अद्भिः राजादिगहे भुणि प्रापनन्तिः

कथ्यन्ति । सूथें चन्द्रे च वन्ति राज्यहे, कुजे चन्तुरे नेतृगहे कुषे चिनिन्
राज्यमारगहे एवं ज्ञेयम् । सुखे-चतुर्यस्थाने, भुलेयो स्वद्धे तदा सुओज्यं वाच्यः,
दुर्वते कुभोज्यं वाच्यम् । सुखे चरादिकं तदा प्रसकृत् सकृत् भोजनं वाच्यम् ।

सुरे सुखेऽनेकवारं, हियरे सुखे एकवारं, द्विःस्वभावे द्विवारं भोजनं वाच्यम् ॥४२॥

आपा—खुर्वादिक ग्रह बळवान् होकर रून में हों तो राजा आदि के घर में जन कहना। चौथे रक्षान था चतुर्वज्ञ सबळ हो, तो खुन्दर भाजन, चौथे में घर हो तो जनेक नार, स्थिर हो, तो एक बार, द्विःस्वभाव हो, तो हो वार भोजन कहना ॥४२॥

स्णितिकरेण्यो खेटे सम्मे पित्यहे उद्यानस्। मित्रालये मित्रसम्बे शत्रमेहे अस्मेहने ॥ ४३ ॥

सूलिजिकोणरे खेटे = ब्रहे लग्ने सित्, पितृग्रहे=पैतृकस्थानेऽशनं=भोगनं भव ति । सूलिजिकोणं तु 'सिंहहशावप्रमदाकार्मुकण्तीलिककुम्भधराः' इति लघु गतकार्मः चिन्त्यम् । श्रय लग्नस्थे खेटे मित्रभस्ये=स्वभित्ररासी, गतविति मित्रालये भोजनं बाद्यम् । श्रय लग्नस्थे ब्रहे शतुभस्थे=शतुरासी, सित शतुगेहे भोजनंबाद्यम् ॥४३॥ आषा—लब्बस्थ यह यदि मूलजिकोण में हों, तो पिता के घरमें, यदि मित्र के राशि में हो, तो मित्र के घर में, यदि शत्रु के राशि में हो, तो शत्रु के घर मैं ओखन कहना ॥ ४३ ॥

> शुभेचितयुते लग्ने वलाट्ये स्वगृहे भुक्तिः। गृहराशिस्वभावेन यत्नादम्यत्र चिन्तयेत्॥ ४४ ॥

शुमेक्षितयुते लग्ने वलाढये सित स्वगृहे भुजिभौजनं भवति । श्रान्यत्र राशौ गृहराशिस्वभावेन, तत्तद्राशिरस-पदार्थ-काल-स्थान-प्रकृतितारतस्यवशेन भोजन-विचारः कर्त्तव्यः ॥ ४४ ॥

भाषा—शुभग्रह से दृष्ट युत छान हो, तो अपने घर में भोजन कहना। और राजियों में राजि के स्वभाव के अनुसार भोजन विषय यह से विचारना ॥ ४४ ॥ अथ ग्रहभेदैन भोजनपदार्थभेदमाह—

तिलालमके हिमगी खुतण्डुलान्धीमे मस्राञ्चणकाञ्च भोज्यम् । बुधे समुद्रः खलु राजमाषा गुरी सगोधूमभुजिः सवीर्ये ॥ ४५ ॥ गुक्ते यवा बाजरिका युगन्धराः शनी कुलित्थादि समाधमन्नम् । भोज्यं तृणान्नं शिखिराहुवीर्याच्छुभेत्तणालोकनतः सहर्षम् ॥ ४६ ॥ सूर्ये मूलं पुष्पमिन्दी कुजे स्थात्पत्रं शाखा चापि शाकं सवीर्ये । गुक्तेज्यक्षेत्यंक्षनं भूरिभदं मन्देनेत्थं सामिषं राहुकेत्वोः ॥ ४७ ॥

श्रफें=स्यें वलयुक्त तिलाशं = तिलयुक्ताशं, हिमगी=चन्द्रे वलयुते सुतण्डलान् , भीमें = कुने वलयुते मस्रान्, चणकान् = गोज्याशम् । युधे = विलिन समुद्गः=मुद्ग्रिष्युद्दलसिहतः राजमाषा = वांडा, ग्ररी = जीवे वलयुते सगोजूमभुजिः = गोजूमचूर्ष-विमितमोज्यम् । शुके सवीयें सित यवाः = शिशिर्त्तुजातश्क्रक्षान्यविशेषाः वाजित्तिमोज्यम् । शुके सवीयें सित यवाः = शिशिर्त्तुजातश्क्रक्षान्यविशेषाः वाजित्तिमोज्यम् । शुके सवीयें सित यवाः = शिशिर्त्तुजातश्क्रक्षान्यविशेषाः वाजित्तिमानः। शनौ सवीयें सित कुलित्यादि समाषं [क्रर्या उरीद] श्रष्मम् । शिखिराहुवीर्या-त्=केत्रराह्वीर्वाधिक्यात्, तृणाष्व=ख्रोभिया, रामदाना, श्रोइरी श्रादि, भोजयं वाच्यम् । सर्वेत्र शुमेक्षणालोकनतः = शुभप्रहद्शिवयोगतः, सहर्ष=विनोद्युक्तं भोजनं त्रेयम् । पापयोगेक्षणात् कलहयुक्तं भोजनं वाच्यमिति शेषः । श्रथ व्यक्षनमेदमाह । स्यें बलाधिके मूलं=श्राल्, कन्दा, शालगम,मूली, खम्हार श्रादि, व्यक्षनं ज्ञेयम् । इन्दौ=चन्द्रे वलाधिके, पुष्पं = गोभी प्रभृति, शाक्तं वाच्यम् , कुजे = भौमे, सवीयें पत्रं, व्युश्रा, गेन्हारी, चौराई, कश्रु, पालक श्रादि शाक्तं व्यक्षनं ज्ञेयम् । श्रापि वा शान्वश्रात्र, गेन्हारी, चौराई, कश्रु, पालक श्रादि शाकं व्यक्षनं ज्ञेयम् । श्रापि वा शान्वश्रात्र, गेन्हारी, चौराई, कश्रु, पालक श्रादि शाकं व्यक्षनं ज्ञेयम् । श्रापि वा शान्वश्रात्र, गेन्हारी, चौराई, कश्रु, पालक श्रादि शाकं व्यक्षनं ज्ञेयम् । श्रापि वा शान्वश्रात्र, गेन्हारी, चौराई, कश्रु, पालक श्रादि शाकं व्यक्षनं ज्ञेयम् । श्रापि वा शान्वश्रात्र, गेन्हारी, चौराई, कश्रु, पालक श्रादि शाकं व्यक्षनं ज्ञेयम् । श्रापि वा शान्वश्रात्र व्यक्षनं ज्ञेयम् । श्रापि वा शान्वश्रात्र व्यक्षनं ज्ञेयम् । श्रापि वा शान्वश्रात्र वा श्राप्ते वा श्राप्

खा = शाकत्वक्षशाखा, नालिकाशाकशाखादि, वाच्यम् । शुक्रेज्यक्षैः = शुक्रगुरुतुधैः वलयुक्तैः, भूरिमेदं = वहुविधं, ( व्यक्षनं तरकारीतिलौकिके प्रसिद्धं ) ह्रेयम् । इर्थं सन्देन = शनिना वलवता, राहुकेरवोः श्रिपि बलवतोः सतोः सामिषं=धामिषेण= सरस्यक्षांसमाषादिकेन युक्त व्यक्षनं वाच्यम् ॥ ४४-४७ ॥

आपा—रिव वली हो, तो तिल युत अस, चन्द्रमा वली हो, तो अच्छा आरव चावल, अङ्गल वली हो, तो अस्तुर या चना, बुध वली हो, ता मृग, उरद, बृहस्पित वली हो, तो गेहूं के वने हुए पदार्थ, ग्रुक वली हो, तो यव, वाजरा, जोनहरी, शिन-वलवान् हो, तो कुलथी, उरद, राहु केतु बलवान् हो, तो तृण के अन्न खोमिया के दाना वगैरह भोजनीय अन्न कहना। सब जगह ग्रुभग्रहों के योग तथा दृष्टि से विनोद के साथ भोजन कहना। अब तरकारी कहते हैं-रिव बलवान् हो, तो कन्दमूल आलु खम्हा आदि व्यक्षन कहना। चन्द्रमा वली हो, तो फूल, जैसे गोभी आदि, मङ्गलवली हो, तो पत्रशाक जैसे चौलाई, पालक आदि शाक या शाकष्ट्रशों को दार, ग्रुक बुध बृहस्पित बलवान् हों, तो अनेक प्रकार का जैसे भौटा कद्दू, कटहल, केला हरेक तरह की तरकारी कहना। इस प्रकार शिन तथा राहुकेतु के बलिष्ठ होने से आमिप जैसे मांस महली, वड़ी बड़ा आदि व्यक्षन कहना॥ ४४-४०॥

श्रथ स्वप्नाचन्त।—

लग्नांशगेऽके तनुगेपि वाऽस्मिन् दुःस्वप्नमीत्तेत यथाऽकविम्बम् ।
रक्तास्वरं विद्वमथापि चन्द्रे शुभाश्वरःनांवरपुष्पवज्रम् ॥ ४८ ॥
स्त्रियः सुरूपाश्च कुजे सुवर्णरक्ताम्बरस्त्रङ्मणिविद्रुमाणि ।
वुधे हयस्वर्गतिधर्मवार्ता गुरौ रितर्धर्मकथा सुरेत्ता ॥ ४६ ॥
सद्वन्धुसङ्गश्च सिते जलानां पारे गतिर्देवरितविलासः ।
शानावरण्यद्रिगतिश्च नीचैः सङ्गञ्च राहौ शिखिनीत्थमेव ॥ ४० ॥
सहजधीमद्नायरिपुस्थितो यदि शशी गुरुभानुसितेत्तितः ।
नवमकेन्द्रगते च शुभग्रहे स्ववलया मनुजो रमते तदा ॥ ४१ ॥

अर्के=स्यें, लग्नांशगे=लग्ननवांशर।शिगते सति, अपि वा लग्नगते=लग्न-स्थे, तदा अस्मिन्नुक्तयोगद्वये दुःस्वप्नं = अनिष्टस्वप्नं, ईक्वेत=पश्येत्, तथा अर्काब-म्वं = सूर्यविम्वम्, रक्ताम्वरं = रक्तवस्त्रम्, वा रक्तवस्त्रयुक्तं पुरुषं, विह्न = अप्तिं च पश्यति । अथ चन्द्रे लग्नांशगे वा लग्नगते, शुभ्राश्वरत्नाम्वरपुष्पवस्रम्=श्वेतानि, बोटक-मुक्ता-वस्न-पुष्प-हीरकाणि, तथा सुरूपाः=मनोहराः स्विद्ध स्वप्ने पश्यित । कुजे = भीमे लग्नमे लग्ननांशमे वा सुवर्ण्यक्षाध्यरस्वकृतिविद्यावि=हेन-रक्षयः रक्षयाव्य-रक्षमणि - प्रवासादिनि परयति । सुविता हशे हयस्वमैतिवर्णवार्ता = पोटकव्योमगमन-पुराणतीर्थ विवयक्षचर्या, स्वप्ने भवति । सुरी ताहरी स्वति, रितः=स्विद्याः,
धर्मक्षया, देवतीर्थादिदर्शनगमनस्या, सुरेशा = देवस्थानं, सद्यन्युस्यः = विश्वयन्थविम्ननम्, सिते=शुक्ते ताहरी सित जलागां=नवादीयां, पारे=परपारे, गितः=गमनं,
देवरतिः=देवसेवाष्ट्रम्, विलासः = कास्वनं चेति वाच्यम् । शनी ताहरी धरण्याद्विमतिः=वनपर्वतप्रदेशभ्रमणम्, नीचैः= सुद्रमनैः, सन्नः, राही शिक्तिन=केती च लग्नगते, लग्नवारागते वा सित इत्यं=शनिवत् धरण्यादिगतिः, इति स्वप्ने परगति ।
यदि शशी=चन्द्रः, सहजधीमद्वायिद्विस्यतः=३।४।७।१९।६ एतद्वन्यतमस्यतः,
गुक्माद्विसितः=वृद्धस्पति-सूर्य-शुक्रदृष्टः, वा शुक्रप्रहे बुधगुषशुके नवसकेन्द्रगते
च स्वति तदा अनुनः=स्वप्यदृष्टा सनुष्यः, स्वप्ने स्ववलया=प्रकृष्टिया स्पन्तया
युद्ध्या रस्वते=धालिक्षनं करोति ॥ ४८-४९॥

आवा—यदि रवि कान के नवांस में या कान में हो, तो अविश्व स्थान देखता है। जैसे सूर्य का विश्व, काळवस, आव, ने सब विश्व विकार से देखता है। वर्गों के रवि विश्व का व्यामी है। ऐसे चन्द्रका बृद्धि कान में वा कान के नवांस में हों, तो सफेद चोदा, सफेद रून मोती वर्गरह, स्वय्क वक्ष, रवेत पूळ, हीरा आदि और सुन्द्ररी की को देखता है।

महन्न वैसे रहने से लोगा, जान्यका, जाकमाना, मणि, यूंगा, दंखता है। तुष के वैसे रहने से बोगा था उस पर चढ़ना, भाकास में उन्ना और धर्म की वार्ता को देखता खुगता है। बुहरवित के वैसे रहने पर, खोलप्त, और धर्म को कथा, देखदर्गन स्वप्त में होते हैं और अच्छे वन्यु वान्यव का मिन्न भी होता है। ग्रुक वृद्धि देखे हों तो वदी के दूसरे पार जाना, देवता में प्रेस, सेस खुद आनन्द, देखता है। क्षणि के वैसे रहने से बन पर्वत में समय करना, बीजों के साथ साह, राहु केतु में सनिवद् फल समझना। यिव चन्द्रमा ३।५।०।११।६। इन स्वाचों में हो, और बृहस्पित सुर्व ग्रुक से देखा जाय या शुभग्रह १।१।४।०।१० इनस्वाचों में होतो मनुष्य अच्छी जियों से स्वप्त में भोग करता है। ४६–५३॥ इति स्वप्त चिन्ता।

त्रालीह्सीमगुर्वमंडितपंडितामधो व्याव्यद्यु अञ्चवनवोः श्रुतिविरसुद्य सः। साहित्यरीतिनिपुर्वो गिलतागमहिश्चन्तामिविषे दुसमर्गकुसावतंत्रः ॥४२॥ तदात्मजा जन्त गुणे उस्त्यनन्तो थो उधोक सद्विक किल कामधेतुम् ।
सनुष्ठये जातकपद्धित च न्यकपयद् द्वष्टमतं निरस्य ॥ ४३ ॥
पद्माञ्चया उसाचि ततो चिपश्चिन्द्वी नोलकपटः श्रृतिशास्त्रानिष्ठः ।
विद्विच्छ्यप्रीतिकरं व्यवासीत्समाविवेकं सृगयावतंसम् ॥ ४४ ॥
शाके नन्दाश्चवाणेन्दु १४०६ मित श्राश्चिनमासके ।
शुक्ते उद्ययां समातन्त्रं नोलकण्ड्युचोऽकरोत् ॥ ४४ ॥
इति श्रीगर्गवंशोद्भव-श्रीवैवद्मावन्तस्त्रत्रश्रीनोलकण्डवैच्छविरचित वर्षतन्त्रं समात्रम् ॥ २ ॥
यते स्तोकाः स्वद्यानाः पृत्रं व्याख्याता श्राप ॥ ४२-४४ ॥

इति वर्षतन्त्रं समाप्तम् ।

# अथ प्रज्ञतन्त्रं निरूप्यते।

तत्र प्रश्निवारस्य प्रयोजनग्रह वराहः— वैवाहस्य हि देवेन सदसस्फलवाञ्छ्या । द्यवश्यं गोचरे प्रत्यंः सर्वः समुपनीयते ॥ १ ॥ द्याश्रीवीच्य पुरा विष्णार्जानाथं समुपस्थितः । यसनं लोकनाथोऽपि ब्रह्मा प्रश्नादिनिर्णयम् ॥ २ ॥

द्वशस्य=ज्योतिःशाकविशस्य, यते, देवेन = पूर्वाजितसदसस्कर्मक्षेण, गोवरे= जन्मराश्यवधिककियमाणकर्जावचारे, सर्वः=सकलः, मर्त्यः=लोकः, सदसस्कलबाञ्छ-वा = शुभाशुभकलश्रानाकांक्षया, अवश्यं=भुवं, समुपनीयते=प्राप्यते । शुभाशुभक्रार-व्यक्तमंत्रेरणया शुभाशुभक्षयये जनो गणकं पृच्छति । अर्थात प्रश्नगोचरकालाधीनं आवि शुभाशुभकलं अवतीति ॥ १ ॥

आवा—उवीतिषियों के सत से, दैव (भावी प्रारब्ध कर्म ) से प्रेरित सब छोग जरूर से जरूर गोचर में ग्रुम अग्रुम फड की इच्छा से प्राप्त होते हैं। अर्थात् छोगों को गोचर और प्रश्नों से भी भावी ग्रुम अग्रुम फड होते हैं॥ १॥

ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल में लोकस्वामी ब्रह्मानी भी प्रश्न निर्णय ज्ञान के हेतु श्रीभगवान् विष्णु के पास गये थे ॥ २ ॥

### श्रथ प्रश्नविधानमाह-

तस्मान्तृपः कुसुमरत्नफलाग्रहस्तः पातः प्रणाय वरग्रेद्ध प्राङ्मुखस्थः। होराङ्गशास्त्रकुशलान् हितकारिण्य संहत्य दैवगणकान् सकृदेव पृच्छेत्॥

तस्मात् कारणात् , कुसुमरत्नफलाप्रहृतः = पुष्पद्रव्यक्तलपूर्णहृस्तः, प्राह्मुखहथः=पूर्वाभिमुखः, नृपः=राजा, इरयुपलक्षणम् , सर्वोऽपि जनः, प्रातः=प्रभातसमये,
प्रणम्य=दैवशं नमस्कृत्य, वरयेत्=श्रागुभफलनिराकरणपूर्वकं शुभेन्छितफलं वरयेत् ।
तथा होराष्ट्रशास्त्रकुशलान् = फलितस्कन्धनिपुणान् हितकारिणः = प्रियान् , दैवगणक्कान् = ज्योतिविदः, भाग्यगणनानिरतान् जनान्, संहृत्य = श्रम्यद्वातौ त्यक्का, सकृत्=एकवारमेव, पृन्छेतः प्रश्नं कुर्यात् । यतः प्रश्नाग्धस् रवशेनेव प्रश्नशुभाशुभिवचःरो गणकेन क्रियते । तत्रानेककथानामेककाले पृष्टानां न भिन्नं भिन्नं समुचितमुत्तरं
सम्भवेदतः सर्वान् संहृत्य एकविषयमेव पृन्छेत् ॥ ३ ॥

आपा—इसिल्ये-राजा या अन्य जन, हाथ में फूल या दृष्य या फल लेकर पूर्व मुख होकर प्रातः काल में ग्रुभफल का वरण ( मनीती ) करें, बाद फल्तिज्यौतिष में निपुण, प्रिय ज्यौतिषयों के पास पुकानत में पुकवार ही अपना प्रष्टन्य पूले ॥ २ ॥

श्रथोत्तमफलितज्ञज्योतिज्ञलक्षणमाह्—( उत्पत्तः )—

दशसेदं ग्रहगणितं जातकमवलोक्य निरवशेषमि । यः कथयति ग्रभमग्रुभं तस्य न मिथ्या भवेद्वाणो ॥ ४ ॥

दशमेदं=दशप्रकारकम्, प्रहगणितं=प्रहसाधनगणितं, निरवशेषं=सक्तं, जात-कं=वृहज्जातकादिप्रन्थं, विलोक्य=दृष्टवा, चिरं विचिन्त्य यः शुभम्, ख्रशुभंच प्रह-स्थितिवशेन कथयित, तस्य=देवशस्य वाणी=वचनं, मिण्या=श्रवत्या न भवति ॥४॥

आपा—जो ज्यौतियां दश प्रकार के भेद वाले ग्रहगणित को और सब जातक ग्रन्थ को देखकर शुभ अशुभ फल को कहता है उसकी बात झुठी नहीं होती ॥ ४॥

एतच्छाक्ष्त्रं विनीतेभ्यो दीयमानं सत्सक भवति तदाह— समरसारे—विनयावनताय दीयमाना । प्रभवेत्करुपलतेव सत्कलाय ॥ ४॥ इति ।

इयं विद्या विनययावनताय= अनुद्धताय जनाय दीयमाना सती कल्पलता इव

सत्फलाय प्रभवेत् , न त्द्रतायेति तथोक्तं जातकार्णवे— 'तुद्रपाखण्डधूर्त्तेषु श्रद्धाहोनोपहासके ।

ज्ञानं न तथ्यतामेति यदि शम्भुः स्वयं वदेत् । इति ॥ ५ ॥ आषा—यह विद्या विनय नम्रता वाले को ही दी जाने पर सफल होती है ॥ १ ॥

### स्मृतिरप्याइ---

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवविस्ते उहमस्मि । श्रास्यकायानुजवे राटाय न माम्ब्या वीर्यवती तथा स्यामिति ॥ ६ ॥

ह=हर्षेण, व=निश्चयेन, विद्या=शास्त्रज्ञानं, त्राह्मणम् (प्रति) आजगाम, तथा कथितवती च, ब्रहं ते=तव, शेविधः=निधिः, श्रिह्म, श्रित एव मां गोपाय = रक्ष, सादरमनुक्षणं हमर, स्वमनिस सद्वि मां संरक्ष । श्रम्यकाय = निन्दकाय, श्रमृज-वे = फुटिलाय, शठाय = कृतव्नाय, उद्धताय च मां=विद्यां, न, व्रूयाः=कथय, तथा तेन प्रकारेण नियमे = पालिते, श्रहं धीर्यवृती = विशेषयोग्यतावती सफला च स्यां = अविद्यामीति ॥ ६॥

आपा-विद्या सहर्ष ब्राह्मण के पास जाकर बोली कि मेरी रहा करो, या सदैव भूलो सत, मैं तेरी सम्पत्ति (खजाना) हूं। इसलिये मुझे अपने पास सुरहित रखो, और पराये गुण में दोप देने वाले, या पर के उत्कर्ष (उन्नित) को नहीं सहने वाले को, तथा खल (देही प्रकृति वाले) को, तथा उद्धत को नहीं दो, इस तरह मैं बलवती हों ऊंगी, बहुंगी ॥ ६ ॥

श्रथ प्रदुः परिचयमाह—

ऋजुरयमन्जुर्वा अयं प्रधा पूर्व परीच्य लग्नवलात् ।
गणकेन फलं वाच्यं देवं ति स्ति तां स्फुरित ॥ १ ॥
लग्नस्थे शिशिन शनौ केन्द्रस्थे हे दिनेशरिष्मगते ।
भौमङ्गयोः समदशा लग्नचन्द्र अनु । प्रधा ॥ २ ॥
लग्ने शुभग्रहयुते सरलः कृरान्विते भवेत्कुटिलः ।
लग्ने अस्त सौम्यदशा विधुगुरुद्दष्ट्या च सर्लो अयम् ॥ ३ ॥
यदि गुरुवुधयोरेकः पश्यत्यस्ताधिपश्च रिपुद्दष्ट्या ।
तरकुटिलः प्रष्टा खत्वनयोरेकस्तयोः साधुः ॥ ४ ॥

अयं=श्रप्रे वर्तमानः, प्रष्टा=प्रश्नकर्ता, जनः, ऋजुः=सरतः, वा अयं अनृजुः= कुटिलः, अस्तीतिं लग्नवलात्=लग्नविचारवशात्, पूर्वे = प्रथमं, परीद्त्य, ततः गण- केन = फलादेशिना ज्योतिर्विदा, फर्ल=शुभाशुभं नाच्यम् , देवं = भाग्वं , भाविफतं, तिचलगं = गणकमनोगतं चत् , स्फुरति = प्रकटितं भवति । खय तद्योगनाह —

शशिनि = चन्द्रे, लग्नस्थे, शनी=मन्दे, केन्द्र-(११४।७।१०) स्थे खित है= चुचे, दिनेशरश्मिगते = अस्तन्नते, रिनत्यतुर्दशांशान्तर्गते सित अथवा भौमह्योः = कुव्यद्वध्योः, वमदशा = तुर्यदृष्ट्या, लग्नगचन्द्रे दृष्टे सित प्रष्टा = प्रच्छको वनः, अ-चृज्ः=कृटिचः, भवति । अथवा लग्ने ग्रुभग्रह्युते सित प्रष्टा सरलो भवति । लग्ने क्रान्विते = पापयुत्तदृष्टे सित कुटिचः प्रष्टा भवति ।

अथवा लग्ने, जल्ते=सम्बद्धाने च सीम्बद्धाः=बुधदृष्टया, विद्युप्तदृष्ट्यः=पूर्णं-चन्द्रगुरुदृष्टया दृष्टे सित अयं सरतः स्थात् । वा यद्ति गुरुदुधयोः, एकः = एकतरः कविद्यहः, रिपुदृष्टया (१।४।७।१०) एतरस्थानान्यतमदृष्ट्या, अस्तःधिपं = सम-मेशं परवति तदा प्रष्टा कृदिलः स्थात् । वा गुरुषुधयोरेको सदः वित्रदृष्ट्या सम्ब

परयति तदा साधुः = सरतः प्रदा वाच्यः ॥ १-४ ॥

आपा—यह पूज्ने वाजा, लीधा वा टेंड़ा है, इस विषय को ज्यन के वस पहले परीचा करके तब ग्रुम धानुभ फल को उदीतियी वसावे । वसों कि उस उदीतियी के विक ही में उक्त विषय की स्पूर्ति होती है ।

बदि चन्द्रला छन्न में, शांन केन्द्र ( ११४१७१० ) में हो, बुध अस्त हो, और संगळ या बुध की लमान दृष्टि से छन्निह्थत चन्द्रमा देखा जाय, तो पूजने वाला

इटिक लगझना।

लथवा छम्ब ग्रुभग्रह से बुत हो, तो प्रष्टा सीधा कहना । यदि जम्ब पाप से युत हो, तो छटिल कहना । या जम्ब तथा सहमस्यान सुध, चम्द्रमा बुद्दर्वतिसे देखा जाय तो सर्क कहना । या यदि व्ध और बृद्दर्यित में एक कोई ग्रह प्रश्नु होटे से सहमेश को देखे, तो छटिल प्रष्टा कहना । यदि उन दोनों में कोई एक भिन्नदृष्टि से सहमेश को देखे, तो सजन प्रशा कहना ॥ १-४॥

अथ यत्र बहवः प्रश्ना युगपत् सम्भवन्ति तत्र निरूपणप्रसारश्चराडेश्वरप्रश्न-

विद्यायाम् —

यादिमं लग्नतो हानं चन्द्रश्यानाह्दितीयकम् । सूर्यस्थानान्त्रतीयं स्यानुर्यं जीवगृहाद्भवेत् ॥ बुधभृग्वोर्वली यः स्यानद्गृहात्पश्चमं पुनः ॥ ४ ॥

बहुषु प्रश्लेख, श्राष्ट्रिमं = प्रथम, लग्नतः = प्रश्नलग्नात क्षेत्रम् । दितीयकं तु चन्द्रस्थानात क्षेत्रम् । नृतीयं प्रश्नवस्त सूर्यस्थानात विचार्यम् । नुर्यं = चतुर्थं तु जीवगृहात् = गुवराशितो विचिन्त्वम् । अव वुधमृत्रवोः=बुधगुक्रयोः यो वली महः तद्गृहात् पचमं प्रश्नविषयकं विचार्यम् ॥ ५ ॥

भाषा—बहुत से प्रश्नं जनर एक ही काछ में पूछे तो छन से पहला, चन्द्रमा से दूखरा, सूर्य के स्थान से वीसरा, इहस्पति के स्थान से बीधा, बुधशुकों में जो विशेष बङ्जान् हो उसके राशि से पांचवं प्रश्न को विचारे॥ ५॥

बस्तुतो बराहवयनाद्ककाते एकमेव प्रश्ने पृच्छेजानेकानित्युक ज्ञानमुक्तावरमाम्

सम्यश्विचार्य लग्नं म्यास्त्रश्नं सक्वचथाशास्त्रम् । यस्त्वेकं मृतेऽसी तस्य न मिथ्या भवेद्वाली ॥ ६ ॥

यः जनः, बयाशार्ज=शालादेशातुषारं सम्यक = समीचीनतया, सार्ग विचार्य चहुत् एकभेव प्रश्नं भूबात् = बदेत्, तस्य ज्योतिर्विदो वाणी = उक्तिः, विध्या = असत्या, न भवेत् ॥ ६ ॥

आपा—जो ज्वीतियी ज्ञाञ के शुताबिक अध्द्वी तरह लग्न को विचार करदे एक काल में एक प्रश्न को बताता है, उसकी बात सूठी नहीं होती है ॥ ६ ॥

श्रत एवोक्तं प्रश्निक्तामणी— राशिक्षमं सम्भवक्षं फलेः पुष्पैः सरसकेः । प्रश्न सुभूमी दैवज्ञानसं पृष्कुत्ययोजनम् ॥ १ ॥

प्रशा=प्रश्नकर्ता सुध्यो फलैः सरत्नकैः=सद्रव्यैः पुष्पैः राशिचकं=प्रश्नकुण्डलीयके समध्यरवें=सम्पूज्य दैवसान्=प्रश्नगणनित्तान् स्वतादरार्थे बहुवचनम् । एकभेव प्रयोजनं = प्रष्टव्यं पृच्छेत् ॥ १ ॥

आचा—प्रश्न करने बाले को चाहिये कि पहले प्रश्नकुण्डली की धण्डी जगह में फल, हन्य, फूटों से पूजा करके एक काल में एक ही प्रयोजन को पूछे ॥ १ ॥

द्वाबेदं त्रहाणां च गणितं भावतं तथा।

विस्तृश्यें अञ्च कथ्ययेचानेकं प्राह पद्मभूः ॥ २ ॥ इति ।

ब्रह्मणां दश मेदं=दश विधं, गणितं, तथा भावजं गणितं च विसरय = विचार्य एकसेव प्रश्नं कथ्येत्। ब्रानेकं न कथ्येत्। इति पद्मभूः = ब्रह्मा प्राह् ॥ २ ॥

भाषा—अहाँ के दश प्रकार के गणित, और द्वादशभाव के गणित को विचार करके एक समय में एक ही प्रश्न को कहे। अनेक प्रश्न को एक काछ में नहीं कहे, यह ब्रह्मा कहें हैं।। २॥

दीतादां द्वासेदं च ब्रहाणां आंहाजं फलम् ।

विचार्य प्रवदेचस्तु तस्योक्तं नान्यथा भवेत् ॥ ३ ॥ प्रहाणां दोप्तार्थं दराभेदं भांशजं फलं विचार्यं यः फलं प्रवदेत्तस्य उक्तं = वचनं श्रान्यथा नहि भवेत् ॥ ३ ॥

भाषा—ग्रहों के दीस आदि दश प्रकार की जो राशि अंश से लिख दशा हो उसके बश से विचार करके जो फल कहे, उसकी बात झुठी नहीं होती है॥ ३॥

> श्रथ महाणामनस्या ग्राह— दोत्तो दोनोऽथ सुदितः स्वस्थः सुता निपीडितः। सुवितः परिहोनस्य सुवीयंग्चाधिवीयंकः॥ ४॥ स्वोच्चे दीतः समाख्यातो नोचे दोनः प्रकीर्तितः। सुदितो मित्रगेहस्थः स्वस्थस्य स्वगृहे स्थितः॥ ४॥ शात्रुगेह स्थतः सुतो जितोऽन्येन निपीडितः। नीचाभिमुखगो होना सुपितोऽस्तक्षतो ग्रहः॥ ६॥ सुवीयंः कथितः प्राहोः स्वोच्चाभिमुखसंस्थितः। श्रधिवीयो निगदितः सुरिशः शुभवर्गजः॥ ७॥

दीसः १, दीनः २, मुदितः ३, स्वस्थः ४, मुप्तः ४, निपीक्तिः ६, मुप्तिः ७, पिरिहोनः ८, सुवीर्यः ९, श्रिथवीर्यकः १०, एते प्रहाणां दशमेदा श्रवस्थः भवन्ति । तत्र स्थाच्चे स्थितो दीप्तः, समाख्यातः=कथितः । नीचे श्रहो दीनः । पिन्त्रगेहस्थो मुदितः । स्वग्रहे स्थितः स्वस्थः । शत्रुगेहस्थितो श्रहः सुप्तः । श्रान्येन श्रहेण जितो श्रहो निपीक्तिः । नीचाभिमुखः नीचासक्यामी श्रहः हीनः कथ्यते । श्रस्तप्ततः प्रहो मुप्तिः चोरितः कथ्यते । स्वोच्चिभमुखसंस्थितो श्रहः श्राशः सुवीर्यः कथितः । सुरश्मः = उदितः, श्रुभवर्गजः श्रहः श्रिथवीर्यः कथ्यते ॥ ४-७ ॥

भाषा—दीस १, दीन २, खुदित, ३, रबस्थ ४, सुस ५, निवीडित ६, सुषित ७, पिरहीन ८, सुवीर्य, ९ अधिवीर्य १० ये दश प्रकार के ग्रह होते हैं। उसमें अपने उस में रहने से 'दीस' नीच में रहने से 'दीन' मित्रगृही 'सुदित' अपने गृह में 'स्वस्थ शञ्च राशि में रहने से 'सुत' दूसरे ग्रह से पराजित होने पर 'जित' नीचाभिसुख जाने से 'हीन' अस्तक्षत ग्रह 'तुपित' और उचाभिसुंख रहने से 'सुवीर्य' और उदित, शुभवर्गस्थित ग्रह 'अधिवीर्य' कहाते हैं॥ ४-७॥

श्रथ तद्दशेन फलान्याह— दोप्ते सिद्धिश्च कार्याणां दाने दुःखसमागमः । हबस्थे कीर्तिस्तथा लग्मीरानन्दो मुदिते महान् ॥ ८ ॥ सुक्ते रिपुभयं दुःखं धनहानिर्निपीडिते । सुपीते परिहीने च कार्यनाशोऽर्थसङ्घयः ॥ ६ ॥ गजाश्वकनकाचाप्तिः सुवीर्ये रत्नसम्पदः । श्रविवीर्ये राज्यलिव्यमंहेपित्रार्थसङ्गमः ॥ १० ॥

दीसे बहे बोगकरे, कार्याणां सिद्धिर्भवति । दीने योगकरे प्रहे खित दुःखसमागमः, स्वरूषे प्रहे कीर्तिः, मुद्दिते प्रहे लच्छाः, महान् ग्रानन्द्ध भवेत् । स्रुप्ते प्रहे
रिपुअयं = रात्रुक्षयम् , दुःखं, निपीछिते प्रहे धनहानिः, स्पीते = मुषिते, परिहोने च
प्रहे कार्यनायः, अर्थसङ्क्षयः=धननाशः च भवति । स्वीयें प्रहे गजाखकनकामाप्तः=
हस्तिबोटकसुवर्णप्राप्तिः, रत्नबम्पद्ध भवन्ति । अधिवीयें प्रहे तु राज्यलिक्षः मिप्रार्थसङ्क्षद्ध भवति ॥ ८-१०॥

आवा—दीस बह रहने से कार्यों की लिदि होती है। दीन बह रहने से दुःख की प्राहि, स्वस्थ बह रहने से कीर्त्त यक्ष, सुदितबह रहने से उपकी और महान् आनम्ब होता है। सुसबह में बाद्यभय, दुःख, निपीदितबह में धनहानि, सुवितबह में बया परिहीनबह में कार्यनाक्ष, धननाक्ष होता है। सुवीर्ष बह में हाथी घोड़ा साना की प्राहि, और रहन सम्पत्ति भी होती है। अधिवीर्ष बह योगकारक होने से राज्य-प्राहि, जिन्न सहस्य और धनसंबह होता है। ८-१०॥

श्रथ र विग्रहस्वरूपमाह-

पूर्वः सत्यं नृपस्तातः चत्रं श्रोप्मोऽहण्श्वतः। मधुदक् पैत्तिको धातुः श्रूरः सुदमकचो रविः॥ ११॥

रविः=रिविष्ठहः पूर्वः=पूर्वेदिक्पितः, सत्वं=सत्वगुणप्रधानः, नृपः=राजा ता-तः = पितृष्ठहः । दिवार्रकशुक्तौ नितृषातृसंज्ञकाविति चृहज्जातकोक्तवात् । क्षत्रं == क्षत्रियजातिस्वाषी, प्रोष्मः=उष्णप्रकृतिः, श्रक्षणः=रक्तवर्णः, चलः=कुजगुरुशनि-ब्रह्मपेक्षया शोष्रगतिः, वा चपतः, मधुदक्=मधुवर्णनेत्रः, पैत्तिकः = पित्तारमकः, धातुः=गैरिकादिधातुस्वाषी, शूरः=पराचेपासिहिष्गः, वा पराक्रमी, सूच्मकचः=श्रति-लशुकेशः, इँदशो अवति ॥ ९९ ॥

आवा—रिव पूर्वदिशा के स्वामी, सस्वगुणप्रधान, राजा, पितृप्रह, चित्रयज्ञाति, गर्मस्वयावदाला, लाल वर्ण, चज्रल, मधुसमान आँख वाला, पित्तद्रोपप्रधान, पराक्रमी, महीनकेश वाला होता है ॥ ११ ॥

२१ ता० नी०

# वय चन्त्रस्वरूपमाध्— कफी वर्षा मुदुर्माता पयो गौरस्य सारिवकः। जीवो वश्यभ्यरी चुत्तो मास्तांचो विद्युः सुस्क् ॥ १२ ॥

विद्यः=चन्द्रः, ककी=जफारककः, वर्षा=वर्षत्तियिः । वृद्धः=कोमतः, माता=मा-तृप्रदः, पयः = क्षीरिप्रयः, गौरः = धवतवर्णः, खारिवकः = वरवगुणप्रधानः, बावः= जीवजन्तुस्वामी, वैदयः = वैदयवर्णस्वामी, वरः=शीप्रगतिप्रदः, वृत्तः=धर्तुत्तः, माठ-तांशः = वातांशः, पुरक् = सुवयनः, ईरशो अवति ॥ १२ ॥

आवा—चन्या क्वास्त्रक, वर्ष ऋतु के स्वामी, कोयल, और मातु झह, दूष का प्रिय, गौर वर्ण, क्वायुणी, जीवों के स्वामी, वैरयजाति का स्वामी, क्षीप्रगति ऋह, गोलाकार, वायु अंववाला, जुन्दर कांच वाला भी है, चन्यमा की कचा सबसे नीचे है, इससे हुवकी गति सबसे व्यक्ति है, कतः यह सदैव क्षीप्रगति कहाता है, कीर कांच की कक्षा सबसे जपर होने से कांच सदैव वन्द्रगति ग्रह है। और प्रह वायिकत की कथा सबसे जपर होने से कांच सदैव वन्द्रगति ग्रह है। और प्रह वायिकत की कथा सबसे जस्त है। श्रीर प्रह

चथ कुनस्वस्पमाह—

त्रीबाः समतमो रक्तो याव्यः सेनामग्रीभारः । युवा बातुम्य पिङ्गान्नः कृदः पिसं शिबी कुजः ॥ १३ ॥

कुनः=भीषः, बीष्मः=ज्येष्टाबाह्योरिधपतिः, क्षत्रतमः = क्षत्रियजातिस्वामी, रकः=श्रदणवर्णः, याम्यः = दक्षिणदिक्पतिः, लेनाव्रणीः=लेनाव्रवण्यः, चरः=चपत-स्वभावः, युवा=तद्वणः, धातुः=गैरिकादिधातुपतिः, पिज्ञाक्षः=पीतनयनः, क्रूरः=पाप-श्रद्धः, वित्तं = पित्तात्मकः, शिखी = शिखावान् ईदशो भवति ॥ १३ ॥

आवा—अङ्ग्रस्ट ग्रह श्रीष्मन्द्रस्त का स्वामी, एतिय बाति का स्वामी, <mark>छाडवर्ण,</mark> बृंच्छपदिवा का स्वामी, सेनानाथक, पद्धल स्वमाध, समर्थ, गैरिकादि **धातु का,** स्वामी, पीकी थार्से, क्रूप्रह, पित्त प्रधान, किसावान् होता है ॥ १३ ॥

अय वुधस्क्षपमाह—

श्चरदीची हरिर्दीर्घः वण्डो सूत्रं कुमारकः । त्रिपित बसरेचाश्च सहः सौम्यक्षिवानुकः ॥ १७ ॥

क्षीरमः = चुषः, शरदीयः = शरदतुपतिः, हरिः=श्यायवर्णः, दीर्षः=उन्नतदेष्ठः, वर्षः=वर्षुकःः मूर्वः=मूलस्थामी, कुमारः=रावकुमारः, 'रावा रविः शशक्य चुषः कुमारः वेवापतिः वितिष्ठत' द्रस्यायुक्तत्वात् । विपिशः=वेक्यमिषुकः, उत्तरेगः= वसरदिक्पृतिः, शुद्राः=शुद्धवातिपतिः, विकासुकः=वातिपत्तक्यासक्य भवति ॥ १४॥ आपा—बुधब्रह, चरद्ऋतु (आरिवन कात्तिक) का स्थामी, रयामवर्ण, छम्ने कद् का, नपुंसक, सूछ कन्द का स्थामी, राजकुमार, छेस में पहु, उत्तर दिशा का स्थामी, गृह सालि का स्थामी, वात-पित्त क्रफ के प्रकोप वाला है ॥ १४ ॥ प्रथ गुरुस्वक्षमहरू—

खरवं विन्तो हिमः श्लेष्मा दीघी मन्त्रो दिजो नरः। सध्येदानो ककी जीवो मधुर्पिनलहक् तथा ॥ १४॥

जीवः=गुद्धः, सत्वं = सत्वप्रधानः, वितः=धनी, हिसः = शीतसम्ब्रावः, रह्येष्मा = कफारमकः, दोर्षः = उजतदेहः, मन्त्री=इन्दराज्यसमासक्षप्रधानः, हिसः= ब्राह्मणः, नरः=पुद्मब्रहः, मध्यं=दिनमध्यवली, ईशानविद्यपतिः, कफो=कफारमकः, मधुपिक्वस्क् = मधुसमपीतवर्णनयनः, भवति ॥ १५ ॥

नावा—बृह्स्पति–सत्त्वगुणी, धनवान्, प्रीतक स्वभाव वाळा, कप्तास्वक, ळखे-कद् का, इन्द्र का अन्त्री, वाञ्चणवर्ण, पुरुवग्रह, दिनमध्य में वळी, ईशाच कोण का स्वामी, कप्ती, और मधुसमान दृष्टि वाळा है ॥ १४ ॥

श्रव शुकस्वरूपमाइ—

शुक्तः शान्तो द्विजो नारो वश्यो मन्त्री वरः सितः। श्राग्नेयीदिकपञ्चाम्तः कुटिलासितमूर्धनः॥ १६॥

शुकः = शुक्त्रहः, सान्तः = श्रतुद्धतः, द्विजः = नाह्यणगातिः, नारी = न्नीत्रहः, वश्यः = वशंगतः, वन्त्री = श्रपुरराज्यस्वात्तकः, चरः = नगतः, सितः = गौरवर्णः, श्राग्नेयीद्क् = श्राप्तकोणस्यामी, ककः = ककी, श्रम्भाः = स्वम्तरस्रियः, कुटिलासि-तमूर्थकः = वककृष्णशिरःकेशः, भर्गत् ॥ १६ ॥

आपा—शुक्र-सान्तरवभाव, वाह्मण, जीवह, वश्य, राचलों के मन्त्री, चखळ, गौरवर्ण, अझिकोण का स्वाभी, कत्तात्मक, खट्टे रस का प्रिय, और टेरा काळा जिर

के बाल बाला है ॥ ३६ ॥

## श्रथ शनिस्वरूपमाह—

कृष्णुस्तमः कृशो वृद्धः वण्डो मूलान्त्यजाऽललः । शिशिरः पवनः कृरः पश्चिमो वातुकः शनिः ॥ १७ ॥

श्रानः कृष्णः = कृष्णवर्णः, तमः = पापब्रहः, कृशः=दुर्वेतः, बुद्धः=बुद्धवयस्कः, षण्डः = नपुंसकः, सूलम्=मूलस्य स्वामी, जन्त्यजः=ग्रान्यजवर्णस्वामी च, जलसः= । शालस्ययुक्तः, शिशिरः = माचफाल्गुनयोरिषपितिः, पवनः = वातात्मकः, कूरः = खलप्रकृतिकः, पश्चिमः = पश्चिमदिक्पितः, वातुत्वः=वायुतत्वात्मकः भवति ॥ १७ ॥ आपा—शनि—काला, पापमह, हुर्वल, बूहा, बपुंसक, सूर्लो के स्वासी, क्लेफ्हों के स्वासी, कालसी, शिक्षिर ऋहु का स्वासी, वायुतत्त्व, क्रूरवकृति वाला, पश्चिम दिशा का स्वासी और वातासक है ॥ १७ ॥

ग्रथ राहुग्रहस्वरूपगाह—

राहुर्घातुः शिस्ती सूलं शेषमन्यस मन्द्वत्।

चिन्तनीयं विकन्ने हात् केन्द्रगाहा बलाधिकात् ॥ १८ ॥

राहुः = राहुग्रहः, धातुः = गैरिकाविधातुस्वामी, शिबी = शिखावाव, मूलं = मूलस्वामी, श्रान्यत् शेषं वर्णादिकं मन्दवत् = शानिवत्, ज्ञेयम् । राहुस्वस्वं शानिवः जिखादवातिरित्युक्तत्वात् । श्रयास्य प्रयोजनसुच्यते—विवाग्ने = विवागनवर्षाशतः, वा ज्ञात् = वुधात् , केन्द्रगत् = केन्द्रस्थप्रहात्, वा वलाधिकात् = वर्षाधिकवत्रुक्तप्रहात् क्षं विन्तनीयम् । तथोकं वृहुजातके—''लम्भवशंशपतुर्वत्वः स्याद्वीर्ययुत्तप्रहन्तुरुयतन्त्वर्वः । १८॥

आषा—राहु-गैरिकादिधातु का स्वाभी है, विखावान् , मूळकन्दों के स्वामी है, जोर वांकी रङ्ग रूप सब शनि के ऐसे समझना । उपन से, बुध से वा केन्द्रगत मह से, या सब से विशेष बळ वाले मह से वर्ण कहना चाहिये ॥ १८ ॥ प्रथ कस्माद्भावारिक कि विचारणीय शतदाह तत्रापि तावस्नमारिक कि विचिन्त्यंश्तदाह-

> सीष्यमायुर्वयो जातिरारोग्यं लच्चणं गुणम् । क्रियाकृतो रूपवर्णास्तनोध्यन्या विचक्तरीः ॥ १६ ॥

तनोः = तानभाषात्, सौख्यं, ऋायुः, वयः, जातिः ऋारोज्यं, सक्षणं, गुणम्, क्लेशाकृती, रूपवर्णा एते विचक्षयैः चिनन्याः ॥ १९ ॥

भाषा—छरन (प्रधनभाव) से तुस्त, जायुर्नाय, उसर, जाति, आरोग्य, उस्ण, गुण, बढेश, आकृति, रूप, वर्ण इतने का विचार पण्डित करें ॥ १९ ॥ श्रथ द्वितीयभावाद्विचारणीयमाह—

> मुक्ताफलञ्च माणिक्यं रत्नवातुधनाम्बरम् । हयकार्योध्वविज्ञानं विक्तस्थानाहिलोकयेत् ॥ २० ॥

वित्तस्थानात् = द्वितीयभावात् , सुक्ताकतं, माणिक्यं, रत्नधातुधनाय्वरं, ह्य-कार्याध्वविज्ञानं विलोकयेत् ॥ २० ॥

आषा—दूसरे ( धन ) भाव से सुक्ताफल (मोती), माणिक्य, रतन, धातु (द्रव्य), धन ( रुपये पैसे ), वस, घोड़े का काम, रास्ता का विचार करना चाहिये॥२०॥ श्रय तृतीयभावे विचारणीयमाह— भगिनोश्रातृभृत्यानां दासकर्मकृतामपि

कुर्वीत वीक्तगं विद्वान सम्यग्दुश्चिक्यवेश्मतः ॥ २१ ॥

दुध्यक्यवेश्यतः=सहज ( तृतीय ) भावात् , भगिनीत्रातृभृत्यानां, दासकर्म-कृताम् , ऋषि वीक्षणं विद्वान् कुर्वीत ॥ २१ ॥

थाचा—तीलरे भाव से, बहन, भाई, नोकर, तथा नौकरा करने वार्लों के भी

विचार पण्डित करें ॥ २१ ॥

ग्रथ चतुर्थभावे विवारणोयमाइ— बाहिकाखलकचेत्रमहोषधिनिधोनिए । विवरादिप्रवेशं च पश्येरपातालतो दुधः ॥ २२ ॥

वृथः=पण्डितः पातालतः =चतुर्थस्थानात्, वाटिका = पुष्पवादी, खलं=शस्यमर्द-नस्यानं, चोत्रं = शस्योत्पतिस्थानं, महौषधिः = विशेषभेषजम् , निधिः=गुप्तगर्त्तरक्षि-तहव्यम् , एतान् , तथा विवरादिशवेशं=भूगर्त्तविलनिवेशं च पश्येत् ॥ २२ ॥

आपा—पण्डित, चौथे भाव से फुस्वादी, सिल्हान सेत, विशेष द्वाई, गढ़ा हुआ धव और विस्त आहि में घुसना, इतने का विचार करें॥ २२॥

> श्रव प्रवस्थानात् कि कि विचारणीयं ! तदाह— गर्भापत्यिनियानां सन्त्रसन्धानयोरित । विद्यावृद्धिप्रवन्धानां सुतस्थाने विनिर्णयः ॥ २३ ॥

ञ्चतस्थाने = पुत्रभाशत् , अत्र पश्चम्यथं सप्तवी । अर्थात् पश्चमभावात् , गर्भ-स्य, अपत्यस्य = सन्तानस्य, विनेयस्य = इतस्ततः कस्यापि सञ्चालनस्य, यन्त्रः = विचारः वा मन्त्रप्रहणम् , सन्धानं = यंत्रीकरणम् , तथोः । विद्यावुद्धिप्रयन्थानां वि• विर्णायः = विनिध्ययः, कार्ये इति ॥ २३ ॥

भाषा—पद्मसभाव से, गर्भ, सन्तान, इधर उधर छे जाने का और सन्त्र, तथा जैन्नी करना, तथा विद्या बुद्धि, प्रशन्धों का विचार करना चाहिये ॥ २३ ॥

अथ वष्टमार्वाद्वचारणीयमाह— चौरभी रिवुसंत्रामखरोष्ट्रकृरकर्मणाम् । मानुलातंकभृत्यानां रिवुस्थानाद्विनिर्णयः ॥ २४ ॥

रिपुस्थानात् = षष्टस्थानात् , चौरभीः = चौरभयम् , रिपुः = रातुः, सङ्ग्रामः= युद्धम् , चरः = गर्दभः, उष्णः, क्रूरकर्म = परहानिकिया, जारणादिकर्म, तेषां, तथा मातुत्तः=मातुष्राता, जातहः=अयस् , शृत्यः=धेवनः एतेषां च विनिर्णयः कार्यः॥२४॥ आपा—ष्ट्रवे थाव से चौरअय, जनु, छवाई, गदहा, उंट, कृतकर्व ह्य स्वर्गे के विचार और सामा, अय, नोकर हव सर्वो का विचार भी छरवा चाहिये ॥ २४॥

व्यय सप्तययानाहिचारणीववाह—

बालिक्यं व्यवहारं च विवादं च समं परैः । गमागमकलमाणि परयेश्मातः कलमतः ॥ २४ ॥

कलतः = खद्मबद्यानात् , वाणिज्यम् = व्यापारं कयनिकयक्षं, व्यवहारं = धनदानप्रहणं, परेः = खन्यैः, क्यं निवादं = वाक्कलहं च, गमागभी = गतागती, फ॰ क्षं = क्षी, एतानि प्राज्ञः = पण्डितः, परयेत् = निकोक्कयेत् ॥ २ ॥ ॥

सापा—सहस्र भाव से, खरीद विकी, केन देन, तूसरों से विवाद, साना **वाना** और सी का विचार पण्डित करें ॥ २५ ॥

श्रवाष्ट्रमभावादिचारणीयमाह—

नयुसारेध्ववैषम्ये दुवै शामनसंबर्धे ।

नष्टे दुष्टे रखे व्यावी छिद्रे छिद्रं निरोक्तयेत् ॥ २६ ॥

नयुत्तारे = नदीतरणे, अध्ववैषम्ये = मार्गेषह्टे, हुगें = वनपर्वतगणने, वादुयान-जनयानादिकारोहणे वा शात्रवसहटे = नैरिभये, नष्टे = नष्टधने, हुन्टे = जनि-ष्टकार्थे, रखें = युद्धे, खिद्दे = विवरे, गोप्यप्रकाशने च खिद्दं = अष्टमभावं निरी-क्षयेत् = पश्येत्, एतेषां विचारोऽष्टमभावात् प्रकर्त्तन्य इति आवः ॥ २६ ॥

आचा—अष्टम आव से नदी के पार जाने में, रास्ता के संकट में, हुर्गस्थ**ड में,** प्रामुख्य में, क्टधन में, छवाई में, विछ या गुप्त कार्य में विचार करें ॥ २६ ॥

नवयम्।वात् विचारणीयमाह —

चयोक्त्पतडागादिप्रपादेवगृहािख च । होक्तां याचां मठं वर्मं वर्माकिक्षित्रय कीर्तवेत् ॥ २० ॥

वापी = परितो वद्धसोपाना लघुपुष्करिणो, कूपः प्रसिद्धः, तनागः=महापुष्करिणो, अपा = पानीवशाला, देवगृहम् = देवमठमन्दिरम् , तानि, तथा दीक्षां = मन्त्रप्रहणं, यात्रां = स्थानान्तरगतिम् , सठं = शिनालयम् , धर्मम् = पाठपुरध्वरणादिकम् , एत-रसर्वं धर्माणवमस्थानाधिधन्तय = विविच्य, कोर्त्तयेत् = कथ्येत् ॥ २७ ॥

सामा—बाउली,हुनारा (फूंबा) पोखर (तालाव) आदि जलावर्षों का, पविशाला, देवसम्बर (ठाकुरवादी, देवी सन्दिर) का और धर्मविचयक कार्यों का विचारकरें॥२०॥ श्रय दशमभागिद्धनारणीयमाह— राज्यं सुद्रां परं पुरायं स्थानं तातं प्रयोजनम् । नृष्ट्यादिन्योमनृत्तान्तं न्योमस्थानान्तिरीत्त्येत् ॥ २८ ॥

व्योगस्थानात् = कर्म (दशम) भागत्, राज्यं = प्रजापालनं, सुद्रां = क्ष्यकं, परं = परमं, पुण्यं = चान्द्रायणमताविधमी वरणम्, स्थानं = स्थानलाभस्यैयीदिकं, तातं = वितरं, प्रयोजनम् = जावस्यकीयविषयम्, बृष्टचादि = जलवर्षणादि, व्योज-बृत्तान्तं = जाकाशसम्बन्धिकृतं च निरीक्षयेत् = विचारयेत् ॥ २८॥

आषा—दस्त्रप्रधाव से राज्य, स्पया, विशेष पुण्य, स्थान, विता, प्रयोखन, पानी का विचार, आदि काकास सम्बन्धी समाचार, परिनेष, सण्डळ, धूसकेतु, ब्रह्ण आदि विचर्शों के विचार को करें ॥ २८ ॥

> धर्यकादराभागदिनारणीयमाद्य— गजाभ्ययानवलाणि सस्यकाञ्चनकन्यकाः । विज्ञान् विद्यार्थयोर्लाभं सस्येद्वाभवग्नतः ॥ २६ ॥

लाअलग्नतः = एकादराभागत्-गजः = हस्ती, खरगः = बीटकः, खनयोयो-नमारोहणं, वस्नं = प्रंगुकं, एतानि, अस्यकावनकन्यकाः = वस्तं = चेत्रगतधान्य-जातं, कावनं = सुवर्णम्, कन्यकाः = पुन्यः, एताः तथा विद्यार्थयोः = सास्यवयोः लाभं = प्राप्तिं च लक्षयेत् = चिन्तयेत् ॥ २९ ॥

आवा—एकाद्वा (आय) साव से हाथी वोदों की लवारी, कप्दा लस्व जायदात, लोना, कदकी और विधा, घनों के छात्र इव सर्वों का विचार करें तरशा

श्रथ व्यवसावादिचारणीयसाह--

त्यागभोगविवादेषु वानेष्टक्रविकर्मस्य । व्यवस्थानेषु सर्वेषु विद्धि विद्यद् ! व्ययं व्यवात् ॥ ३० ॥

हे बिद्धन् । व्यथात् = व्ययभावात् , त्यागमीगविवादेषु , दानेष्टकृषिकर्मसु , सर्वेषु व्ययस्थानेषु व्ययं = धनव्यथं विद्धि = जानीहि ॥ ३० ॥

आपा—हे पण्डित ! बारहवें साव ले, किली काम को छोड़ने में, किली परार्थ के भोग में, किली के लाध विवाद में, दान में और अभीष्ट कार्य में, खेती में, सब संस्थाओं में धन का खर्च विचार करो ॥ ३० ॥

इति संचेपतो द्वादशआविवचारणीयवस्त्रकथनस् ।

### अथ भावप्रशाध्यायः।

यथ साधारणतया सकत्रभावविषयकशृद्धिहानी त्राह( षट्पवाशिकायाम् )— यो यो भावः स्वामिष्टछो युतो वा सौभ्येवी स्यात्तस्य तस्यास्ति वृद्धिः । पापैरेवं तस्य भावस्य हानिनिर्देष्टया पृच्छतो जन्मतो वा ॥ १ ॥

पृच्छतः = प्रश्नलग्नात् या जन्मतः = जन्मलग्नात्, यः यः (कः ग्रापि) भावः स्वामिदद्यः वा स्वामियुतः, वा सीम्यैः = ग्रामप्रहैः,युतदृष्टः स्थात्, तस्य तस्य भावस्य वृद्धिः ग्रास्ति । एवं यः यः भावः पापैः = पापप्रहैः, युतदृष्टः स्थात् तस्य भावस्य हानिः = फलहीनता निर्देष्टन्या = कथनीया ॥ १ ॥

आषा—प्रश्नकान से या जन्मकान से जो जो भाव अपने स्वाभी, या **ग्रुभ ग्रहों** से युत्त दृष्ट हों, उन २ आवों की बृद्धि होती है। और जिन २ आवों पर पाप ग्रह हों, या उनकी दृष्टि पदली हो, उन २ आवों की हानि होती है। द्**रा प्रकार सव** आवों का विचार करना चाहिये॥ १॥

सौम्ये विलम्ने यदि वा स्ववर्गे श्रीवाँदये सिद्धिमुपैति कार्यम् । द्यतो विपर्यस्तमसिद्धिहेतुः क्रव्हेण संसिद्धिकरं विमिश्रम् ॥ २ ॥

वित्ताने = प्रश्नलाने सौम्ये = शुअग्रहे सित, य'द वा विताने स्ववगें = स्वापिः वगें, वा खौम्ये स्ववगें सित, वा विताने शीर्षोदये = पिशुनसिहकन्यातुलाशृक्षिक-कुम्भान्यतमराशो सित कार्यं सिद्धिम् उपैति = प्राप्नोति । श्रातः, विपर्यस्तं = विप-रीतं, चेदर्यात पापे विताने, यदि वाडन्यवगें, पृष्टोदये कार्यस्य श्रासिद्धितः भवति । विभिश्रं = शुभ्रपापयुतदश्रतानं चेत्तदा कुच्छ्रेण = क्लेशन संसिद्धितः भवति ॥२॥

सापा—रूजन में ग्रुअग्रह हो, वा रूजन में शुसग्रह का वर्ग हो, या रूजन में शीर्षों दय राशि (सिश्चन, सिंह, कन्या, तुला, वृक्षिक, कुम्स,) हो तो कार्य सिद्धि होती है। इससे विपरीत रहने से कार्यहानि होती है। यदि पाप श्रुभ दोनों से रूजन युत रह हो तो क्लेश से कार्यसिद्धि होती है।। २।।

श्रय कार्यसिद्धियोगानाह [ सुरनप्रदीपे ]— लग्नपतिर्यदि लग्नं कार्योधपतिश्च बीचते कार्यम् । लग्नाबीचाः कार्यं कार्येशः पश्यति विलग्नम् ॥ ३ ॥ लग्नेचाः कार्येदां विलोकयेञ्चग्नपं तु कार्येदाः । द्योतगुरुष्टो सत्यां परिपूर्णा कार्यसंसिद्धिः ॥ ४ ॥ लग्नपतिः = प्रश्नलग्नेशः, यदि लग्नं = प्रश्नलग्नं परयति, कार्याधिपतिः = कार्थेशः, कार्थविवयभेदात्कार्येशो भिन्नो भिन्नो भवति । यद्या धनलाभग्रश्ने धनेशः कार्येशः । उहसुखादिलाभग्रश्ने चतुर्थेशः । पुत्रलाभ-प्रश्ने पद्यभेशः । स्वीलाभग्रश्ने सप्तमेशः । राज्यलाभग्रश्ने दशमेशः कार्येशः । स्वयदि कार्यं = कार्याभग्रश्ने सप्तमेशः । त्राध्यताभग्रश्ने दशमेशः कार्येशः । स्वयदि कार्यं = कार्याभग्रभावं, वीक्षते = पश्यति, वा लग्नाधीशः = लग्नेशः, कार्यं, कार्थेशः विलग्नं पश्यति, वा लग्नेशः कार्येशः लग्नगेशं विलोक्षयेत, तथा तत्र श्रीतगुदृष्ठी सत्यां = तो चन्द्रेण विलोक्षितौ च तदा कार्यसंसिद्धः परिपूर्णा भवति ॥३-४॥

आपा—बिंद कानेश कान को देखे, कार्येश कार्यभाव को देखे। या कानेश कार्य को, कार्येश कान को देखे, अथवा कानेश कार्येश को, कायश कानेश को देखे। वहाँ उन (कानेश कार्येश) को चन्द्रमा देखे तो पूरी कार्यक्षिद्ध होती है ॥३-४॥

श्रय कार्यविदियोगस्य न्यूनाधिकत्वमाह—
कथयन्ति पाद्यागं पश्यति सौम्यो न लग्नपो लग्नम् ।
लग्नाधिपं च पश्यति ग्रुभग्रह्मार्धयोगोऽन ॥ ४ ॥
एकः ग्रुभो प्रहो यदि पश्यति लग्नाधिपं विलग्नं वा ।
पादोनयोगमाहुस्तदा वुधाः कार्यसंसिद्धौ ॥ ६ ॥
लग्नपतौ द्दामें स्ति ग्रुभग्रहौ हो त्रयोऽथवा लग्नम् ।
पश्यन्ति यदि तदानीमाहुर्योगं त्रिभागोनम् ॥ ७ ॥
लग्नेशद्दीने स्ति पश्यन्तः पूर्णयोगकराः ॥ ७ ॥

सौम्यः = शुभप्रहः, लग्नपः = लग्नेराः, यदि लग्नं न पश्यति तदा कार्यसिद्धेः पाइयोगं=योगचतुर्याशं कथयन्ति । स्रत्र यदि शुभप्रहः लग्नाधिपं=लग्नेरां, पश्यति, तदा कार्यसिद्धेः स्रर्थयोगः भवति । यदि एकः शुभप्रहः लग्नाधिपं, वा विलग्नं पश्यति, तदा बुधाः कार्यसंसिद्धौ पादोनयोगं = त्रिचरणयोगम्, स्राहुः कथयन्ति ।

लग्नपती कार्नेशे, दशमे सति, वा ही शुभग्रही, श्रथवा त्रयः शुभग्रहा दशमे स्थिताः । श्रथवा यदि त्रयः शुभाः लग्नं पश्यन्ति, तदानी त्रिभागेनं = तृती-यांशोनं योगं श्राहुः । लग्ने लग्नेशदर्शने सित वा लग्नलग्नेशौ पश्यन्तः शुभग्रहा भनेयुस्तदा पूर्णयोगकरा भवन्ति ॥ ५-७ है "

आपा—यदि शुभग्रह या उन्नेश छन्न को नहीं देखे, तो कार्यसिद्धि का एक चतुर्थोश योग होता है। यदि शुभग्रह छन्नेश को देखे, तो कार्यसिद्धि का दो चतुर्योश बोग होता है। बहि एक खुअमह छानेस को वा छश्व को देखे, तो तीन चरण योग होता है। बहि छम्बेश दो छअमहों से देखे जांब, वा तीन खुअमह छग्व को देखें, तो तृतीयांशोन (दो तिहाई) योग होता है। यहि छग्व को छम्बेश देखे, वा तीन छुअमह छग्व को वा छम्बेश को देखे तो, कार्यकिहियोग पूर्ण होता है। ५-७३ ।।

कृराविकण्यज्येश्वन्दः सीरयाश्च खेकरा लग्नम् ॥ = ॥ चन्द्रः कृर्विक्षणवर्ज्यः = पापदिहरिहतः, खीर्याः खेकराः = ग्रुअब्रह्मः, लग्नं पश्यन्ति तदाऽपि कार्यविद्धेः पूर्णयोगः इति ॥ ८ ॥

आवा—चम्ब्रमा पापन्रह की दिए से बचा हो, छअन्रह कम्न को देखें<mark>, तो कार्य</mark> सिद्धियोग पूर्ण होता है ॥ ८ ॥

## श्रयानि ष्टयोगमाह—

कुराकास्तः कृरयुतः कृरदृष्टा यो ग्रहः। विरश्मितां प्रपत्नस्य सो ऽनिएकत्वदायकः॥ ६॥

यः कविव्यवः कूराकान्तः = पापप्रहविवितः, कूरयुतः = पापयुतः, विर्शिसतां= श्रस्ततां, प्रपत्न = प्राप्तः च भवेत् सः श्रानष्टकत्वदायकः भवति ॥ ६ ॥

आपा—जो कोई ब्रह-पाप से पराजित, पापब्रह से ब्रुत, वा रह हो, अस्तंगत हो ( सूर्व से अपने २ कछांक्ष के अन्तर्गत हो ) वह ब्रह अविष्टक्तक देते हैं ॥ ९ ॥

# अय कार्यसिद्धिप्रश्नविचारमाह—

स्मपुकं गदेति कार्यं कदा अविष्यत्यसुत्र पृच्छायाम्। सम्माधिपतिः कार्यं सम्भाधिपः प्रश्वेत् ॥ १० ॥ सम्माधिपतिः कार्यं सम्भावि चेल्ल्यं प्रश्वेत् ॥ १० ॥ सम्माधि यद्यान्यश्थितं तथा स्त्यदं न स्थात् ॥ ११ ॥ प्रथित तदा च सम्माधि योगे तदा सिद्धः ॥ १२ ॥

इमुक्तं कार्यं कदा अविष्यति इति गद् = वद १ द्यमुत्र = अस्वां पृष्ठायां, यदि लग्नाधिपतिः = प्रश्नलग्नेशः कार्यं = तस्कार्यविषया। श्रतभावं पश्चेत्, कार्येशः लग्नं पश्चेत्, अथवा चेत् कार्येशः जग्नस्यः खन् जग्नस्वायिनं पश्चिति तदैव तत् कार्यं भवेत् । यदि कार्येशः द्यान्यस्थितः = लग्नभिष्यानगतः सन् लग्नेशं पश्यिति तद्याऽपि कार्यं अवेत्परन्तु सन्वरं नार्योद्दिलस्वेन कार्यखिद्धिः स्यात् । यदा कार्येशः लग्नं पर्यति, चन्द्रं, विलग्नपं = लग्नेशं च द्रच्यति, तदा कार्य-बिद्धिः । वा यदि लग्ने वा कार्यक्षाचे द्रयोर्लग्नेशकार्यशयोगेंगे सति, तदा सिद्धिः = कार्यसिद्धिः स्वात् ॥ १०-१२ ॥

जावा—अगुड डार्च हमारा कव होगा, यह कही ? एस मश्च में बिद डार्मेस कार्चमान को देसे, कार्येस टान को देसे सो कार्यसिंह होती है। अध्या जार्यस टान में होकर टानेस को देसे तो उसी एम में कार्यसिंह होती है। या कार्यस टान से लिस स्थान में रहकर टानेस को देसे तो विटाय से कार्यसिंह होती है। यह कार्यस टान को अप टान को अप देसे तो कार्यसिंह होती है। यह कार्यस टान को, चन्द्रमा को और टानेस को भी देसे तो कार्यसिंह होती है। यदि टान से या कार्यभाव में टानेस का संबोग होता हो सर्थात् टान ही में टानेस कार्यस दोनों हों, या कार्यभाव ही में टानेस कार्यस दोनों हों, तो कार्यसिंह होती है। १०-१२॥

वय कार्यहानियोगमाह—

वदि लग्नपं न पर्यति कार्याधीशो विलग्नमथ तस्य । कार्यस्य द्वानिकका लग्नद्वते किमपि नो बाच्यम् ॥ १३ ॥

यदि कार्याधीशः लग्नपं = लग्नेशं, विलग्नं च न पश्यति, तदा तस्य कार्यस्य हानिः = क्षतिः, उक्ता । स्रत्र कार्यविद्धिप्रश्ने लग्नं, ऋते = विना, किमपि=किचि-द्वि नो वास्त्यम् ॥ १३ ॥

आषा—यदि कार्येश अनेश को वा अन को नहीं देखे, तो कार्यकी सिद्धि नहीं होती है। यहां कार्यसिद्धिप्रश्व में अन के विना कुछ भी नहीं कहना चाहिये ॥१३॥

ग्रय प्रस्येकभावप्रश्ननिरूपणं ताजिकसाखोक्ततन्त्रे—

तत्रादी लग्नश्वनिष्यणम्—
श्रूतं अवद्भविष्यन्मम कि कथयेति जातपृच्छायाम् ।
लग्नपतेः द्याद्याने वा बलमन्वेष्यं बलामाने ॥ १ ॥
द्युत नवांद्याकवलं ग्रमदग्योगं च सर्वकालेषु ।
प्रब्हुः ग्रुप्तमादेश्यं विपरीतं व्यस्ययादेषा ॥ २ ॥
लग्नेत्रो सूलरिको यस्मादतीतमाष्येयम् ।
येन ग्रुतस्तस्माद्भवदेष्यं यो योदयते तस्मात् ॥ ३ ॥
यदि लग्ने लग्नपतिः सौश्ययुतो वा विलोकितः सौम्यः ।
तस्मब्हुव्याकुलता द्यरीरदोषा चिनश्यन्ति ॥ ४ ॥

पापो यदि लग्नपतिस्तदा कलिन्याधिधनगराः। सौम्ये निर्वृतिवृद्धिद्र्वयाप्तिः सौख्यमतुलं च ॥ ४ ॥

सम भूतं = गतं, अन्त = वर्तमानं, भविष्यत्=भावि, ग्रुभाग्रुमं फलं कि १ इति कयय = वद्, इत्येव जातप्रच्छायां = उत्पन्नाश्चरे प्रथमं लग्नपतः = लग्नराशीशस्य शश्चितः = वन्द्रस्य च वलं = वीर्यं, प्रान्वेष्यम् = खाधनीयम्, तत्र तबोर्वेनाभावे खित कार्यनाश इति योज्यम् । प्राय सर्वकालेष्ठ नवांशकवलं, श्रुभहग्योगं च दृष्वा प्रष्टुः = प्रश्नकर्तुः, श्रुभं = अनुकूलं फलम्, आदेश्यम् । व्यत्ययात् = पापश्चयोगात्, विपरीतं फलस्युभं वाच्यम् ।

लग्नेशः यस्माद्प्रहात मूसिरिकः कृतः, तस्माद्तीतं = गलं फलमादेश्यम् । नग्नेशो प्रहः येन युतस्तस्माद्प्रहाद्भवद्वर्तमानं फलं वाच्यम् । तया लग्नेशो येन योच्यते=योज्यते=युक्तो अवति, तस्माद्प्रहात्, एष्यं=अविष्यत् फलं विचार्यम् ।

यदि लग्ने लग्नपतिः सौम्ययुतः सौम्यैर्विलोकितश्च भवति तदा तत्प्रदूर्वाञ्चलता नश्यति, शरीरदोषाश्च नश्यक्ति । यदि पापः लग्नपतिः पापयुतेकितःच भवति तदा कलिब्याधिधननाशा भवन्ति । यदि सौम्यः = शुभग्रहः, लग्नपतिस्तदा निर्धृतिः सुद्धिः = स्थिरमतिः, द्रव्यक्तिः = धनलाभः, श्रतुलं सौस्य च भवति ॥ १-५॥

आपा—सुझे शृत या वर्तमान, वा भावी शुभ अहाभ कल क्या है, वह कही?, इस प्रश्न में छन्नेश और चन्द्रमा का वल साधन करना चाहिये। उन दोनों के निर्वल रहने से कार्यनाका कहना।

सब काल में नवांश का वल और शुभग्रह की दृष्टि, शुभग्रह का योग प्रयनकर्ता का शुभ करता है। पापग्रह के योग से, दृष्टि से विपरीत फल कहना।

जिस ग्रह से उनेश सूसिरिफ (इत्थशाल) करता हो, उससे भून फल कहना। जिस ग्रह से उनेश सूसिरिफ (इत्थशाल) करता हो, उससे भून फल कहना। जिस ग्रह से उनेश हृत्य-शाल करेगा उससे भावी फल कहना। यदि उनेश उन में हो, ग्रुभग्रह से युत हो, तो प्रश्नकर्त्ता की चिन्ता हटती है। शरीर के सब दोप हटते हैं।

यदि लग्नेश पापप्रह हो तो कलह, रोग, धननाश होते हैं। यदि शुभप्रह लग्नेश हो तो स्थिर बुद्धि हो, धनलाभ हो, विशेष सुख भी मिले॥ १-२॥

श्रय द्वितीयस्थानपृच्छा तत्रैव— धनलाभस्य प्रश्ने लग्नेशेनेन्दुनाऽथ घननाथः । कुद्दते यदीस्थशालं शुभगुतिद्दप्रचां भवेत्लाभः ॥ ६ ॥ क्रुरम्रहेर्धनस्थैर्द्रे लामोऽन्यद्ष्यग्रुभम् । क्रुरमुखशिले धनेशे प्रशा म्रियतेऽथवा विलग्नेशे ॥ ७ ॥ धनधनवतीरथशाले मंदगतिर्यंत्र भावानाम् । तजुबनसहजादोनां प्रप्रसद्द्वारतो लाभः ॥ = ॥

धनलाभस्य प्रश्ने धननायः = द्वितीयेशः, लग्नेशेन, वा इन्दुना चन्द्रेण यदि इत्थशालं कुनते, शुभयुतिदृष्टयां च सत्यां लाभः = धनलाभः भनेत् ।

क्रूरबहैः = पापब्रहैः, धनस्थैः = द्वितीयस्थानगतैः सद्भिः, दूरे = दुरदेशे लामः । अन्यद्धि खशुभं फलं वाच्यम् । वा धनेशे=द्वितीयेशे कृरमुयशिले, स्वति प्रष्टा जनः व्रियते । खयवा विलाग्नेशे धनधनपतीत्थशाले=द्वितीयभावद्वितीयेशाभ्यामित्यशाल-योगे, एवं तलुधनसहजादीनां आधानां मध्ये यत्र मन्दगतिर्प्रहस्तिष्ठेत् तद्दारतः

प्रष्टर्नाभः भवेत् ॥ ६-८ ॥

आपा—धनलाम के प्रश्न में धनभावेश यदि लग्नेश से या चन्द्रमा से इत्थशाल शोग करे, शुभग्रह का योग, या दृष्टि हो तो धनलाम होता है। यदि पापप्रह धन आव में हो, तो दूरदेश जाने पर लाभ हो, और भी अनिष्ठफल हो। यदि धनेश को पाप्यह से इत्थशाल होता हो, तो प्रश्नकर्त्ता का मरण होता है। या लग्नेश, धन भाव से या धनभावेश से इत्थशाल करता हो तो लग्नादि जिस भाव में मन्द्रगति ग्रह हो उस भाव के हारा लाभ हो॥ ६-८॥

प्रभदीपके द्वितीयभावपृच्छामाह—

स्वास्थं चन्द्रसं चन्द्रः कृरो चा यदि पश्यति ।

धनसाभो भवत्याश्च सिंत्वनथोऽपि पृच्छतः ॥ ६ ॥

चन्द्रस्वन्यसाधीशा दृष्टा युकाः परस्परम् ।

धनकेन्द्रिकोणस्थाः सद्यो सामकराः स्मृताः ॥ १० ॥

शुभव्स्वामिषड्वर्गे सन्ते सोम्ययुतेत्विते ।

प्रपुस्तात्कालिको सम्बद्धास्त्र विपर्यये ॥ ११ ॥

चतुर्थे सप्तमे चन्द्रे स रवी सन्ते शुभे ।

प्रपुः सद्योऽर्थसाभः स्यास्तन्ने वा सुरमन्त्रिण ॥ १२ ॥

चन्द्रः लग्नस्यं चन्द्रजं = बुधं परयति, यदि वा कृरः पापप्रद्वः लग्नगतं बुधं परयति तदा प्रच्छतः जनस्य आशु = शीघ्रमेव, धनलागः सवति, किन्तु स्रनर्धः = क्षतिः अपि भवति । चन्द्रसम्बाधीशाः=चन्द्र-सम्बेश-धनेशाः परस्परं रहा युक्ताः धनकेन्द्रतिकोः णस्याः २।१।४।७ १०।४।९ एषु स्थिताः, तदा स्थः=शीर्धं, सामकराः स्थृताः=कथिताः।

लग्ने शुभदस्याविषड्वमें सति, सीम्ययुतेक्षिते, तदा प्रष्टुः तास्कालिकी सिक्धः= धनसामः स्यात् । एतस्य विपर्यये सर्याद् पापशत्रुवर्षे गते सम्ने पापयुतेक्षिते तदा सर्वाटधः=द्रव्यक्षतिः स्यात् ।

बन्द्रे चतुर्थे सप्तमे सति, रवी बे=दरावे, ग्रुवे स्ववने स्वति, प्रष्टुः स्वयः=फाटेति व्यर्थसात्रः स्वातः । वा सुरमन्त्रिण=गुरी, सम्वे सति धनसात्रः स्वातः ॥ ९-१२ ॥

(१) आवा—चन्द्रता क्रम्बहिषत हुच को देखे, या पाष्यह क्रम्ब स्थित हुच हो देखे, तो प्रश्नकर्त्ता को धनकाश क्षीण ही होता है। क्षेत्रिन,साथ ही क्ष्मध श्री होताहै।

(२) चन्द्रसा, उन्नेक्ष, धनेक्ष वे परस्पर इष्ट हों, या युत हों, और २।१।४।०।१०। ५।९ इन स्थानों में से किसी स्थान में हों, तो बीच ही घनकान होता है।

(३) वा लग्न में यदि शुभग्रह, अथवा अपने स्वामी (लग्नेत) का पद्वर्ग हो, शुभग्रह से शुत दृष्ट हो तो प्रस्तकर्ता को तुरत ही व्यवकान होता है। इसके विपरीस में अर्थात् पापग्रह का पड्वर्ग रूग्न में हो, पापग्रह से शुत दृष्ट हो तो धनः हानि होती है।

(४) चन्द्रसा चौथे, सातवें में हीं, रवि इक्तम स्थान में हीं, शुभग्रह छन्न में हों तो चीघ्र धनलाभ होता है। या इहहरर्शत छन्न में हों तो भी धनलाम

होता है ॥ ९-१२ ॥

यय तृतीयभावप्रच्छामाह ताजिकोक्तप्रवतन्त्रे—
सहजपतिर्यदि सहजं प्रथित खेलदृद्धयं ग्रुभैर्द्धम् ।
तद्भातरो णतरुजः स्वस्थाः कृरेसखे वामम् ॥ १३ ॥
यदि सहजपतिः षष्ठे तस्पतिना सुथशिकोऽथ तन्मांद्यम् ।
पष्ठेशे सहजस्थे सहजपती कृरिते वाऽि ॥ १४ ॥
सूर्यस्य रिमसंस्थे भयावहं प्रपुरादेश्यम् ।
पष्ठाप्टमभावेशो यद्भावेशस्थशालिनो स्याताम् ॥ १४ ॥
पीडां तस्य प्रवदेत्वद्वाप्टमसंस्थिते वाऽि ।
पर्वं सर्वे भावाः पित्रोस्तुर्ये स्तृते स्तृतानां च ॥ १६ ॥
भृत्यचतुष्वद्वर्यस्यास्ते स्त्रियाः सुहदो थे ॥ १६ ॥

- (१) यदि बहुजपितः चतुतीयेशः, सहजं = तृतीयभाव पश्यित, चेत् तद्द्वयं = खहुजपितः सहजभावध इ'त द्वयं शुभैः = शुभग्रहेः, दष्ट, तदा तद्भातरः, गतज्जः = नीरोगाः, स्वस्थाः = प्रकृतिस्था भवन्ति । क्रूरेक्षण्ये = पाप्ट प्रयोत् सहजभावे सह-जेशे च पापट वामं = विपरीतं फलं वाच्यम्, प्रयोत्तरा भातरो रोगपीडिताः स्युः ।
- (२) यदि सहजपतिः षष्टे, तरपतिना = षष्टेशेन, मुर्थाशले = इत्यशाले सित, तदा तन्नान्यं=तत्तर्य श्रातुर्मान्यं = मन्दता रोगः स्यातः।
- (३) अपि वा षष्टेरो सहजस्ये, सहजपती कृरिते=पापाकान्ते, सूर्यस्य रश्मि-संस्थे = अस्तक्षते वित प्रष्टुर्भातुर्भयावहम् , आदेश्यम् ।
- (४) ऋषि वा षष्टाष्टमभावेशी यद्भावेशीन इत्थशालिनी स्यातां, तस्य=तद्भा-विवार्यभाणवस्तुनः पीढां प्रवदेत् । वा यद्भावेशे षष्टाष्टमसंस्थिते स्रति तद्भाविष-षयस्य नाशः स्यात् । एवं सर्वे भावा निचारणीयाः । यथा तुर्थे = चतुर्धे, पित्रोः = मातापित्रोर्विचारः । स्रतानां = पुत्रकन्यानां, स्रते = पद्मभावे विचारः । भ्रयचतुः ष्पद्वर्गस्य = सेवकपशुवर्णस्य, स्रयाः, तथा स्रह्दः=िष्ठत्राणि, तेषां विचारः श्रस्ते = स्रमभावे कार्यः ॥ १३-१६ ।
- (१) आपा—तृतीय आवेश यदि तृतीयभाव को देखे, वा विद् शृक्षीयेश को तृतीयभाव को ग्रुअग्रह सब देखें तो प्रश्नकर्ता के आई नीरोग रहें, खुसी रहें। विद पापग्रह देखें तो ग्राई रोगी हों ऐसा कहना।
- (२) तृतीयेश षष्ठस्थान में हो, षष्टेश से इत्थशाळ बोग करता हो तो आई को रोग कहना।
  - (३) पहेंश तीसरे स्थान में हो, तृतीयेश पापयुत्तह हो तो आई को रोग कहना।
- (४) या सहजेश अस्तंगत हो अर्थात् सूर्य से अपने कालांश के अन्तर्गत हो तो आई को अयायह रोग कहना।
- (५) पळेश और अष्टेंभेश जिस भावेश से इत्थशास करते हों, उस भाव े वि-चारणीय पदार्थ की पीड़ा कहनी चाहिये। या जिस भाव का न्दानी कुँ आख्यें में हों, उस भाव की हानि होती है। इस प्रकार सब भाव को विचार, जैसे चौथे भाव में माता पिता का, पुत्र कन्याओं का विचार पञ्चम भाव से, नोकर सेवक, पशुजों के विचार, तथा खो का विचार सहम भाव से करना चाहिये॥ १३-१६९ ॥

ध्रथ चतुर्थस्थानपृच्छा-

लग्नपतीं दुचतुर्थे यदि मुथशिलमधना प्रहे गमनम् ॥ १७ ॥

प्रदः पृथ्वीलाभदमसीव्यद्य्योगतो नेव ।
यदि पृच्छति कृषिको से द्वेत्रावलाभो भवेश्नो वा ॥१८॥
लग्नं कृषिकस्तुर्यं भूमिर्चूनं च कृषिस्तवर्दशमम् ।
लग्ने कृरोपगते स्याचौरोपद्रवस्तु कृषिकर्तुः ॥१६॥
वक्षातिचारवर्ज्यं कृरे चौरस्य कृषिलाभः ।
लग्नस्थे ग्रुमलेटे साफत्यं कर्षकस्य कृषितः स्यात् ॥२०॥
तुर्यं च कृरगते त्यस्त्वा भूमि प्रयात्येषः ।
यृने च ग्रुमोपगते ग्रुमं कृषेस्वस्यथा तु विपरीतम् ॥२१॥
दशमे दशमपतौ वा ग्रुमयुत्रदृष्टे ग्रुमा बुवाः ॥ २११॥

लग्नपतिः=ज्ञग्नेशः, इन्दुः=चन्द्र श्रनयोथं चतुर्थस्थाने, तथोथैदि सुवाशेलं स्याद्थवा-तयोध्वतुर्थस्थाने ब्रहे सति ब्रह्मुग्बनं (बान्ना) पृथ्वीलाभदं वाच्यम् । श्रवी• स्यः=पावब्रहस्तस्य दृग्योगतः=दृष्टिसंयोगाभ्यां पृथ्वीलाभसंभवः नव वाच्यः ।

यदि कृषिकर्मकर्ता जनः, पृच्छति, यत् से=सम, चेत्राक्षासः सवेद्वा नो सवेत् । तदा तत्काजिकतानं कृषिकः, ततस्तुर्यं=चतुर्थं सं सूमिः, गूनं=सप्तसं सं कृषिः, दशमं अं तदः होयः। स्रत्र कृरोपगते नग्ने सित कृषिकर्तुः चौरोपद्रवः सवित। तत्रापि नग्नगतकरूप्रहे वक्षातिचारवर्ग्यं सित चौरस्य कृषिनासः स्थात्। नग्नस्थे ग्रुभखेटे तदा कर्षकस्य कृषितः साकत्यं रयात्। तुर्यं=चतुर्थं, कृर्गते = पाग्गुते तदा एषः कृषिकः भूमि त्यवत्वा प्रयाति, सस्यसचयप्रतीक्षां न करोति। यूने = सप्तमे, शुभो-पगते स्थितं कृषेः शुभं=साकत्यं स्थति। अन्यथा यूने पापोपगते कृषेः कलं विपरीतं सवित। वा दशस्यती = कर्षेशे, दशसे, शुभगुतदृष्टे तदा वृक्षाः = चेत्रशस्य-समूहाः शुभाः = नीरोगाः कलशानिनश्च स्युः ॥ १७-२१ है।

आषा—ढरनेश और चन्द्रसा इन दोनों से जो चतुर्थस्थान, उसमें उन दोनों में सुथशिल हो, या वहां कोई अच्छे अह हों, तो प्रश्नकर्त्ता को कहीं यात्रा करने में भूसिलाम होता है।

यदि किसान पूछे जो युझे खेत से लाभ होगा, या नहीं ?, तो उस समय का जो छन्न उसको किसान समझना, छन्न से चतुर्थ राशि को खेत समझना, छन्नसे ससम

राशि को कृषि समझना, लग्न से दशम को पाँचा पेड़ समझना ।

अब विचारना है कि—यदि उपन में पापप्रह हो, तो किसान को चोरी का उप-द्व होता है। उसमें भी पापप्रह यदि आगों हो, तथा अतिचारी नहीं हो तो चोरी हुई चीजों का लाभ कहना। यदि लग्न में ग्रुमग्रह हो, तो किसान को खेती में सफ-लता होती है। यदि चौथे स्थान में पापग्रह हो, तो किसान खेती को छोड़ कर चला जाय। सातवें स्थान में ग्रुभग्रह हो, तो खेती को फसल अच्छी कहना। यदि पाए-ग्रह सत्तम में हों, तो फसल अच्छी नहीं कहना। दशमेश दशममाव में हो, ग्रुभग्रह से हुए युत हो तो खेत की जादात अच्छी होय॥ १७-२१ है॥

भूभाटकपृच्छायां लग्नं प्रष्टा च भाटकं चूने ॥ २२ ॥
तस्योत्पत्तिर्द्यामे तथाऽवसानं चतुर्थे स्यात् ।
लग्नस्य लग्नपस्य च ग्रुभयोगे ग्रुभमशोभनं वामे ॥ २३ ॥
चूने क्रूरोपगते यस्मादिष भाटकस्ततोऽनर्थः ।
दशमे क्रूरोपगते नोत्पत्तिर्बद्धतरा भनेत्प्रष्टुः ॥ २४ ॥
क्रूरादिते तु तुर्ये स्यादवसाने ग्रुभं नास्य ॥ २४ ॥

भूभाटकपृच्छायां, सुनः=पृथिव्याः, भाटकः=करः, भवनभाटकश्च तयोः पृच्छायां लग्नं=प्रद्या भवति, यूने = सप्तमे, भाटकं भवति, दशमे तस्य = भाटकस्य, उत्पत्तिः भवति । तथा चतुर्थे तस्य ग्रवसानं = पूर्णत्वप्रतिदानम् , भवति । इति ताव-रखंजाकरणम् ।

अय लंग्नस्य लग्नपस्य च शुभयोगे=शुभव्रहृष्ट्षस्योगे सित शुभं=भाटकद्रव्यं स्थात । वासे = विलोभे, अर्थात् लग्नस्य, लग्नपस्य च पापद्ययोगे अशुभं वाच्यम् । खूने=सिसे, क्रूरोपगते=पाप्युते, सित, यस्माञ्चनाद्भाटकः = भाटकद्रव्यलाभस्तनोऽपि अनर्थः भवति । दशमे क्रूरोपगते प्रष्टुर्वहृतरा उत्पत्तिनं भवेत । तुर्यं = चतुर्ये क्रूरादिते = पापपीक्षिते सित, श्रवसाने = परिणामे श्रस्य कृषकस्य शुभं न स्यात् ॥ २२-२४६ ॥

आषा—जमीन का आड़ा, या मकान का आड़ा के धश्न पूछ्ने पर छान की पूछ्ने वाला समझना, सप्तम में आड़ा का विचार, दशवें में भाड़ा की नफा (उपज) समझना, और चौथे में उसफा अन्तिम (आखिरी) चुकना समझना।

अव लझ या लग्नेश को ग्रुभग्रह से संयोग होने से भादा मिलता है। पापग्रह के संयोग से भादा नहीं मिलता है। ससम में पापग्रह हो, तो जिससे भादा मिलता है, उस की भी हानि होती है। दशवें में पापग्रह हो, तो पूछने वालों की उपज नहीं होती। चौथे में पापग्रह हो, तो अवसान (आखिरी) में किसान का ग्रुभ वहीं होता है। २२-२४ है।

श्रय पद्यमस्यानपृच्छ।—
यदि पृच्छरयेतस्याः स्त्रियो अनेन्मे प्रजा न वा १ कश्चित् ॥ २४ ॥
लग्नेन्द्रोः सुतपितना मुथशिलभावे प्रसृतिः स्यात् ।
सुतभावपितर्लग्ने लग्नपवन्द्रौ सुतेऽथवा स्याताम् ॥ २६ ॥
सरवितमेव वाच्या सविलग्ने नक्तयोरोन ।
द्विश्वरोरे च विलग्ने ग्रुभगुतपुत्रे द्वयप्रयोगोऽस्ति ॥ २७ ॥
यदि लग्नपुत्रपितः पुराशौ चेरस्यात्तदा सुतो गर्भे ॥ २७३ ॥

एतस्थाः ख्रियः सकाशात् मे प्रजा=सन्तिः, भवेत् वा न भवेत् ? इति यदि किथत् जनः पृच्छिति, तदा लग्नेन्द्रोः = लग्नचन्द्रयोः, सुतपितना = पद्यमेशेन, मुग्नेशिलभावे स्रति प्रस्तिः स्यात् । वा सुतभावपितः = पद्यमेशः, लग्ने स्थितः, लग्ने स्थितः, लग्नेपन्द्रौ=लग्नेशचन्द्रौ, सुते = पद्यमे, स्थितौ स्थातां, तदाऽपि प्रस्तिः सत्विरः तमेव=शोप्रमेव वाच्या । नक्तयोगेन सिवलम्बं प्रस्तिर्वाच्या । वा द्विशारीरे = द्विस्वभावराशौ, विलग्ने सित शुभयुतदृष्टे च सित तदा द्विपत्ययोगः=एकदा सन्ताः नद्वयोरपत्तियोगः स्यात् । यदि लग्न-पुत्रपितः = लग्नपद्यमेशः पुराशौ = पुरुषराशौ भवेत्, तदा गर्भे सुतः = पुतः वाच्यः । एवं यदि लग्नपुत्रपितः खोराशौ भवेत् , तदा गर्भे कन्या वाच्येति ॥ २५-२७ है॥

भाषा—इस स्त्री से मुझे सन्तान होगी ? या नहीं ? यह यदि कोई पूछे, तो वहां टश्न और चन्द्रमा को पद्ममेश से इत्थशाल योग होने से सन्तान सम्मव कहना।

तथा पञ्चमेश एस में हो, या लग्नेश, चन्द्रमा पञ्चम भाव में हों, तो शीप्र सन्तान कहना। नक्त योग होता हो, तो विलम्ब से सन्तान कहना। यदि द्विःख-माबराशि लग्न हो, ग्रुभप्रह से युत दृष्ट हो, तो एक ही बार दो सन्तान का योग होता है। यदि लग्न से पञ्चमेश, या लग्नेश पञ्चमेश पुरुष (विषमराशि) में हो, तो गर्भ में लड़का होता है॥ २१-२७ ।।

श्रय पवमभावपृच्छायां चाद्रवशेन विचारः— पुराशो पुंत्रहरूतमुथशिलयुक्तस्तदाऽपि खुतगर्भः ॥ २२ ॥ श्रथवा विधुरपराहे स्यात्पृष्ठे तदा स्त्रो स्यात् । होरास्त्रामो पुरुषः पुराशो चेत्तथोऽपि खुतगर्भः ॥ २६ ॥ चाद्रयुक्तेविते गर्भे सौम्ययुक्तेवितेऽपि वा । खबस्थेऽभ्युदिते तत्र पुण्यापत्यं प्रजायते ॥ ३० ॥

विधः=चन्द्रः, पुंराशौ=विषयराशौ, पुंप्रहकृतसुयशिलयुक्तः=रविकुजगुरुप्रहकृते-रयशालः वर्तते, तदाऽपि सुतगर्भः = पुत्रस्य गर्भः । गर्भे पुत्र हत्यर्थः । स्वपना विध्वान्द्रः अपराह्ने= सम्यन्दिनानन्तरकाले, सूर्यात् पृष्ठे= पृष्ठभाग, राष्यादिना न्यूने अवेत्तदा बी=कन्या गर्भे वाच्या । अर्थात् कृष्णपक्षस्य सार्धसप्तम्या उपिर भागे एवं स्वात् । वा प्रश्नलग्ने या होरा, तस्याः स्वामी पृष्ठवप्रहः, अर्थात्सूर्यः चेत् पुराशो अवेत्तदाऽिष स्वतर्गः, वाच्यः । वा गर्भे = पद्यमभावे, वा पद्यमेशे, चन्द्रयुक्तिक्षिते = चन्द्रयुत्तहरे, अपि वा सौम्ययुक्तिक्षिते, पद्यमेशे उच्चस्ये=स्वोचराशिस्ये, अभ्युदिते= दीप्तांशयहर्णते स्वति प्रष्टुः पुण्यापत्यं= धर्मयुक्तसन्तानः, प्रजायते= उत्पद्यते ॥२८-३०॥

आषा— चन्द्रमा यदि विषम ( १।३।४।७।९।११ ) राशियों में हो और पुरुपम्रह ( र० मं० २० ) में ले किसी से इत्यशाल करता हो तो गर्भ में छड़का कहना। या चन्द्रमा दिन में वारह बजे के बाद खुर्य के पीछे हो तो कन्या होती है। यह योग

कुणपुच में सार्व सप्तश्रीतिथि से अशावस तक सम्भव है।

या प्रश्नलग्न की होरा के स्वासी सूर्य होकर यदि विषसराधि में हो, तो गर्भ में इसका ही होगा। या गञ्जमभाव, वा पञ्जमेश चन्द्रमा से युत रष्ट हो, वा ग्रमप्रह से युत रष्ट हो, तो धर्मात्मा सन्तान होती है, अथवा पञ्जमेश अपने उच्च में हों, उदित हों तो भी धर्मात्मा सन्तान होती है। २८-३०॥

श्रव पद्मभावपृच्छायामेव गर्भसम्भवप्रश्नमाह— एवा गर्भवती किल न वा प्रमाणं प्रयाति गर्भोऽयम् ?। प्रश्ने लग्नपद्मशिनोः सुतस्थयोर्गर्भवस्येव ॥ ३१ ॥ यखेतयोर्भुथाद्यालं केन्द्रे सुतपेन गर्भिणी तद्पि। श्रापोक्तिसंत्थवालाद्नीक्षणारलग्नपुत्रयोर्नेवम् ॥ ३२ ॥

एवा की गर्भवती किल विद्यते न वा १ खयवा श्रयं गर्भः प्रभागां निक्षयं न प्रवा-ति=न गच्छति १ इर्षं जाते प्रश्ने लग्नपशिश्नोः=लग्नेशचन्द्रयोः, सुतस्ययोः= पञ्चमभावगतयोः खतोः, इयं की गर्भवती एवास्ति । वा यदि श्रनयोः=लग्नेशच-न्द्रयोः केन्द्रे १।४।७।९० स्थितयोः सुतपेन = पञ्चमभावेशेन सुयशिलम्=इरयशालं जायते, तद्दापि गर्भिणी भवति । वा श्रापोधिलमे ३।६।९।९२ स्थितयोर्लग्नेशचन्द्रयोः इरथशालात् लग्नपुत्रयोर्भावयोः सुतपेन श्रनीक्षणात् = श्रदर्शनात् , एवं = गर्भस-स्भवः, न वाच्यः ॥ ३९-३२॥

आपा—बह की गर्भिणी है वा नहीं ? बह निश्चय नहीं होता ? इस प्रश्न में यहि प्रश्नकानेक और पन्त्रमा ये दोनों पञ्चभभाव में हों, तो अवश्य गर्भवती होती है। बा दुष्त्रका, चन्द्रमा ये दोनों देन्द्र में हों, पुत्रभावेक से हृत्यकाळ होता हो, तो भी गर्भिणी कहना। यदि लग्नेश और चन्द्रमा ये दोनों ३।६।६।१२ इन स्थानों में ही, और पद्ममेश लग्न, पद्मम को नहीं देवे तो गर्भवन्मव नहीं कहना ॥६१-३२॥ स्थय गर्भनाशयोगमाह—

चरलग्ने क्र्रेग्डोर्मुथशिलभाने विनश्यति हि गर्भः। लग्नपश्चित्रात्विस्वविक्षयिक्षित्रीयि तथा॥ ३३॥

चरलाने = ( मे॰ कर्क, तु॰ म॰) राशौ स्थितयोः, क्रूरेन्द्रोः = पापनन्द्रयोः,
मुथशिलभाने = इत्थशाले स्रति गर्भः = सन्तानसम्भवः, विनश्यति = पति एवं चरलाने
गतवोर्लंगनपशिनोः = लग्नेशचन्द्रयोः, तदाशिगतिष्रह्वकीष्रहाभ्यां सुथशिहे जाः
तेऽि तथा = गर्भो नश्यतीति शेयम ॥ ३३ ॥

साणा—यदि चरराशि प्रश्नलग्न हो, उसी में श्यित पापमह और चन्द्रमा में इत्यक्षाल योग होता हो, तो गर्भ नष्ट होता है और चरलग्न ही में गत लग्नेश तया चन्द्रमा को उस चरलग्नेश ग्रह तथा बक्षी ग्रहों से इत्यक्षाल होने से वैसे ही अर्थात् गर्भनाश कहना ॥ १३ ॥

खय पद्यमभावपृच्छ। यामेव-सन्तान गीवितमरणयोः प्रश्नव हि— जीवितमरणप्रश्ने चालानामन्त्यचे युऔर्र च्हे । केन्द्रस्थे सितपत्ते युभयुक्तेऽन्त्ये विद्यो जोवेत् ॥ ३४ ॥ क्रूरश्चेदन्त्यपतिर्द्यधायोक्किमे ऽयुक्तः । क्रूरस्तु जातमात्रो म्रियते चालो ऽथवा गर्भे ॥ ३४ ॥

वालानां = शिरातां जीवितमरणप्रश्ने, श्रायमुरान्नो बालो जीविष्यति नवैतिप्रश्ने, खन्त्यपे= व्यवेशे वा श्रष्टभेरी केन्द्रस्थे, श्रुभैः श्रुभगहैः दृष्टे तदा बालो जीवेत्।
ध्ययन सितपचे = श्रुकताचे प्रर्नः स्वान् तत्र श्रुभगुक्ते विधा = चन्द्रे, श्रव्ये=द्वादृशे स्थित स्वति वालः जीवेदिति । श्रयानिष्टयोगमाह—चेत् = यदि, श्रन्त्यपतिः=
व्यवेशः, हृरः = पापः, स्यान्त, द्रग्यः = पापाकान्तोऽस्तंगतध्य स्रुत्वाऽऽपोक्तिमे
स्थितः स्वान्, अपुक्तः = श्रुभैर्युक्तष्य भवेत्, क्रूरेस्तु युतो अवेत् तदा जातमात्रो
वालो स्थिते, खपना गर्भे एन बालो स्थिते ॥ ३४-३५ ॥

आषा—वालकों के जोवन या मरण के प्रश्नमें यदि व्ययेश केन्द्रमें हो, शुमप्रहांसे युत दृष्ट हो तो वालक जोता है। या शुक्कपढ़में प्रश्न हो, शुभप्रह से युक्क चन्द्रमा बारहवें घर में हो तो भो वालक जीता है। अब अग्रुष योग कहते हैं। यदि व्ययेश पाप प्रह हो, अस्तंगत हो, आयोक्लिय में हो, शुभ प्रहों से युत नहीं हो, पापप्रह से युत हो तो बालक उत्पन्न होते ही मरता है। या गर्भ ही में मरता है॥ ३४-३४॥ अय पन्नमभावप्रश्ने तावस्प्रसनकालज्ञानप्रश्नमाह—

प्रसवज्ञानप्रश्ने भुक्तांत्लग्नांशकान् परित्यज्य । भोग्याद्विचित्त्य शेषाननुमित्येयं वदेदिवसान् ॥ ३६ ॥

प्रसवज्ञानप्रश्ने कियाद्भिविवसैर्मम प्रसवो भविष्यतीति प्रश्ने—भुक्तान्=गतान्, लग्ननवांशकान् परित्यज्य, भोग्यान्, नवांशकान् अनुगित्या = अनुमानेन, शेषान्= अवशिष्टान्, दिवसान् वदेत् । अर्थात् प्रश्नलग्ने यावन्तो नवांशा गतास्तामन्तो गर्भयासा गता वाच्याः । यावन्तो नवांशास्त्र भोग्यास्ताविद्धिर्वासैः प्रसवसम्भवो वाच्यः । तत्र वर्त्तमाननवांशसम्बन्धिनकालज्ञानार्थं त्रेराशिकम्-यदि (३।२०) एतत्तुस्यनवौर्शमानेनको मासस्त्रिशदिनानि वा तदा वर्त्तमाननवांशस्यभागैः कि १ एवं वर्त्तमाननवांशसम्बन्धिसमयो दिनादिक आयातीति स्पष्टम् ॥ ३६ ॥

आपा—कितने दिनों में मुझे प्रसव होगा ? ऐसे प्रश्न में उन्न में जितने नवांशा गत हों; उतने महीने गर्भ के गत समझें, जितने भोग्यनवांश हों, उतने पूरे महीने और आने से अर्थात् ज्यतीत होने से प्रसव होगा यह कहना।

यहाँ वर्त्तमान नवांशा से समय छे आना उचित है—तद्धे त्रेराशिक यों करना चाहिये—जैसे एक राशि में ९ नवांशा, गर्भ में भी स्वस्पान्तर से ९ महीने होते हैं। इस छिये हरेक नवांशा में हरेक मास पड़ा। अब त्रंराशिक करता हूँ, कि-यदि ३।२० इतने में अर्थात् २०० कछा में ३० दिन, तो वर्त्तमान नवांशा के अवशिष्ट अंशकछा में क्या १ इससे दिन आवेंगे।

में क्या ? इससे दिन आवेंगे । उदाहरण—प्रश्नलान ४।१६।२५।४०। यहां पाँच नवांश गत हैं, इस लिये पाँच मास गर्भ का गत हुआ । छठा नवांशा वर्तमान है । भोग्यनवांशा तीन हैं, इसलिये पूरा २ तीन मास बाकां है और वर्त्तमान छुठे नवांश का भोग्य अंश = ००।३४'।२०",

यह हुआ, इसकी कला = ३४, तब  $-\frac{30 \times 38}{200} = \frac{3 \times 30}{20} = \frac{43}{20} = 4$  दि., 4 दं यहां

विकला लेने से और सूचम समय होगा ॥ ३६ ॥

अयवा गर्भवासज्ञानमाह—( भुवन प्रदोपे )

मासज्ञानस्य पृच्छायां गिर्भण्या भृगुनन्दनः ॥ ३७ ॥ लग्नात्स्याद्यावति स्थाने मासानास्याति तावतः । स्रुतात्संस्या तदा वाच्या यदा धर्मात्परं गतः ॥ ३८ ॥ गर्भिण्याः = गर्भवत्याः, मासज्ञानस्य प्रच्छायां = प्रश्ने, यगुनन्दनः = शुकः, लग्नात् = प्रश्नलग्नात् यावति = यत्संख्यके, स्थाने भवेत्, तावतः = तत्स-क्ष्यकान् माखान् आख्याति = कथयित । यदि शुक्तः कर्षादिभावे स्थितः स्या-श्रदा गर्भप्रस्वसम्भवसासा नवाधिका आयान्ति । तत्र निर्वाहबाह्—यदि वर्षात् = नवसभावात्, परं गतः = अप्रभावे गतः शुक्तः स्यात् , तदा सुतात् = पद्मसभावात् , शुक्राधिष्ठितभावसङ्ख्यके सासे प्रसवसम्भवो वाच्यः ॥ ३७-३८ ॥

सापा—कितने महीने में प्रसव होगा ? इस प्रश्न में कानसे शुक्र जितने स्थान में हो, उतने महीने में प्रसव कहना । लेकिन यदि कान से १०११११२ वें स्थानमें हों, तो वहां पञ्चमभाव से शुक्र राश्चि गिन कर सहीना कहना चाहिये। न्योंकि साधारणतः नव महीने पूत्ति होने से प्रसव होता है, वहां १०११११२ सहीने उत्तर आवेंगे, यह ठीक नहीं है। इस किये विशेष व्यवस्था की। लेकिन कितनी जगह १०११ सहीभों में भी प्रसव होता हैसा शाम ३८ ॥

श्रव दिनराज्योः कदा अस्वसम्भवस्तदाह— स्नम्नान्तदिनराशिदिंचा श्रहो छम्नपश्च दिनराशो । तिद्वसे जन्म वाच्यं विपरोते व्यत्ययश्चेषाम् ॥ ३६ ॥ श्राथ रात्रिलम्बमहा तद्विपतिश्चेषु तस्य राशिपतेः । यसमृद्धं दिनहोरापुराशिस्त्रीयृहेऽस्येवम् ॥ ४० ॥

लाजान्तः = लाजमध्ये, यदि दिनराशिः = दिनवली राशिः स्थात्, या दिवा= दिवसे, प्रश्नः स्थात्, तथा लाज्नपः = प्रश्नलाजेशः, दिनराशौ = दिनवलीराशौ, वा दिनान्तर्गतराशिस्थितो भवेत्, तदा दिवसे = दिने जनम वाच्यम् । एषां लक्षः णानां व्यत्यये = विपरीते रात्रिवलीराशिवशात्, व्यत्ययः=रात्रौ जन्म वाच्यम् ।

श्रथ वा रान्नितानं = राभिवली राशिः प्रश्नलानं स्यात्, तथाऽहाः = दिनेन, प्रश्नः तद्धिपतिः = प्रश्नलानेशः, यः स्यात्, तस्य राशिपतैः = राशिस्वाधिनः, वलम् ऊद्यां=चिन्त्यं, दिनहोरापुराशिखीगृहेऽपि एवं तर्क्यम् ॥ ३९-४० ॥

आया— लम्ब में दिनवली राशि हो, वा दिन में प्रश्न हो, या लम्बेश दिन वली राशि में हो, तो दिन में जन्म कहना। इन लक्षणों से विलोब लक्षण होने से राति में जन्म कहना। यदि रात्रि वली राशि लम्ब हो, दिन में प्रश्न हो, लम्बेश जिस राशि में हो, उस का स्वामी जो शह, उसका वल विचार कर कहना। इस प्रकार, दिन, होरा, पुरुषराशि, स्त्री राशि में भी तर्क करना॥ ११-४०॥ श्रयायस्यप्राप्तिप्रश्नमाह—

श्रह्मिन्वर्षे ऽपत्यं भविता विलग्नपंचमाणीशौ । भजतो यहोत्थशालं तत्रैवान्दे भवित नृतम् ॥ ४१ ॥ यदि वा मिथो ग्रह्मतौ स्यातामेतौ च संतितस्तदिष । बाच्या तस्मिन्वर्षे ग्रुभयोगाद्ग्यथा न पुनः ॥ ४२ ॥ स्ताप्रसृत्युवितिज्ञाने स्त्रतोऽथ षष्ट्याः स्यात् । विर्णत्योद्यमायात्ततः प्रसृते च नारीयम् ॥ ४३ ॥ श्रथ जोवसौस्यग्रका श्राकाशे उदियनस्तथाष्येवम् ॥४३ ॥

श्रास्मिन्=वर्तमानवर्षं मम श्रपत्यं भविता १, इति प्रश्ने तत्काले विलग्नप्य-माधीशी=लग्नेशपश्रमेशी, यदि इत्थशालं भजतः = कुठतः, तदा तत्र वर्षे नृनं = निष्ठितं, श्रपत्यं भवित । यदि वा एती लग्नेशपश्रमेशी विश्रो एइगती स्थातां, लग्नेशः पश्रमे, पश्रमेशो लग्ने स्थित एवं तदाऽपि सन्तिः = सन्तानं भवित । तस्मिन् वर्षे शुभग्रहयोगात् सन्तितिर्वाच्या । पुनः श्रन्यथा पापग्रहयुतदृष्ट्या न सन्तितिरिति ।

स्ताप्रस्तयुवितिज्ञाने = प्रस्तायाः प्रश्ने, सुतपः = पश्चमेशः, श्रयवा षष्टपः = षष्टेशः सूर्यात् निर्गत्य सदयम् श्रायात् = उदितः स्यात् , ततः इयं नारी प्रस्ते । श्रयवा जीवसौम्यशुकाः श्राकाशे उदयिनः = उदितास्तदाऽपि एवं (इयं नारी स्ते ) ॥ ४१-४३ है ।ः

आपा—इस वर्ष में मुझे सन्तान होगी या नहीं ? इस प्रश्न में छग्नेश पञ्जमेश यदि इत्यशाल करते हों, तो निश्चय उस वर्ष में सन्तान होना कहना। या यदि ल्यनेश पञ्जम में पञ्जमेश लग्न में हों, तो भी सन्तान कहना। ग्रुभग्रह के संयोग इष्टि से उस वर्ष में कहना, अन्यथा पापग्रह के संयोग दृष्टि से नहीं कहना।

प्रस्ति के प्रश्न में यदि पद्धमेश या पछेश सूर्य से निकल कर उदित हों, अर्थाष्ट्र अस्तंगत नहीं, हों तो खी प्रस्ति होती है। या गुरु, बुध, गुक्र ये आकाल में उदित हों, तो भी प्रस्ति होती है। ४१-४६३ ॥

इति पञ्चमभावपृच्छाविषयः।

श्रथ बहस्यानष्ट्रच्छा— रोगादयमुत्थास्यति नवेति लग्नं भिषक् चनम् ॥ ४४ ॥ व्याधिर्दशमं रोगी हिंदुकं सेषजमिहाहुराद्यार्थाः । कृरादिते विलग्ने वैद्यान गुणस्तदीषधाद्रोगः ॥ ४४ ॥ वृद्धिमुपयाति दशमे कृरैनिजवुद्धितोऽध्यगुणः । श्रक्ते च कृरयुक्ते मांद्यान्मांद्यं तथाषधाद्रन्थो ॥ ४६ ॥ स्रोम्योपगतैरेतररोगता रोगिणो भवति । लग्नेशेन्द्रोः सोम्येत्थशालतो रोगनाशनं वाच्यम् ॥ ४७ ॥ वक्ते तु तत्र खेटे भूयोऽपि गदः समुपयाति ॥ ४७ १ ॥

ख्यं = निर्देष्टः जनः, रोगात् = रोगशय्यातः, उत्थास्यातं न वा ? इति प्रश्ने लग्नं = भिषक् = वैद्यः, द्यं = अप्तरस्थानं, व्याधः = रोगः, द्रायं स्थानं रोगी, हिंचुकं = चतुर्थस्थानं मेषज्ञम् = श्रीषधम् , श्रावार्या खाहुः । इति तावत् सञ्ज्ञान्यस्था । ख्य विचारः — तत्र विलग्ने, क्रूगार्दिते=पापनिपीविते सति, वैद्यात् = वैद्योपचारात् , गुणः=रोगहासः, न वाच्यः । अपि तु, तद्योषधात्=वैद्योषधात् , रोगः षुद्धि = उपचयं, उपयाति=गच्छति । वा क्रूरैः = पापैः, दशमे स्थितैः सदिः निजदोषतः=स्वकृतकृपय्यभोजनतः, अपि श्रागुणः=सेषजगुणप्रभावः न सन्विति । अस्ते=सप्तमे च क्रूरुुक्ते=पाययुक्ते, तदा श्रीवधात्=सेषजस्वनात्, मान्यात्= एकस्यात् रोगान् मान्याम्=श्रन्यरोगः, भवेत् । एवं वन्धी=चतुर्थस्थानेऽपि पाययुक्ते खित एकरोगपुक्तरवनन्तरमन्यरोगशारम्भः स्यात् । एतैष्ठक्तयोगैः सौम्योपगतैः = श्रुभबद्युतहस्यैः सद्भः, रोगिणः=रोगार्तस्य, श्ररोगता=श्रारोग्यं भवति । तथा लग्ने-श्रेन्द्राः=लग्नेशचन्द्रयोः, सौम्येत्यराखतः=श्रुभप्रहेत्यशालयोगात् , रोगनाशनं वाच्यम् । तत्र खेटे=दशमेशे, चतुर्थेशे सप्तमेशे च विशेषतः, वके सति भूयः=पुनः, गदः= रोगः समुपयाति ॥ ४४-४७९ ।।

आपा—यह मनुष्य रोग से छुटकारा पायेगा या नहीं ? इस प्रश्न में, छन्न राष्ट्रि बैध या छान्टर समझना, सप्तमस्थान को न्याधि समझना, और दृश्वसस्थान को रोगी समझना, अर्थात् दृशमस्थान से रोगी का स्वभाव छन्नण समझना। चौथा स्थान खीपध समझना। ये आचार्य छोग कह गये हैं।

अब विचारते हैं कि लग्न में पाप हो, या पापयुत दृष्ट लग्न हो तो वैध की स्वाई से गुण नहीं मालूम पढ़े। विलिक उसकी स्वाई से विमारी और बढ़ ही जाय। बा पापप्रह सब स्वाम स्थान में हों तो अपने कुपण्य आदि दोष से द्वाई का गुण नहीं हो। वा ससम में पापप्रह हो तो एक रोग से दूसरा रोग हो जाय। इस प्रकार चतुर्थं स्थान में भी पापप्रह हो तो भी वैसे ही फळ वहना।

इन योगों में शुभगह के योग से दृष्टि से रोगी का रोग हृटता है। तथा खनेज और चन्द्रमा को शुभग्रह से दृश्यशाल होने से रोगनाश कहना। वहां यदि प्रह (दशसेश, या चतुर्थेश, तथा ससमेश ग्रह) दक्षी हो तो फिर भी रोग आ जाता है। यह कहना॥ ४४-४७ है॥

त्रथ रोगिणः प्रश्नान्मरणयोगमाह—
भृमिस्थे लग्नस्थे चूनस्थे चाचामुण्याले भवेनमृत्युः ॥ ४८ ॥
लग्नस्थे रन्ध्रपतौ लग्नपराधिनोदिनारा दा ।
लग्नाधिपे च सूर्यं चन्द्रः सहेदासुर्थालिधायी ॥ ४६ ॥
सहेदो पष्टस्थे तन्मरणं रोगिणो चाच्यम् ।
रंध्रेशेन चिनधेनास्तमितेनापि केन्द्रस्थे ॥ ५० ॥
लग्नेरां च सुर्थाले मृत्युः स्याद्रोगपुच्छायाम ।
प्रथ वा तयोश्च केन्द्रे सुर्थाशलतः क्र्रपोहिते मरणम् ॥ ४१ ॥

श्रथ वा तयाश्च कन्द्र मुखाशलतः कृरपाहित मरण्या ॥ ४१ ॥ वके बहे भूमिस्य = चतुर्यस्य, लग्नस्ये=प्रयमस्थानस्य, यूनस्य = सप्तमस्थानस्य सित तत्र शिमुयशिले = चन्द्रकृतेत्थशालयोगे सित, मृत्युर्भरणं भवेत् । या रम्प्रपती=श्रहमेशे, लग्नस्थे, वा श्रहमेशे लग्नपशिनोः=लग्नेशचन्द्रयोः सकाशात्, विनाशे = श्रहमस्याने भवेत्तदाऽिष रोगिणो मृत्युः स्यात् । वा लग्नािष्ये सूर्ये सित श्रयात् सिहराशः प्रश्नलग्नं स्यात्, तत्र चन्द्रः सप्तमेशमुयशिलवि-धायी=शनिना सहेत्यशाली भवेत्, वा सप्तेशे किस्मिश्च स्याने षष्टस्ये सित तदा रोगिणो मरण वाच्यम् । वा रम्प्रेशेन = श्रहमेशेन, विनष्टेन=नीचस्येन, श्रस्ता तदा रोगिणो मरण वाच्यम् । वा रम्प्रेशेन = श्रहमेशेन, विनष्टेन=नीचस्येन, श्रस्ता सितेन=श्रस्तंगतेन श्रहेण केन्द्रस्ये लग्नेशेऽष्टमेशे च मुयशिले कृते वित रोगप्रच्छायां मृत्युः स्यात् । श्रयया कृरपीडिते = पापाकान्ते केन्द्रे स्थितयोः तयोर्लग्नेशाष्टमेश-योर्भ्यशिलतः रोगिणो मृत्युः स्यादिति ॥ ४८-४९ ॥

आपा—वक्री यह चौथे, लग्न में सातवें में हों, वहां चन्द्रमा से इस्थशाल योग करता हो तो मरण कहना। या अष्टमेश लग्न में हो, वा अष्टमेश, लग्नेश वा चन्द्रमा से अष्टमस्थान में हो, तो भी रोगी की मृत्यु होती है। या लग्नेश सूर्य होवहां चन्द्रमा सप्तमेश से इत्थशाल करता हो, या सप्तमेश छुट स्थान में हो, तो भी रोगी का मरण कहना। अथवा अष्टमेश से, नीचिस्थित प्रह से अस्तंगत यह से बेन्द्रस्थित लग्नेश या अष्टमेश हाथशाल करता हो तो रोगी के प्रश्न में रोगी की मृत्यु कहना। अथवा

पापाकाम्त केन्द्रस्थान में लग्नेश और अष्टमेश ये दोनों हों, उन दोनों में इत्यशाल होता हो तो भी रोगी की मृत्यु होती है ॥ ४८-५३॥

श्रथ रोगिरोगनिषयप्रश्नमाह—
सूर्यहाद्राभागं प्रविष्टे लक्षेश्वरे ऽण्येवम् ।
लक्षे चरे च रोगो चगो स्थाद्रक् सहक्वाणि ॥ ४२ ॥
हिश्चारीरे पररोगः स्थिरे गद्रयव रोगत्वम् ।
शक्तिनो वक्षमुथशिले स्थिररोगो मद्मुथशिले पूर्वम् ॥४३॥
सूत्रनिरोशहोगोत्पिक्षया कृतप्रशे ।
अथ पृच्छायाः पूर्वे सताहानि च विलोश्य चत्वारि ॥ ४४ ॥
यदि तेषु शशिकवी ग्रभगुतहशे तदा शहतम् ।
अंदोऽयमथ नवेति प्रश्ने लग्नेश्वरोऽथ चन्हो वा ॥ ४४ ॥
पष्ठेशमुथशिलो स्थादस्तमितो वा तदा मन्दः ॥ ४४ ॥

लग्नेश्वरे = लग्नेशो, सूर्यद्वादशभागं = रिवद्वादश शं प्रविष्टे खित एवं फलम् । अर्थात् रोगिणो मरणमेव वास्यम् । लग्ने चरे=चरराशौ=मेवकर्कतुलामकरराश्यन्यतमे राशौ खित रोगी क्षणे अरुक्=रोगमुक्तः, क्षणे सहक् चापि भवति । आय लग्ने द्वि शरीरे = द्विःस्वभावे, पररोगः = अन्यरोगः स्यात् । स्थिरे लग्ने तु गदस्य=पूर्वरोगस्यैव रोगत्वम् । शशानः=चन्द्रस्य, वकमुर्थशिले=वकप्रहेत्यशाले खित, स्थिररोगः स्यात् । मन्दमुर्थशिले चन्द्रस्य मन्दगतिप्रहेणोरथशाले खित पूर्वं मूत्रनिरोधात् = मूत्रकृ-च्छूात् रोगोत्पितः ह्या । अय प्रस्छायाः पूर्वं चत्वारि सप्ताहा नि विलोक्य तेषु समयेषु यदि शशाहरवो शुम्युतहर्षो भवतस्तदः शस्तं = आरोगयं वास्यम् । अयं जनः मन्दः = रोगवान् न वा १ इति प्रश्ने लग्नेश्वरः, वा चन्द्रः वर्ष्टेशमुर्थशिली, वाइस्तिमतः = अस्तंगतः स्थातदा मन्दः = रोगः वास्यः ॥ ५२-५५ है ॥

आपा—छग्नेश यदि सूर्य की द्वादशांशा में हो तो भी मरण कहना। यदि छम्न में चरराशि हो तो रोगी तुरत नीरोग, तुरत सरोग होता है। यदि द्विस्वभाव ( मि० कन्या० घ० मी० ) राशि छम्न में हो तो दूसरा रोग होता है। यदि छम्न में स्थिरराशि (शृष, सिंह, शृक्षिक, कुम्भ) हो तो पूर्व ही के रोग वरावर रहे। चन्द्रमा

<sup>\* &#</sup>x27;प्रविच्टे' इत्यत्र 'विशति च' अयं पाठः साधुः । अन्यया पूर्वेपाठे छन्दोभणदोषः।

को बक्कीश्रह से इत्थवाक होता हो तो स्थिर रोग कहना। यदि सन्दर्गत श्रह से इत्थवाक होता हो तो पहले स्त्रनिरोध से रोग की उत्पत्ति होती है। यहाँ प्रश्नक्षाक से पहले चार सप्ताह तक रवि चन्द्रसा को देखते रहना यदि ये ग्रुस प्रह से जुत हों, या दृष्ट हों तो अच्छा कहना। यह सनुष्य रोगी है या नहीं ? ऐसे प्रश्न में क्यनेश या चन्द्रमा यदि पध्येश से इत्थवाक योग करता हो या अस्त हो तो रोग वरावर ही कहना॥ १२-५५ है॥

श्रथ स्वामिष्टरम्बतुष्पादप्रकरणम्—
ईशो ऽन्यो सस अविता न वेति लग्नेश्वरस्य यदि केन्द्रे ॥४६॥
नो अवित स्थिशिलं षष्ठांत्यपतिस्यां तदा नान्यः ।
वक्षी वाऽन्येन समं लग्नपतिः सहजनवमसंस्थेन ॥ ४७ ॥
कुरुते यदीत्थशालं तदाऽन्यनाथो अनेत्प्रष्टुः ।
लग्नपती केन्द्रस्थे रिपुद्दप्रचा क्र्योत्तिते पुर्वये ॥ ४८ ॥
रविरश्मिगतेऽथ अवैद्यावज्ञीयं च नान्यपतिः ॥ ४८ ॥

यम ईशः=पालकः = नाथः=नीविकाश्रयजनः ( मालिक ), श्रन्यः कोऽपि भवि-ता न वा ? इति प्रश्ने यदि केन्द्रे = १।४।७।१० एतदन्यतमस्याने स्थितस्य लाने-श्वरस्य षष्टान्त्यपतिभयां=षष्टेशन्ययेशाभ्यां, सुथशिलं नो अवति, तदाऽन्यः = पूर्वस्माद्धिचः जनः, ईशो न अवितेति वःच्यम् । वा यदि नागपतिः = नानेशः, वक्षी भवन् , सहजनवससंस्थेन खन्येन सम्मित्यशालं कुरुते तदा प्रष्टः = प्रच्छ-कस्य, श्रन्यनाथः अवेत् । श्रथ यदि लागपती = नानेशे, केन्द्रस्ये, रिपुदृष्टया=शात्रु-स्थ्या, कूरवीक्षिते = पाषद्द्रे, पुर्ये = पुण्यसद्द्रमे, रविर्श्यमति=श्रस्तंगते च सति, यावजीवं = श्राजीवम् श्रन्यपतिः = श्रापरनाथः, न भवेत् ॥ ४६-५८६ ॥

आया—मेरा साडिक दूसरा कोई होगा या नहीं ?, इस प्रश्न में यदि लग्नेश १।४।११० इन स्थानों में से किसी स्थान में हों, और पण्डेश न्ययेश से इत्थशाल नहीं होता हो तो त्सरा मालिक नहीं होगा।

या यदि कानेन वकी होकर नृतीय, नवम स्थान में स्थित किसी प्रह से यदि इत्यक्षाक योग करता हो, तो पृत्रने वाले का दूसरा मालिक होता है। और यदि कानेश केन्द्र में हो, शञ्चहिष्ट से पापमह उनको देखे, और पुण्यसहम अस्तगत हो तो जीवन थर तक दूसरा मालिक नहीं होगा, यह कहना॥ १६-१८ है॥

श्रथ वर्त्तमानप्रभुप्रकृतिज्ञानार्थं प्रश्नः— श्रयमीशो भद्रो से पृच्छायां लग्नपस्य कंबृत्ते ॥ ५६ ॥ स्वामो स एव भव्यो चूनेशस्य च ग्रुमोऽन्येशः । श्रहभूमिस्थानानां लग्नप्रश्ले पुरोक्त एव विधिः ॥ ६० ॥ सम्यग्विचार्यं वाच्यं शुभमग्रुभं पृच्छतः स्वधिया ॥ ६० ॥ ॥

श्रयं सम निर्दिध्यः जनः, भदः = शुभंकरः, ईशः भविता न वा १६ति पृच्छायः। लग्नपस्य=लग्नेशस्य, चन्द्रेण कम्बूले सित स एव स्वामी भव्यः=शुभग्रदः, वाच्यः यदि बूनेशस्य = सप्तमेशस्य चन्द्रकृतकम्बूले सित, श्रम्थेशः = पूर्वभिष्ठप्रभुः, शुभः= उपकारकरः भावीति । गृहभूमिस्थानानां गृहं = भवन, भूषिः = क्षेत्रम् , स्यानं=पदं जीविका तेषां प्रश्ने पुरोक्तः = पूर्वोक्त एव विधिः होयः । स्वधियाः निजमस्या सम्यक् विचार्य पुच्छतः = प्रश्नकर्तः, शुभम् , श्रशुभं च फलं वाच्यम् ॥ ५९-६०६ ॥

आपा—मेरा मालिक मेरे लिये अच्छा होगा या नहीं ? इस प्रश्न में लग्नेश को चन्द्रमा से कंग्लयोग यदि होता हो तो वही मालिक अच्छा होगा। यदि सह-मेश को चन्द्रमा से कम्ब्लयोग होता हो तो दूसरा मालिक श्रुभमद होगा। इस प्रकार घर, खेतीवाड़ी, जीविका के प्रश्न में पूर्वोक्त ही ब्यवस्था से श्रुभ या अश्रुम-फल पूल्वनेवाले को बतावें ॥ १९०६० है॥

> श्रय भःयचतुष्वद्वामश्रविषयसमाह— भृत्यचतुष्पद्वाभग्रवे लग्नेशशोतग्र् षष्ठे ॥ ६१ ॥ षष्ठेशमुथशिलो वा लग्ने षष्ठेश्योऽथ तन्नाभः । भृत्यस्य वाहनस्य च यद्धाः प्रश्ने च लग्ननग्रवती ॥ ६२ ॥ श्रर्थी दाता सप्तमसप्तमपो तद्वलात्प्रातिः ॥ ६२६ ॥

भृत्यः = सेवकः, चतुष्पदः = गामिहिषीघीटकादि, तबार्जाभग्रश्ने लग्नेराशीतगू= लग्नेशचन्द्रौ यदि षष्ठे = षष्टस्थाने स्थितौ, षष्ठेशमुथशिलौ = षष्ठेशमहेण इत्यशा-लकारिणौ च भवतः । श्रयवा षष्ठेश्वरः = षष्टभावेशः, लग्ने स्यादिति पृथग्योगद्वये तिल्लाभः = भृत्यस्य चतुष्पदस्य च लागो भवतीति वाच्यम् । यदा भृत्यस्य वाहनस्य विषये प्रश्ने लग्न-लग्नपती बही, श्रयां=याचकस्यौ, सप्तमसप्तमयौ बही दाता-दाता-रौ होयौ, तद्वलात् = सप्तमसप्तभेशपलात् प्राप्तिः वाच्या ॥ ६१-६२६ ॥

भाषा—नौकर, या पशुओं के छाभ के प्रश्न में यदि लग्नेश तथा चन्द्रमा छुटे स्थान में हों, और पष्टेश प्रह से इत्थशाल करते हों तो शृत्य की चतुःपदों की प्राप्ति होती है। अथवा पष्टेश लग्न में हो तो श्री उसका लाभ होता है। या शृत्य के बारे में अथवा पशुओं के चारे में प्रश्न हो, उसमें लग्न, तथा लग्नेश को याचक, भि गरी समझना, सप्तम, सप्तमेश को दाता समझना, वहां सप्तमेश के वल से लाम हना ॥ ६१-६२६ ॥

> इति पष्टस्थानपृच्छा समाप्ता । श्रथ सप्तमस्थानपुच्छामार् —

खीलाभस्य प्रश्ने स्मराधिषे लग्नपेन शशिना वा ॥ ६३ ॥ कृतसुथिशिले युवत्या ष्ठायाचिताया भवेलाभः । यदि लग्नपो विधुर्यो चूने तद्याचितां खियं लभते ॥ ६४ ॥ लग्नेशान्मूसरिक चन्द्रऽस्तपमुथिशिले स्वयं लाभः । येन समं तु सुथिशिलस्तव विनष्टे च पापयुतदृष्टे ॥ ६४ ॥ । विकटोभूय तदा किल विनश्यति खीगतं कार्यम् । पापेऽत्र रन्ध्रनाथे खीजातेरेच विघटते कार्यम् ॥ ६६ ॥ सहजपतौ स्नातृभ्यस्तुर्येशे पितृत एव नान्येभ्यः । स्वैभ्यकृतयुतिदग्यमं पूर्वोक्तरथानतः शुभं वाच्यम् ॥ ६७ ॥

जीलाभस्य प्रश्ने = मम जीलाओ भिवष्यति न वा १ इति प्रश्ने, स्मराधिपे = सप्तमेशे लग्नपेन = लग्नेशेन, वा शशिना=चन्द्रेण, कृतमुयशिले सित, तदा अया-चिताया युवत्याः= क्षियाः, लागः=प्राप्तिः, स्यात् । यदि लग्नपः=लग्नेशः, वा विधुः=चन्द्रः, यूने=सप्तमस्याने भवेत्, तदा याचितां=अर्थितां, मनोऽनुकूलां स्त्रिगं लगते ।

वा लग्नेशात् चन्द्रे मूसिरेफे, वाऽस्तपमुयशिले = सप्तमेशकृतेत्यशाले सित स्वियाः स्वयम् = आक्षाना एव लाभः वाच्यः । अय येन अहेण समं मुयशिलस्तन्न अहे विनष्टे अस्तन्नते, पापयुत्तदृष्टे सित तदा स्त्रीगतं = स्त्रीविषयणं कार्यं, निकटीभूय किल्=निरचयेन विनश्यति । अत्र पापे=पापअहे, रम्भ्रन।ये=अष्टमेशे सित, स्त्रीजातेः स्वकाशादेव कार्यं = कृत्यं, विघटते = नश्यति । तथा सहजपतौ = तृतीयेशे, पापअहे सित आतुभ्यः कार्यं विनश्यति । तुर्येशे=चतुर्थेशे, पापे सित गितृत एव कार्यनाशः । अन्येभ्यो जनेभ्यो निह 'स्वत्र कार्यनाशसम्भवयोगे, शुभग्रहकृतयुत्तदग्भ्यां = शुभ-युत्तदृष्ट्या पूर्वोक्तस्यानदः शुभं फलं वाच्यम् ॥ ६३-६७ ॥

आषा—मुझे खी मिलेगी या नहीं ?, इस प्रश्न में ससमेश यदि दक्षेश से या चन्द्रमा से इत्थशाल करता हो तो विना मांगी हुई खी का लाम होता है।

यदि रुग्नेश या चन्द्रमा सप्तम में हो तो मांगी हुई जी का लाभ होता है। यदि लग्नेश से चन्द्रमा मुसरिक योग करता हो, या सप्तमेश से इत्यशाल करता हो तो खी का लाभ खुद होता है। जिस ग्रह से इत्थशालयोग होता हो, वह ब्रह यदि अस्त हो, पापब्रह से युत दृष्ट हो तो खीविषयक कार्य करीब २ होकर नष्ट हो।

यदि अप्टमेश पापमह हो तो खीजाति से कार्य का नाश हो। यदि वृतीयेश पापमह हो तो भाई वन्धु से कार्य नष्ट हो। यदि चहुधेंश पापमह हो तो पिता से कार्य का नाश हो औरों से नहीं। यह सब कार्यनाशयोगों में यदि सुममहों के सं-योग या दृष्टि ही तो पूर्वकथित स्थानों से सुभ फळ अर्थात् जिन २ छोगों से कार्य नाश कहा है, उन २ छोगों से ही कार्यसिद्धि होती है॥ ६३-६७॥

श्रय बीहनेह्यस्नः—
प्रीतिस्थानप्रश्ने स्मरपितसम्नेशसुथशिले स्नेहः।
भकटकदशा भकटकः शशिकंत्रले तु लाऽपि शुभा ॥ ६८ ॥
यदि मन्दो लग्नेशः केन्द्रे च स्थालदा वली प्रष्टा।
श्रस्तेश्वरे च मन्दे केन्द्रे प्रतिवादिनोऽस्ति वलाम् ॥ ६६ ॥
अभ्योरेकस्थितयोश्चीतन्या सकटकं तयोः प्रीतिः।
सूर्ये न शुभं वियले नरस्य शुके स्त्रियो द्वयोद्धितयौ ॥ ५० ॥

प्रीतिस्थानप्रस्ने, स्मरपितलग्नेशसुथशिले = सप्तमेशलग्नेशसोरिस्थशिले सित स्त्रिया सह स्नेहः वाच्यः । अत्र लग्नेशः स्वामी, सप्तमेशः स्त्रीजही ज्ञेयः । यदि तयोर्लग्नेशसप्तमेशयोः भन्दऽनदृशा=रिपुदृष्टया=११४।७।१० दृष्टया वियो दृष्टिः स्ना-तदा दृष्ट्योः मन्द्रकः=कलहः स्यात् । तत्र यदि शशिकंत्र्लयोगे स्वति, तदा सा= स्त्री शुभा = सच्छीला भवति ।

यदि लग्नेशः धन्दः = मन्द्रगतिश्रहः वा शिनः सन् केन्द्रे १।४।७।९० त्याने स्यान्तदा प्रष्टा = प्रच्छकः पुरुषो वली=लयनशीलः स्थात् । यदि च अस्तेश्वरे=सप्तः मेरी, मन्दे = सन्दगतिप्रहे, वा शनौ केन्द्रे सित तदा प्रतिवादिनः वलस्रति । यदि सम्योर्लग्नेशसप्तमेशयोः एक्संस्थतयोः तदा भक्तटकं कलहं प्रति तयोः = बादि-प्रतिवादिनोः, प्रीतिः = मेलनं स्थात् । स्थं विवले सित नरस्य = पुरुषस्य, शुभं न भवति । शुके विवले स्त्रियाः शुभं न भवति । ह्योः=सूर्यशुक्रयोः, विवलयोः सतो-दितयौ = स्त्रीपुरुषौ न शुभौ, अर्थाद्वस्यरेशिय शुभं व वाच्यम् ॥ ६८—७०॥

आषा—सुक्षे स्त्री प्रेम करेगी, या गुझले स्त्री को प्रम होगा, या सुक्षे स्त्री से प्रम होगा वा नहीं ? हस प्रश्न में यदि उपनेश और सहमेश में इत्यकाल होता हो तो स्त्री से प्रेम कहना।

यहां उननेश पुरप, सप्तमेश स्त्री समझकर विचार करें। यदि उननेश सप्तमेशों में समुहिए रहे तो स्त्री पुरुषों में अगदा कहना। यदि वहां चन्द्रमा से कंग्रूड़योग होता हो तो स्त्री अच्छी होती है। यदि उननेश शिन हो, या कोई मन्द्रगतिग्रह होकर केन्द्र में वर्त्तआंन हो तो पूछने वाला जीतता है। अर्थात स्त्री पुरुष के कल्ह में पुरुष की जय होती है। यदि सप्तमेश शिन या मन्द्रगति ग्रह होकर केन्द्र में हो तो प्रतिवादी (स्त्री) की जय होती है। यदि वे दोनों (उनेश सप्तमेश) एक ही राश्चि में हों तो अगदा होने के वाद मेल भी हो जाय। यदि सूर्य वलहीन हो तो पुरुषका अच्छा नहीं होता है। यदि शुक्त वलहीन हो, तो स्त्री का अला नहीं होता। दोनों विचल हों तो दोनों की अलाई नहीं होती है। यहां रिव पुरुष ग्रह का उपलचक, और शुक्त लीग्रह का उपलचक है।। ६८-७०।।

श्रथ रुष्टाऽऽगमनप्रश्नविवारः ---

मम गृहिणो रुष्टा पुनरेष्यित नो वाउथ भूस्यधारथरवी। भूपरिगते च शुक्रे नैति पुनर्विक्तरेऽस्येति॥ ७१॥ स्योक्तिगतशुक्रे वक्रेऽपि समेति चान्यथा रुष्टा। क्वीणेन्दौ बहुद्विसः पूर्णिविधौ च द्वतमपैति॥ ७२॥

क्षा = विरुद्धा, प्रतिकूला, कोधिता वा मम गृहिणी=भाया पुनर्मम गृहे एध्यति न वा १ इति प्रश्ने भूम्यधःस्थरने = भूमेखतुर्यस्थानादधस्तृतीयद्वितीयप्रथम-स्थानगते रने, ग्रुके च भूपरि=चतुर्थोदुपरि=पद्ममष्ट्रधसमे सति रुष्टा की न एति= न श्रायाति । श्रयीद्त्र रिवः पुरुषप्रहस्तस्य हर्षस्थानं चतुर्थोदुपरि, लग्नतखतु-र्थपर्यन्तं, तथा शुकः कीप्रहस्तस्य हर्षस्थानं = लग्नाचतुर्थपर्यन्तं, न चतुर्थोदुपरि, श्रातः कीपुंप्रह्योः = रिवशुक्रयोः ह्र्षस्थानपतनाभावान्नगमनं = न मिलनं तस्या इत्याशयः । श्रय भूपरिगतेऽिष शुक्ते वक्ते सति पुनः सा रुष्टा श्रम्येति । सूर्यान्निर्वतश्चके = श्रनस्तंगते, शुक्ते वा विक्षणि च सति सा समेति=समायाति । श्रन्यथा= श्रुकेऽस्तंगते मार्गे च सति सा रुष्टेव तिष्ठति नायातीति । तत्र क्षीपोन्दौ सति बहुर्वदिसरायाति । पूर्णविधौ = पूर्णचन्द्वे च द्वतं=सत्वरमुपैति=श्चायाति ॥७१ -७२ ॥

आषा— मेरी रुष्टा की फिर ठौट कर आयेगी या नहीं ? इस प्रश्न में रिव यिद् शश्च स्थानों में हों, ग्रुक शश्च में हों तो रुष्टा की नहीं आती है। और ग्रुक यदि शश्क में रह कर भी वक्षी हो, तो फिर वह आती है। अथवा ग्रुक उदित हो बा बक्की हो, तो वह आती है। इससे अन्यथा अर्थात् ग्रुक अस्त हो, मार्गी हो तो वह रुष्टा ही रहती है, नहीं आती है। वहां चन्द्रमा यदि चीणबळी हो, तो जादे दिनों में आती है। यदि चन्द्रमा पूर्णवली हो तो जरुदी आती है ॥ ७१-७२ ॥ श्रय कन्या वरित्रज्ञानाय प्रश्नः—

पषा कुमारिका किल निर्दोषा किल वेति पृच्छायाम्।
लग्ने स्थिरे स्थिर्त्तं लग्नपशियां निर्दोषा ॥ ७३ ॥
चरराशिगतेरेतेरियं कुमार्यपि च जातदोषा स्यात्।
द्विशरीरस्थे चन्द्रे चरलग्ने स्वरुपदोषा स्यात्।। ७४ ॥
शशिमोमावेकर्त्तं स्थिरवर्जं तत्परेण गुप्तमियम्।
रिमता शनिचन्द्रमसोर्लग्नगयोः प्रकटमुपभुक्ता ॥ ७४ ॥
यदि भोमशनी केन्द्रे विश्वदृष्टो वृश्चिकेऽथ गुक्तः स्थात्।
तत्तुद्रेष्काणेऽथ तदा निर्भान्तं जातदोषेषा ॥ ७६ ॥

एषा = धनोगता, कुमारिका = कन्या, निर्दोषा = गुद्धचरित्रा, ग्रस्ति कि न वा १ इति प्रच्छायां = प्रश्ने, लग्ने स्थिरे = व्वसिद्धव्यक्किस्मान्यतमराशौ स्थिते, लग्नपशश्निः = लग्नेशचन्द्रयोः, स्थिरकें = स्थिरराशौ, स्थितयोः सतोः, कन्या निर्दोषा = परसंसर्गरिहत्वे वाच्या ।

श्रथ एतैः = लग्न-लग्नेश-चन्द्रैः, चरराशिगतैः सिद्धः, इयं कुमारी=श्रविवा-हिताऽपि जातदोषा = परपुरुषसंसिगिणी स्यात् । श्रय चन्द्रे द्विशरीरे = द्विःस्वभा-वराशी, चरलग्ने च सित स्वरुपदोषा = कदाचिद्ग्यसङ्गवती वाच्या । तत्र शशिमौ मौ = चन्द्रकुजौ, स्थिरवर्जं = चरिद्वःस्वभावराशौ यदि भवतस्तदा परेण = श्रन्येन, इयं कुमारी गुप्तम् = श्रप्रकाशं, प्रच्छनं, रिवता वाच्या । श्रय शनिचन्द्रमसोः=शनि-चन्द्रयोः, लग्नगतयोः सतोः, सा प्रकटम् = व्यक्तमेव, परेण उपमुक्ता=विद्वितस्रता वाच्या श्रयीत् तस्या व्यभिवारः सर्वेर्जायते एव । यदि भौमशनी केन्द्रे भवेतां तथा विधुद्धष्टः = चन्द्रदृष्टः, शुक्तः तद्देष्कारो = चन्द्रदेष्कारो स्थात्, तदा निर्श्रान्तं=निः-सन्देहम्, एवा = कुमारिका जातदोषा भवतीति ॥ ७३-७६ ॥

आपा—यह कुमारी छड़की पवित्र चरित्र की है, या नहीं ? इस प्रश्न में छम में दियर शांधा हो, और छानेश चन्द्रमा भी स्थिर शक्ति में हों तो छड़की शुद्ध चरित्र वाछी समझना। यदि छहन, छहनेश, चन्द्रमा ये तीनों चरशक्ति में हों, तो विना विवाहों भी वदचछन होती है। यदि चन्द्रमा हि:स्वभावशक्ति में हो, छम में चरशित हो तो थोड़ा दोष वाछी होती है। यदि चन्द्रमा मङ्गळ चर और हिस्वभाव में हों तो गुस इप सें दू सरे से भोग करती है। यदि श्वित श्रीर चन्द्रमा छन्त में हो तो

षक्ट क्प से दूसरे से व्यक्षिचार करती है। यदि मङ्गळ और शनि केन्द्र में हों और छुद्ध पर चन्द्रसा की दृष्टि पड़ती हो, और छुक्र चन्द्रमा के देश्काण में हों तो निरचय सबके जान पहचान में दुश्चरित्रा हो॥ ०३-७६॥

जय स्वपरप्रसृतिपरीक्षाप्रश्नः-

पषा किल प्रस्ता सिने घटे हे हरी च नो स्ता। प्रनयोरिकवृत्रगतयाः सता जारो परिहेया॥ ७७ ॥

एवा की किल प्रस्ता = उरपणसन्ताना, बास्ति न वा ? इति प्रश्ने, सिते = शुके, घटे = कुम्से, हो = बुधे, हरी = सिहे च सित नो स्ता वाच्या। अत्र बुध-शुक्योरराश्यन्तरता सर्वथा असम्भवा। अतः घटे = इत्यत्र 'घट' इति विज्ञयम् । एवमनयोः शुक्रबुधयोः, खिल्यक्षातयोः सतोः नारा प्रस्ता विज्ञया। अत्रापि तयोः सत्रास्यन्तरस्थितत्वमसम्भवम् तेन ती बुषे वा ख्ष्यिकराशौ भवेतां तदा योगोऽं घटते। अन्यवा असम्भवः ॥ ७७ ॥

भाषा—इसको सन्तान हुआ है या नहीं ? इस प्रश्न में शुक्र कुम्म में हो, अध बिंह में हो तो सन्तान होना नहीं कहना। यदि वे दोनों हुश्चिक ही में या दृष ही में हों तो प्रसुती कहना॥ ७०॥

> भीमवुषश्चक्रचन्द्रा द्विशरोरे चापवर्जिते चेत्स्युः । श्रमेऽस्ति तत्प्रवृतिश्चापे नाम्ने न पृष्ठतः स्ता ॥ ७८ ॥ ऋरश्चेष्वरराशी परतः स्ता स्थिरे तु निजपत्युः । मिश्रे तु मिश्रमृद्धं जातकसन्देहपुच्छायाम् ॥ ७६ ॥

चेत् = यदि श्रीमबुधशुकवन्द्राः, चारवर्जिते = धनूरहिते द्विशारीरे=द्विःस्वभावे स्युः, तदा अप्रे प्रसृतिरिस्त । यदि चापे ते स्युस्तदा अप्रे न प्रसृतिः न पृष्ठतः प्रसृतिः वाच्या । वा कृरः = पापप्रहः, चरराशी भवेत् , तदा परतः = स्वामिभिन- जनात् स्ता । यदि करः स्थिरे भवेत् तदा निजयत्युः प्रसृता वाच्या । मिश्रे = पापश्याने, मिश्रेचरियरिद्वःस्वभावे सिति, मिश्रम् = उभयम् । जातकसन्देहपृच्छावां = ख्यं जातः परजातो वा पितृजात इति सन्देह प्रश्ने धाच्यम् ॥ ७८-७९ ॥

आषा—यदि मङ्गळ, बुध, ग्रुक, चन्द्रमा ये सब धनु को छोड़ कर शेव हिःस्व-आवराणि में मिश्रुन कन्या मीन में हों, तो आगे प्रसव कहना। यदि वे धनु में हो, तो खागे वीछे भी नहीं प्रसव कहना। यदि पावबह चरराणि में हों तो पराये पुरुष से सन्तान कहना। यदि पापग्रह स्थिरराशि में हीं तो अपने स्वामी से उत्पन्न प्रस्व कहना। यदि पाप ग्रुम और चर, स्थिर, हि:स्वभाव में हीं तो दोनों कहना। यह सन्तान के सन्देह में विचारना॥ ७८ ७९॥

ष्यय गर्भसन्देहपृच्छामाह—

गुर्विण्येषा प्रत्युः परपुरुषाहेति सम्बद्धतपरयोः । श्रुभ्रयुतिस्म्भ्यां स्वर्णतेः शनिमोमस्शाऽन्यतो गुर्षो ॥ ५० ॥

एषा स्त्री परयुः सङ्गेन गुर्निणी, वा परपुरुवाद्गुनिणी ऋस्तीति प्रश्ने लग्नस्त-परयोः = लग्नेशपख्येशयोः शुभयुतिहग्भ्यां=शुभग्रहयोगदृष्टिभ्यां, स्वपतेः=निवस्त-सिनो गर्भो वोध्यः । लग्नेशपख्येशयोः शनिसीष्टशा सता ख्रन्यतः = परपुरुवाद, गुर्निणी वाच्येति ॥ ८० ॥

आपा—यह स्त्री अपने स्वासी से गर्भवती है ? या दूलरे पुरुष के सङ्ग से ? इस प्रश्न में कानेश पद्ममेश को शुभवहों के संयोग, दृष्टि होने से अपने स्वासी से और शानि मङ्गळ की दृष्टि उन होनों पर पड़ने से प्राये पुरुष के सङ्ग से गर्भ कहना ॥८०॥

## श्रय पातित्रस्यपरीक्षा-

कुलटा सतीयमथवा लग्नपतिश्चन्द्रमाघ्व भौमेन ।
पकांशे मुथशिलकृत्तद्देव भवने भजत्यन्यम् ॥ ८१ ॥
यदि निजगृहगो भौमस्तद्। अन्यदेशं प्रयाति जारकृते ।
रिवणिति मुथशिले सत्युपमुक्ता सा तु राजगुरुषेण ॥ ५२ ॥
सौम्येन लेखकवणिङ्निजभे ग्रुकेण योषयंव स्त्री ।
पत्तैयाँगैरस्तती विपरीते सुर्वारतेति विज्ञेयम् ॥ ५३ ॥
सग्नपतिनाऽथ शिशना मूस्तिर्फे भूसुते भवेस्तारः ।
युक्तः पुनर्गुदृहशा पुत्रभयाद्विहशा च राजभयात् ॥ ५४ ॥
सितदृष्ट्या परनारी भयात्सित्वंकराशिगतदृष्ट्या ।
जारस्य म्थविरत्याद्विक्तातारपतित जारं सा ॥ ५४ ॥

इयं जी कुलटा = व्यभिचारिणी, श्रय वा सती = पतित्रता श्रस्ति १, इति प्रश्ने लग्नपतिः = तत्काललग्नेशः, चन्द्रमाः, च भीमेन = कुलेन, एकांशे कृतमुयशिलः = कृतेत्यशालः, तदैव भवने = स्वग्रहे, जन्यं = जारपुरुषं, भजति । श्रयीह्रयभिवारिणी वाष्येति । यदि श्रीमः = कुलः, निजगृह्गः = मेवमृधिकयोरन्यतरराशिगतः तदा सा श्री जारकृते = परपुक्षसन्नाय, श्रान्यदेशम् = स्वेग्रहाद्वृह्ः क्वापि सम्वेहिततगृहे, प्रयाति = गच्छति । यदि निजगृहगस्य भीमस्य, रिवणा=स्येंण, मुयशिले सित, तदा सा ली राजपुरुषेण उपभुक्ता = रिमता वाच्या । यदि ताहशभीमस्य सीम्थेन मुयशिले तदा सङ्गकर्ता लेखक्षणिण् जनः स्यात् । यदि निजभे=स्वगृहगे भीमे शुकेण कृतमुयशिले तदा ली लियेव रसते । काष्टादिकृत्रिमलिङ्गं स्वकट्यां वद्ध्या रमते । यथा वृह्जातके लीजातकाश्याये, 'जन्सोन्यांशगयोः सितावनिजयोः' इत्यादिश्लोके योगेटस्ति ।

एतै:=उकैः, योगैः, असती = असचिरित्रा स्त्री वाच्या । अस्मात, विपरीते सुचिरिता=पवित्रचिरित्रा, इति विश्वेयम् । अय पूर्वोक्तयोगेष्ठ भूसते = कुजे लग्नपति-ना=लग्नेशेन, वा श्रशाना मूसिरिक्योगे सित, जारः = कृतमेथुनः परपुरवः, युक्तः= खौन्द्र्यं धनशीलादियुक्तो वाच्यः । यदि गुरदशा दृष्टे भौने तदा पुत्रभयाद्व्यभिचारिणो, रिविदशा दृष्टे भूमिजे राजभयात् परपुरुवसित्रनी वाच्या, सितदृष्ट्या भौने दृष्टे तदा परनारीभयात् व्यभिचारिनरता स्यात् । सितशैकराशिगतदृष्ट्या = शुक्रबुधयोरेकर्स्व-भवदृष्ट्या दृष्टे सित जारस्य = पतिभिचप्रियपुरुवस्य स्थिवरत्यात् = वृद्धत्वात्, लिजता सा वारं अञ्चतप्ता पतित = गच्छति ॥ ८१-८५ ॥

भाषा—बह स्ती दुल्टा है, वा सती ? इस प्रश्न में यदि लग्नेश और चन्द्रमा सङ्गलसे एक ही अंश में इत्यशाल करता हो, तो अपने मकान ही पर परपुरुष से भोग करे।

यि सम्म छ सेष वा वृश्चिक में हो तो छी परपुर्ष के सम्म के लिये घर से वाहर निकल कर किसी स्थल में जाय। यहि निजगृही में वर्तमान मम्मल को रिव से इत्यशाल योग हो तो राजसम्बन्धी पुरुष से भोग कहना। यदि वैसे मङ्गल को बुधसे सुथिशिल होता हो तो लेखक (यही खाता लिखने वाले कायस्थ आदि जाति से) या विणक् (विनया) से सङ्ग कहना। यदि वैसे मङ्गल शुक्र से सुथशिल करता हो तो छी ही से संग कहना।

इन कहे हुए योगों से जी को कुटरा समझना। इन योगों से भिन्न ठचण में पितन ता कहना। पहले के भी योग में यिंद मङ्गठ ट्यनेश से या चन्द्रमा से मूसरीफ योग करता हो तो जार पुरुप उपयुक्त हो [अर्थात् जंसे पुरुप को देख कर मन विचित्त होने की निरुचय संभावना हो, वैसा अर्थात् सुन्दर सुभग चतुर सुशीट मीटी मीटी वात वो टने वाला, आंख भोंह चलाने वाला, समय २ पर वालवध को खिलाने वाला, कुछ १ तरकारी, आजी, जलपान देने वाला हो]। यदि वैसे मङ्गठ

बृह्स्पित से हर हो तो उड़के के अय से व्यक्षिचारिजी हो। यदि रवि से हर हो तो राज पुरुष के अय [ ऐसे नहीं करोगी तो जान साठ खतरा में पड़ेगा, इस प्रकार के अय ] से कुठटा हो। यदि महन्ठ ग्रुक से देखा जाय तो दूसरी खी के द्वाव से, यदि एक राशिगत ग्रुक बुध की दृष्टि महन्ठ पर पड़े तो जार पुरुष बूड़ा होने के कारण ठिजत होकर जार पुरुष के यहां जाय ॥ ८१-८५॥ हति सप्तमस्थानपुच्छ।विचारः।

ह्रांत सप्तमस्थानपुरुष्ठाविचारः । श्रमाष्ट्रमस्थानपुरुष्ठायां तावन्यसंग्रामप्रस्वमाह---

चुण्लंगामप्रश्ने विकानकानेशालंक्थिताःखेटात् । शाशिमूस्वरिफारम्बाऽस्तास्तपसंस्थेन्दुम्बशिकाच्छनुः ॥ 宾 ॥

नृषवंत्रावत्रस्ते = राह्येबुंद्धप्रस्ते, विज्ञगनत्रग्तेशवंदियतात् खेटात् = लग्निस्यतप्र-हात्, वा लग्नेशाकान्तराशिदियताद्दन्यप्रद्वात् शशिमूखरिफात् = चन्द्रकृतमूखरिफ योगात् प्रष्टा = प्रच्छकराजा जयशीलः, वा लप्नलग्नेशिद्धितप्रहात् व्यस्तास्तरसंदये-न्दुम्रश्चितात् = चन्तव-सन्तमेशाकान्तराशिद्यवन्द्रकृतेस्वशालात् , शत्रुः = प्रच्छ-फर्रगप्रतिवादी राजा जययुक्तः स्यात् ॥ ८६ ॥

आषा—राजाओं की छड़ाई के प्रश्न में जन्मस्थित बह को, वा उन्नेश जिस राजि में हो उस राति में स्थित और घह को चन्द्रमा से सूमिरफ योग हो, तो पूजने बाले राजा की जब होती है।

अथवा उन दोनों को सप्तमस्य चन्द्रमा से या सप्तमेश युक्त चन्द्रमा से यदि

सुधिकाळयोग होता हो तो पूजने वाले राजा के शत्रुकी जय होती है ॥ ८६॥

श्रथवा शनिकुजजोगः शाव्रेभ्यो बत्तयुता उपरिचराः । बुधिसतचन्द्रास्तेभ्यस्य दुर्बताश्रधरास्य संचित्स्याः ॥ ८७ ॥

श्रवना शन्तिक्वजीना प्रद्याः शोष्रभ्यः = शोष्रगतिभ्यः वुधशुक्तवन्द्रेभ्यः, वतः
युताः = श्रविक्रवन्तरात्तिनः, तथा च उपरिचराः = श्रवेदराः, श्रवं वुधनितवनदाः,
तेभवः=रानिक्रजजीवेभ्यः दुर्वनाः, श्रवश्राः = रारयादिना न्यूनास्तदा प्रष्टुर्वय
इति शोषः ॥ ८७ ॥

आषा—शिन, मङ्गल, गुरु ये सब यदि बुध, शुक्र, चन्द्रमा से अधिक वल युक्त हों, और राश्यादि से अधिक हों तो पूज़ने वाले की जय होती है, या बुध, शुक्र, चन्द्रमा, दुर्वल हों और शिन संगल गुरु इनले न्यून हों तो प्रश्न कर्ता की जय होती है। यहां ये दोनों एक ही बात हुई॥ ८७॥

त्रष युद्धयतो राहोर्जयादियोगमाह— लम्नपताबस्तपतेः षट्जिद्शायमुखशिह्ये द्वयोः स्नेहः । वर्गह्रयमध्येऽधः पतितः सोऽन्येन वध्यः स्यात् ॥ == ॥ वर्गह्रयाधिपानां मूसिरिकेऽस्तंगतेन रणदेष्यम् । लग्नस्वामिनि मन्दे कम्बूले उपिरो जयः प्रष्टः ॥ =६ ॥ पत्रं गुणे तु तस्मिन्यपिनाष्टेऽस्तपिनाचस्थे । केन्द्रेऽस्ते वाऽस्तपतो प्रष्टुर्द्धानः प्रवक्तस्य ॥ ६० ॥ लग्नाद्वः शुभे सति उपिर च मन्दे शुभः सहायः स्यात् । लग्नपतो रम्भस्ये रन्भपितमुर्थात्तले मृतिः प्रष्टुः ॥ ६१ ॥ सन्तेशे धनसंस्ये धनेशाङ्गतमुर्थात्तले रिपोर्नाशः । लग्नशद्वामपत्योमुर्थात्तलतः पुन्छकस्य जयवार्ये ॥ ६२ ॥ सन्तेशे धनसंस्ये धनेशाङ्गतमुर्थात्तले रिपोर्नाशः । लग्नशद्वामपत्योमुर्थात्तलतः पुन्छकस्य जयवार्ये ॥ ६२ ॥ तुर्यास्तपयोरेवं शत्रोगीं जयो क्षेयः । अभयवर्गेऽपि केन्द्रे तत्पतिकृतमुःशिले वलं क्षेयम् ॥ ६३ ॥ वर्षाशो स्वत्यत्वं जित्वा प्रान्ते विनाशस्तु । लग्नपतावन्त्यस्थे प्रष्टा वश्यति परोऽरत्तपे पष्टे ॥ ६४ ॥ खपतो लग्ने प्रष्टुस्त्यंशेऽस्ते रिपोः सहायवलम् । यन्स्यश्चित्ता रवीन्द् तस्य वलं सुसरिके हानिः ॥ ६४ ॥ यन्स्यश्चित्ता रवीन्द् तस्य वलं सुसरिके हानिः ॥ ६४ ॥

लक्षपती=लमेशे, ऋत्तपतेः = सप्तमेशात् पर्ित्रशायमुयशिले = ह।३।१०।१९
एतद्व्यतमस्याने सप्तमेशेन मुयशिले खित ह्योः = दुद्धयती राशोः हनेहः = स्रिधः
स्यात् । यदि लग्नपती तद्वग्रह्यस्य स्थ्यमतः स्यात्वा स = प्रष्टा मृषः युद्धे
स्यात् । यदि लग्नपती तद्वग्रह्यस्य स्थ्यमतः स्यात्वा स = प्रष्टा मृषः युद्धे
स्यात् । यदि लग्नपती तद्वग्रह्यस्य स्थ्यमतः स्यात्वा स = प्रष्टा मृषः युद्धे
स्यादः । एतं ग्रुणे तिह्मन् लग्नेशे विप्रविनष्ट = स्रात्वाते, तदा
प्रप्तिनीवहथे = सप्तमेशप्रह्नीवराशिगते, वा स्रह्वपती=सप्तमेशे केन्द्रे=१।४।७।९०
स्यानस्ये, वा स्रक्ते तथा प्रष्टुः राजः हानिः=क्षतिः प्रवक्तस्या = वाच्या । लग्नात = लग्नराशितः, स्रधः = पूर्वराययादी शुमे = शुभन्नहे सित, मन्दे = मन्दगतिब्रहे
च उपि = लग्नातपुरतः हियते सित प्रष्टुः शुभः=सत्युष्ठवः, सहायः स्यात् । लग्नपती=लग्नेशे, रन्ध्रस्थे=स्रष्टमस्थे, रन्ध्रातिमुथशिले=स्रष्टमेशत्यशाले सित प्रष्टुः
मृतिः = प्राणघातः स्यात् । वा सप्तेशे=सप्तमेशे, धनसंस्थे=द्वितीयस्थानगते, धनेशस्तन्यशिले = द्वितीयेशप्रहेश्थशाले सित (रिपो:=शन्नोः, प्रतिपक्षिणः, नाशः=क्षवः

स्वात् । वा लग्नेशदशमपत्योः = लग्नेशकमेंशयोः मुयशिलतः = इत्यशालतः खकाशात, पृच्छक्रस्य जयवीये वाच्ये । एवं तुर्यास्तपयोः=चतुर्यशास्तमेशयोयोंगे शत्रोः जयः श्रेयः । श्रत्र उभयवर्गे=वादिप्रतिवादिनोर्षि वर्गे केन्द्रे, तत्पतिकृतसृथशिले = स्व-स्यामित्रहेत्यशाले, तयोर्वेलं चिन्त्यं, यस्य वर्गेशस्य वलाधिस्यं, तस्य जय इत्यूहः कार्य । चरराशौ यदि पूर्वोक्तयोगस्य सवलत्वं स्यात् तदा पूर्वं जित्वाऽपि प्रान्ते वि-

नाराः = पराजयः, स्यात्, वा लग्नपतौ = लग्नेशे, अत्यस्थे = द्वादशस्थानस्थे सित् प्रष्टा जनः नश्यति, अस्तपे = सप्तमेशे, जष्टे सित परः = शत्रुः, नश्यित, अपतौ = दशमेशे लग्ने, तदा प्रण्डुर्जयः स्यात् । वा तुर्वेशे = चतुर्थेशे अस्ते = सप्तमे सित्, रिपोः = शत्रोः सहायग्लं अनेत् । वा रवीः दू यन्मुथशिलौ = येन प्रहेण कृतमुर्थाराः लौ, तस्य वलं श्रेयम्, मुसरिफे योगे तु हानिर्याच्या ।। ८८-९५ ॥

आषा - छग्नेश यदि सप्तमेशसे ६।३।१०।११ इन स्थानों में सप्तमेश के साथ सुयशिल योग करता हो तो युद्ध में दोनों में सिन्ध होती है। यदि उन्नेश होनों के सध्यमें हो, तो पूछ्ने वाला युद्ध में नीचे गिर कर शत्रु से वध्य होता है। छग्नेश मन्दगित ग्रह हो और चन्द्रमा से कव्छ योग करता हो, और शीम गित्रह से आगे हो तो पूछ्ने वाले की जय होती है। इस तरह उन्नण युक्त उग्नेश यदि अस्तंगत हो, सहसेश के नीच राश्चि में स्थित हो, या सप्तमेश केन्द्र में हो, सप्तमेश हो, तो पूछ्ने वाले कीं हानि कहनी चाहिये। या उपन से पीछे ग्रम ग्रह हो सन्दगित ग्रह उन्न से आगे हो, तो अच्छा भला आदमी सहायक होता है। यदि उग्नेश सोह हो हितीयेश से इत्यशाल करता हो, तो शत्रु का नाश होता है। यदि उन्नेश दशमेश में हो, द्वितीयेश से इत्यशाल करता हो, तो शत्रु का नाश होता है। यदि उन्नेश दशमेश में मुथिशल योग हो, तो पूछ्ने वाले की की का नाश होता है। यदि उन्नेश दशमेश में मुथिशल योग हो, तो पूछ्ने वाले की बा वाश होता है। यदि उन्नेश दशमेश में मुथिशल योग हो, तो पूछ्ने वाले की बा वाश होता है। यदि उन्नेश दशमेश में मुथिशल योग हो, तो पूछ्ने वाले की बाय भीर वल कहना चाहिये॥ ८८-९२॥

इस प्रकार चतुर्थेन सप्तमेश के संयोग में शत्रु की जय कहना। दोनों के वर्ग यदि केन्द्र में हो, और अपने स्वामी प्रहसे इत्थशाल करता हो, तो वहां दोनों के वल विचार कर जिसका विशेष हो, उसकी जय कहना ॥ ९३ ॥

चरराणि में यदि पूर्वोक्त योग होता हो, तो पहले जीत कर एँ छै पराजय हो। या लग्नेश वारहवें में हो, तो पूछने वालेका नाण हो। यदि ससमेश छुटे स्थान में हो, तो शत्रु मरता है। दशमेश यदि लग्न में हो तो पूछने वालेकी जयहोती है। यदि चतुर्थेश सप्तम में हो, तो शत्रु को सहाता होती है। रिव चन्द्रमा जिस प्रहसे ह्रथशाल करता हो, उस प्रह का वल जानना, वहां सूसिरफ योग होता होतो, पूछने वाले की हानि होती है॥ ९४-६४॥

इ्रायप्टमस्थानपृच्छाविचारः।

श्रय नवमस्थानपृच्छायां गमनप्रथमाह—

सम गमनं भविता कि नवेति लग्नेश्वरे न वा केन्द्रे ।
नवमेशमुथिशले सित नवमेशे वा भवेद्रमनम् ॥ ६६ ॥
लग्नस्थे नवमपतौ लग्नाधिपमुथिशले च सञ्चारात्।
रिहतो याति पुनर्ना नवमहशा विजते योगे ॥ ६७ ॥
लग्नपतौ केन्द्रस्थे सहजग्रहमुथिशले च विक्रेरे ।
गमनं स्यादिसन्या केन्द्रे कृरे च नास्ति गतिः ॥ ६८ ॥
श्रास्ते कृरेऽपि च यत्कार्ये निर्याति विद्यमत एव ।
श्राकाशस्थे पापे राजकुलाउन्येष्ठतो निजाद्वाऽपि ॥ ६६ ॥
नवमेशे मुथिशलगे लग्नाधोशेन पापरिपुद्दछे ।
गमनेऽवसानतः स्यात्पृष्टुः कष्टं च्योऽर्थस्य ॥ १०० ॥
लग्नेशे नवमेशे मुथिशलकृति रन्ध्रसप्तमे कष्टम् ।
उद्देथे यस्मन्यायाद्विनिःसृतिः स्यात्मुखकरः पन्थाः ॥१०१॥

कस्यापि कार्यस्य कृते सम गमनं भिषता १ वा कि न भिषता १ इति प्रश्ने लग्नेखरे = लग्नेशे केन्द्रे = १।४।७।१० एतदन्यतमस्यानस्ये, नवभेशम्यशिले = नवभेशे थशाले सित, नवभेशे केन्द्रे लग्नेशमुयशिले सित गमनं भवेत् । वा नवभगतौ लग्नस्ये लग्नाधिपमुयशिले=लग्नेशित्यशाले सित, सघारात्=चलनात, रिहतः याति = गमनं न स्यादित्यर्थः । वा तादृशे योगे नम्मदृशा विकिते सित ना= पुरुषः पुनः गमनं न याति । लग्नपतौ=लग्नेशे, केन्द्रस्ये, सहजमहमुयशिले=सहज्ञ-भावस्यप्रहेत्यशाले, सित, तथा विकूरे=पायरिहते, तदा गमनं स्यात् । वा प्रस्मिन् एव योगे कूरे=पापे, केन्द्रे खित गितः=गमनं न प्रस्ति । वा करे पापे प्रस्ते=सममस्ये, तदा यत्कार्ये, निर्याति = निर्यंच्छिति तत्कार्यं प्रत एव विक्नं स्यात् । वा पापे खाकाशस्ये=दशमस्ये, सित तदा राजकुलात=राजवंशात् ज्येष्ठतः = ज्येष्ट्यन्धुनर्गात् वा निष्यात् = स्वकीयाज्जनात् विक्नं स्यात् ।

नवमेशे लग्नाधीशेन सुयशिले, पापरिपुद्दे सित तदा गमने = यात्रायां, प्रष्टुः प्रयंनकर्त्तुः, श्रवसानतः कष्टं = शरीरक्लेशः, श्रर्थस्य = धनस्य, क्षयः=नाशः स्यात् । ग नवमेशे लग्नस्थे, मुयशिलकृति = इत्यशालयोगकारके रन्ध्रमक्षमे = श्रष्टमसमे सित कष्टं वाच्यम् । यहिमन् उदये यायात् = गच्छत् , तत्र विनिःसृतिः = विशेषेण निःसरणं तथा पन्थाः = मार्गः, सुखकरः स्यात् ॥ ९६ - १०९ ॥

भाषा—सेरी यात्रा होगी या नहीं ? इस प्रश्न में छग्नेश यदि केन्द्र में हो और नवसेश से इत्यशाल होता हो, तो यात्रा कहना । या नवसेश लग्नमें हो, जन्मेश से इत्यशाल होता हो तो यात्रा नहीं होती है । या नेसे योग में नवम हिंह से रहित-हो, तो यात्रा नहीं होती है । या लग्नेश केन्द्र में हो. और स्तीय स्थान स्थित मह से इत्यशाल होता हो, और पाप मह से रहित हो, तो यात्रा होती है । या इस योग में पापमह केन्द्र में हो तो यात्रा नहीं होती । या पापमह सतम में हो, तो जिस काम काज के लिये चले उस काम में विद्यन हो जाय । या पापमह दशम में हो, तो राष्ट्र इक से तथा यदे आदमी से, अपने वन्ध्रवर्गों से कार्य में वाधा पहुँचे ॥ १६–१०१॥

लग्नान्मार्गातुभवो व्यास्तः कार्यं समराहतिस्थानम् । भूमेः कार्यं परिणतिरेवं लग्ने शरीरहुखम् ॥ १०२ ॥

त्तरनात् = तरनराशिवशात् , मार्गानुभवः = मार्गमुखदुःखानुभवः, व्योम्नः = दशमात् स्थानात् कार्यं=क्तंव्यकृत्यविचारः स्यात् । स्मरात्=सप्तमस्थानात् , गति-स्थानं=गन्तव्यस्थनक्षानं भवति । भूमेः = चतुर्थस्थानात् , परिणतिः = कर्त्तव्यका-र्यपरिणामः, स्थात् । एवं लग्ने शरीरसुखं चिन्त्यम् ॥ १०२ ॥

आपा—छम्म से रास्ता का सुखदुःखातुभव होता है। दशर्चे स्थान से कर्तैञ्य कार्य का विचार होता है। सातर्वे से जाने की जगह का विचार होता है। चीथे स्थान से परिणाम का ज्ञान होता है। और छग्न से शरीर सुख का विचार होता है॥ १०२॥

## श्रय कार्यसिद्धयसिद्धियोगमाइ—

दशमे शुभे च सिद्धिः कार्यस्यास्ते प्रयाति यत्स्थाने । तत्र शुभं च चतुर्थे परिणामः सुन्दरः कार्ये ॥ १०३ ॥

दशमे शुमे सित कार्यस्य सिद्धिः स्यात् , अस्ते = धप्तमे शुमे सित वतस्थाने अयाति तत्र = तत्स्थाने शुभं वाच्यम् । चतुर्थे शुभग्रहे सित कार्ये सुन्दरः = शोभनः परिणामः भवति ॥ १०३ ॥

आषा—दशयस्थान में ग्रुअग्रह हो, तो कार्यं की खिद्धि होती है सप्तमस्थान में ग्रुअग्रह हो, तो जिस स्थान में जाता है, वहां ग्रुभ होता है। चौथे स्थान में ग्रुअग्रह हो, तो कार्यं का नतीजा अच्छा होता है॥ १०३॥ त्रय कार्ये कृतः कृतो भयसम्मवस्तदाह— लग्नेदां शशिनं वा यः कृष्स्तुद्ति तत्र मनुजर्ने । मनुजितराशिके वा तदा भयं द्विपदतो गन्तः ॥ १०४ ॥ जलराशौ वारिभयं चतुष्पदर्ने तथाऽश्वादेः । घटचापे द्वमकंटकभयं हरौ व्याव्यस्तिहादेः ॥ १०४ ॥

यः क्रूरः = पापत्रहः, यत्र राशौ लानेशं = लानस्वामिन वा शशिनं = चन्द्रं, तुद्दित=पीडयति, तत्र राशौ यनुवार्थं=द्विपद्रशाशौ=मिथुनकन्यः त्रहेषु, वा यनुवात्रिराशिके = द्विपद्रशित्रिराशिके च वित गन्तुः=प्रश्यातुः द्विपद्तः = मानवात् अयं वाच्यम् । प्राय तत्र जलराशौ=जलचरराशौ सित वारिभय = जलचरनकमकरजीव-भयं, वा जलनिमज्जनभयं वाच्यम् । प्राय तत्र चतुवाद्धं = मेवश्वधराशौ सित प्रश्यादेः=घोटकादेः पशोभयम् । घटचापे = कुम्भधनुवारन्यतरे द्वमकण्यक्रमयं = वृक्षप्रतक्षण्यक्रवेधनपीडनं वाच्यम् । इरी=सिंहे, व्याप्रसिंहादेः भयं वाच्यम् ॥१०४-१०५

भाषा—जो पाप ग्रह टक्नेज या चन्द्रमा को पीड़ित करे, वहां जो राशि हो, सो यदि द्विपद ( मिश्रन कन्या तुला) हो, या द्विपदराशि के त्रैराशिक हो, तो मनुष्य से भय हो, वहां यदि जलचरराशि हो, तो गोह, मगर जलचर जीव से, या जल हो में द्ववने का भय हो। वहां यदि चतुष्पद राशि हो, तो घोदा आदि पशुओं से दर हो। यदि दुरुभ, चनु में हो, तो पेद से कोटे से भय हो, सिंह हो तो न्याम से सिंह से भय हो॥ १०४-१०५॥

श्रथ नगरप्रवेश लाभालाभग्रस्तः —
नगरप्रवेशतो ऽस्मात् फलमःस्त न वा प्रवेशलग्नमिह ।
तिस्मन्यनपे वक्ते नो हरणं कार्यसिद्धिर्वा ॥ १०६ ॥
श्रातिचरिते वहुद्विसं हरणं नो कार्यसिद्धिरोषद्पि ।
नगमतृतीयगतेऽस्मिन्कार्यं कृत्वाऽऽश्रु निजयुरं याति ॥ १०७ ॥
लग्ने कर्मण्याये धनपयुते शोभनं क्षेयम् ।
सक्तरसप्तमस्थे पथि विद्याङभकटकञ्चतुर्थस्थे ॥ १०८ ॥

श्रास्मात् नगरप्रवेशतः फलं = लाभादिकं फलं श्रास्त, न वा १ इति प्रश्ने इह प्रवेशलग्नं साध्यं तत् प्रवेशपुरं क्षेयम् । तिस्मन् लग्ने धनपे = धनेशे सित, वा वक्षे सित हरणं = श्रावस्थानं, वा कार्यसिद्धिनं स्यात् । लग्नस्ये धनपे श्रातिचरिते = श्रातीचारे, सित बहुदिवसं = चिरकालं, हरणं = स्थितिः, नो भवति, कार्यसिद्धिर्णि इंधत् = स्वरा अवित । थिंद् आस्मिन् = धनेशे नवसनुनीयगते तदा कार्यं = स्वार्थ-सिद्धि छ्रता आशु = शीघ्रं निजपुरं = स्वित्धासत्थानं, याति । वा धनपयुते = धने-शयुते लग्ने सित, वा धनपयुते कर्मणि = दशमे सित, वा धनगयुते आये = एकादशे स्रोत कार्यं शोभनं ज्ञेयम् । वा धनपे सकूरसप्तमस्थं = पापाकान्तसप्तमस्थिगते सित विद्यान् = भागें वाधावहुलान् वदेत् । वा धनपे सकूरचतुर्थस्थे तदा मार्गे सक्तरकं कलहः वाच्यम् ॥ १०६-१०=॥

भाषा—हस नगर ( शहर ) में जाने से मुसे छात्र होगा या जुकसान होगा ? इस प्रश्न में द्वितीनेश छान में हो, वकी हो, तो वहां ठहरना नहीं होता है। या छान-स्थ धनेश धित्वारी हो, तो जादे दिन तक वहां न ठहरे, कार्यसिद्धि भी थोड़ी हो। यदि धनेश नव में तीसरे में हो, तो कार्य सिद्ध करके अपने घर जाय। या धनेश छान में दशम में या एकादश में हो, तो काम कार्य अच्छा कहना। यदि धनेश पापप्रह से युक्त सममराशि में हो तो रास्ता में विवन वाधा हो। यदि चौथे स्थान में पापयुक्त धनेश हो, तो हास्ता में किसी से झगड़ा हो॥ १०६~१०८॥

हति नवसस्थानपृच्छ।विचारः ।

श्रथ दशमस्यानपृच्छ।यां तावद्राज्यासिप्रश्नमाह—
राज्याप्तिप्रश्नलग्ने लग्नेशे शिशानि वा नभःपतिना ।
कृतसुथशिलेऽम्बरदशा राज्यं रूपक्रमाद्भवति ॥ १०६ ॥
अन्योग्यभवनगमनात्म्रराभावेऽथ चिन्तितप्राप्तिः ।
लग्नस्थे वाऽन्येन च सौम्येनाम्बरस्य सुथशिलेऽप्येवप् ।
पापादिते तु मन्दे निकर्दाभूयोत्तरस्यो राज्यम् ॥ ११० ॥
भूमिस्थे कृरदशा त्वपवादः शुभदशा कोतिः ।
मन्दे वलेन स्रमणात् राज्यप्राप्तिभवेत्प्रष्टुः ।
लग्नाध्यती स्वगृहे लाभे राज्यस्य तुंगगे भोमे ॥ ११२ ॥
लग्नाध्यराधिपौ यदि कंवृलो केन्द्रगेन्दुसुथशिलतः ।
खत्तमराज्यात्रातिः स्वर्चस्थे चेन्दुतो विपुला ॥ ११३ ॥

राज्याप्तिप्रश्नलग्ने, लग्नेशे=लग्नपतौ वा शशिनि = चन्द्रे लभःपतिना= दश्रमेशेन, कृतमुथशिले सित अम्बरदृशा दृष्टे तदा रूपकमात्=स्ववंशानुसारेण राज्यं भवतीति ॥ १०९ ॥

तयोर्लग्नेशदशमेशयोः अन्योन्यभवनगमनात् = परस्परराशिस्थितस्वात्,

यथा लग्नेशः कर्मणि, कर्मेशो लग्ने सित तथा च तयोः स्थाने क्रूराभावे = पापः
युतिदृष्टिसम्बन्धवर्जिते, तदा तु ख्रिक्तितप्राप्तिः = श्रप्रयासेन राज्यलामः, स्यात् ।
वा लग्नस्थे ख्रम्बरस्य = दशमस्य नाथे ख्रन्येन सौम्येन = श्रुमेन सुयशिले
सस्यय्येवं फलं वाच्यम् । उक्तयोगे मन्दे=सन्दगतिग्रहे, पापादिते = पापाकानते
सित राज्यं निकटीभूय, ख्रधुना लच्धं लच्धिमिति सम्भवं दृष्ट्वाऽपि परिणामेऽध
उत्तरित ख्रथाद्वाज्यस्य ख्रप्राप्तिः भवेत् ॥ ११० ॥

तश भूबिस्थे = चतुर्थ स्थानस्थित बलवित मन्दमहे, क्रूरहराा = ज्ञुतहृष्ट्या = ११४।०१० हरा। सुथिशिले सित, अपवादः=लोके अपकीर्तिः सम्भवेत् । ताहरी मन्दमहे युज्ञहरा। सुथिशिले सित कीर्तिः स्यात् । वा मन्दमहे युज्ञवित सित क्रूरवियुक्ते = पापसंयोगहिष्टरिहते, तदाऽपि कीर्तिः स्यात् । तदा तु राशी = चन्द्रः विवलः, मन्दे=सन्दगतिशहे, अपले = बलहीने, न = निह, सित अर्थाद्वलयुक्ते सित, तदा प्रष्टुः अमणात् = अनेकस्थलसञ्चारात्, राज्यप्राप्तिः भवेत् । वा लग्नाधिपतौ स्थिष्ट्दे=लग्ने, ( एवं कर्कसिंह्लग्नयोरेव, रिवचन्द्रयोरेकराश्यधिपत्वात् । कर्कसिंह्नमिन्नजन्ने तु कुन्नादीनां तन्नाथानां राशिद्वयाधिपत्वान्नगनिन्नं स्थानमिप स्वयद्दं भविते । यथा वृत्रलग्ने लग्नेशो सुनः कन्यायां, तदा लग्नेशो लग्निभन्ने निन्नगृहे भवतीति श्रेयम् ) । अर्थात् लग्नेशो स्वराशिगते, भीमे = कुन्ने, तुन्नगे = स्वोच्चराशिगते, तदा राज्यस्य लामः वर्ग्नः ॥ १९१०-१९२ ॥

यदि लग्नाम्बराधिपी = लग्नेशदशमेशौ वेन्द्रगेन्दुमुथशिलतः = केन्द्रस्थवन्द्रे त्थशालयोगतः सतः कम्बूली, तदा उत्तमराज्यावाप्तिः स्यात् । वा लग्नेशदश-मेशौ स्वर्धस्थे = कर्के स्थितात् इन्दुतः = चन्द्रात् , सुथशिले, विपुला राज्यप्राप्तिः भवति ॥ ११३॥

भाषा—मुझे राज्य मिलेगा, या नहीं ? इस प्रश्न में लग्नेश या चन्द्रमा दशमेश के साथ इत्यशाल करें, और दशम दृष्टि से दृष्ट हों, तो अपने वंश के अनुसार राज्य मिलता है ॥ १०९ ॥

यदि छन्नेश दशम में दशमेश छन्न में, हों, उन दोनों ( छन्न दशम ) स्थान में यदि पाप-सम्बन्ध नहीं हो, तो एकाएक विना प्रयास से ही राज्य छाभ होता है। या दशमेश छन्न में हो, किसी एक शुभश्रह से इरथशाछ करता हो तो भी अचिन्तित राज्यछाभ कहना। और यदि उक्तयोग में मन्दगति ब्रह पापब्रह

खें बाकान्त हो तो राज्य ( अव मिला अब मिला ऐसे ) नजदीक बाकर भी

नहीं मिले ॥ ११० ॥

वहां यदि बळवान् सन्दगतिग्रह चौथे स्थान में हो, और पापहिष्ट या चुतहिष्ट से देखा जाय, तो छोगों में अपवाद फेळता है। और यदि वैसे मन्दगतिग्रह गुभग्रह से दृश्यशाल करता हो, तो छोगों में यश होता है। या बळवान् मन्दगतिग्रह पाप ग्रह के संयोग या दृष्टि से बिखत हो, तो भी कीत्ति ही होती है। यदि चन्द्रमा दुव्छ हो मन्दगित ग्रह भी बळ होन नहीं हो, तो पूळुने वाले को अनेक स्थान में जाकर प्रयास करने से राज्यलाभ होता है।

या टरनेश अपने वर में हो, मङ्गळ अपने उच्च ( अकर ) ही ही, तो राज्य का लाभ होता है ॥ १११–११२ ॥

यदि उपनेश और ब्रामेश को कन्द्रस्थान स्थित चन्द्रमा से इत्थशाल होने से कम्बूल योग होता हो, तो उत्तम राज्य की प्राप्ति होतो है। या उपनेश दशमेश को अपने राणिस्थित चन्द्रमा से इत्थशाल होता हो, तो पर्ण राज्य (विस्तृत राज्य) का लाभ होता है ॥ ११३ ॥

अथ कार्यसिद्धिप्रश्नमाह —

यत्रर्ते लग्नेशस्तर्गातरश्चेभे गृहे तदा कार्यम् । न स्यादस्ते कष्टाद्शमदशा कटुकता कार्ये॥ १९७॥

लानेशः यत्र = यहिमन् ऋचे = राशो भवेत् , तत्रतिः=तत्स्थाननायः श्रशुभे= श्रशुभावदे = (६१८१२) गृहे भवेत् तदा कार्णन स्वात् । वा लग्नेशे श्रहते= सूर्यकराकान्ते, तदा कष्टात् = वलेशात् , श्रत्यन्तप्रयासात् कार्यं वाच्यम् । यदि तादृशे योगे दशमदृशा दृष्टे, तदा, कार्यं करुकता = कलहः स्यात् ॥ १९४॥

भाषा—रुष्नेश जिस राशि में हो उसका स्वामी यदि अनिष्ट (६।८।१२) स्थान में हों तो कार्य नहीं होता है। वा रुप्नेश अस्तंगत हो तो अत्यन्त क्लेश से कार्य कहना। यदि वैसे योग में दशमदृष्टि से ऐसे तो कार्यमें छगड़ा हो जाता है ॥१९४॥

श्रवैतद्राज्यताभेन मम कीहराः परिणामः स्यादिति प्रश्ने विचारमाह— राज्यप्राप्तो सत्यां यदि चेच्छति को अप परिणातं च तदा । लग्नं दारीरकार्यं गृहकर्मास्तं नभश्च राज्यार्थम् ॥ ११५ ॥ लाभो मित्रस्यार्थे चतुर्थकं कर्मणोऽवस्तितये च । द्रव्यं धनाय सहजं भृत्येभ्यो रिपुकृतेश्च वैरिभ्यः ॥ ११६ ॥ पतैः श्रुभैः शुभं स्यादशुभे वामं च सर्वकार्याणाम् । विश्वस्वामिनि भौमे नीचस्थे पारदारिके व्ययस्त् ॥ ११७ ॥ जीवे धर्मायरिपौ गुरुपूजाये सिते विलासाय ! वाणिज्याय से पुनरिन्दौ मुधिशालिनि चान्यथाऽन्यर्थम् ॥११८॥ लग्नपतौ पतितस्थे विदल्ले राज्यात्ययस्तु कम्बूले । कोऽपि गुणः स्यारपापाकांतैरग्रुभं च्युतौ भवति ॥ ११६ ॥

राज्यशासी = राज्यलामे सित यदि कः श्रिप राजा तस्य = राज्यलाभस्य परिणित=परिणामं झातुम् च इच्छिति=श्रमिलवित, तदा लग्नं शरीरकार्यं वोध्यं, श्रस्तम् = सप्तमभवनं गृहकर्मं शेयम् , नभः=दशमस्थानं राज्यार्थम् , वोध्यम् । चतुर्यं कं
स्थानं मित्रस्यार्थे लाभः इति चिन्त्यम् । तथा कर्मणः = कार्यः य श्रवसितये=परिणाबाय च शेयम् । तथा द्रव्यं = द्वितीयस्थानं धनाय = धनलामाय, चिन्त्यं, सहजं =
सृतीयस्थानं, सृत्येभ्यः = स्ववेभ्यः, वैरिभ्यः=शत्रुभ्यः = षष्टस्थानेभ्यः, रिपुकृतेः =
शत्रुहेतोखिन्त्यम् । तः स्थानः श्रुभः=शुभस्वामिकः श्रुभयुत्रहृष्टेः सद्धः शुभं स्यात् , तथा एतेरशुभैः पागस्यव्यव्येः = सर्वकार्याणां वामं = विलोमं वोध्यम् । वित्त
स्वाधिन = धनेशे, भौभे वीचस्थे स्रति तदा पारदारिवे=परस्रीविषयके कार्ये व्यय
कृत स्थात् ॥ १९४-१९७॥

वा धनेशे जीवं धर्मायरिपौ=९११११६ सित, गुरुपूजाये व्ययकृत । द्वितीयेशे खित=शुके धर्यायरिपौ जित विज्ञासाय=मनोविनोदाय व्ययकृत । द्वितीयेशे छे=बुधे धर्मायरिपौ सित तदा वाणिज्याय व्ययकृद् भवति । पुनस्तादशे योगे इन्दौ = चन्द्रे, सुर्थाश्चिन चित अन्यथा अर्थम् , बोध्यम् , अर्थात् दुर्भावं विद्याय सद्भावेन व्ययं करोति ॥ १९८ ॥

लग्नपती=लग्नेशे, पतितस्थे = पापप्रहस्थानगते, वा स्त्रानिष्टस्थानस्थिते, विकः हो = बलहीने सित राज्यात्ययः=राज्यनाशः स्थात् । तत्र कम्बूले सित = चन्द्रकृते-त्यशालपूर्वककम्बूलयोगे च सित कोऽपि = विशेषः, गुणः स्थात् । पापाकान्तैः=पां-पशुतदृष्टियोगकारकैर्प्रहैः च्युतौ = राज्यत्यागे स्त्रशुभं भवति ॥ १९९ ॥

भाषा— मुझे राज्य मिळने पर नया नतीजा होगा? इस प्रश्न में लग्न को शरीर सम्बन्धी कार्य समझना। सप्तमस्थान को धरेलू काम काज समझना। दशमस्थान को राज्य का प्रयोजन समझना। चतुर्थस्थान को मित्र के लिये लाम समझना। श्रीर कार्य के परिणाय भी जानने के लिये समझना। और दूसरा स्थान धन लाम के

िं समझना । तीसरा स्थान सेवक नोकर के ढिये, और वह एयान शतुओं के ढिये समझना ॥ १९५-१९६॥

इन स्थानों को शुम (शुमस्वामिक, शुमस्थानस्थित, शुम्न — सुत — स्ट ) होने से सब कामों में शुम कहना। और उन स्थानों को अशुम्न (अशुमस्वामिक, अशुमस्थान स्थित, अशुम-युत-हृष्ट ) होने से सब काम कानों में अशुम कहना। यहि द्वितीयस्थान का स्वामी मङ्गळ होकर नीच में हो, अर्थात् मोन तुळा राशि प्रश्न छन्न हो, तो परस्त्री के वारे में खर्च करने वाळा होता है ॥ ११०॥

यदि द्वितीयेश बृहस्पित होकर १११११६ इन स्थानों में हो, तो गुरुलेश में धन लगावे। यदि द्वितीयेश शुक्र होकर ११११६ इन स्थानों में हो तो भोग विलाल में खर्चा करे। यदि द्वितीयेश बुध ९११११६ इन स्थानों में हो, तो न्यापार में धन लगावे फिर भी उक्त योगों में चन्द्रमा से इत्यशाल होता हो तो दुर्भाव बदल कर सद्भाव में खर्चा करे॥ ११८॥

यदि लग्नेश पाप के राशि में हो, या पाप−हूषित स्थान में हो और हुर्वल हो तो राज्यनाश होता है। वहां यदि चन्द्रमा से कंत्र्ल योग होता हो, तो राज्य स्याग के समय पर भी विशेष कोई गुण ही होता है। यदि उक्त योगकारक ब्रह पापों से आकान्त हो, हरधशाल संयोग आदि सम्बन्ध करता हो, तो राज्यत्याग के समय अश्चम ही कहना॥ १९९॥

श्रय मन्त्रिविषयकपृच्छ।यामाह्-

नरपतिस्विचरनेहप्रश्ने कम्बूबलप्रसप्तयोः।

मुथशिलयोः ग्रुभदृष्ट्या ग्रुभता राज्ये सिथः स्नेहः ॥ १२० ॥
नरपतिसनिवस्नेह्प्रश्ने नरपतेः = राज्ञः, सनिवस्य = मन्त्रिणः, परस्परं स्नेहस्य=प्रेम्णः प्रश्ने, भूपमन्त्रिणोर्मिथो प्रेम स्थास्यति न नेति प्रश्ने, कम्बूललग्नसस्मयोः = क्योः = कम्बूलयोगघटनपूर्वकलग्नसस्ययोः स्थानयोः शुभदृष्ट्या मुथशिलयोः = घटितेत्यशालयोगयोः सतोः राज्ये तयोर्भूपमन्त्रिणोर्मिथः स्नेहः स्यात् ॥ १२० ॥

आपा—राजा और मन्त्री में परस्पर एक से दूसरे को प्रेश बना रहेगा या नहीं ? इस प्रश्न में छप्न को राजा, सप्तम को सन्त्री जान कर छम्न और सप्तमस्थान में कम्बूछ योग होता हो, और दोनों स्थान को शुभ ग्रह से इत्यकाल होता हो, तो राज्य में राजा सन्त्री को परस्पर प्रेम कहना ॥ १२०॥

धर्यतद्राज्यं चरं स्थिरं वा भवेदिति प्रश्ने विचारः— राज्यं चरं चा लग्नपगगनेशयोः सहयोः । यदोको मन्दः स्यारकेन्द्रे तरिस्थतमतो उन्यथा चाच्यम् ॥१२१॥ यदि वा स वाममार्गे भूमो वा प्रच्युतिर्भवेत् पूर्वम् । कृष्वूले स्रति लभते शीवन्त्वथ मुसरिफे न पुनः ॥ १२२ ॥

इदं सम राज्यं चरम्=श्रविरस्थायि, वा स्थिरम् = श्रवलम् , भविष्यति १ एवं प्रश्ने लाजपगगनेशयोः = लाजेशदशमेशयोः प्रह्योः मध्ये यदि एकः प्रहः मन्दः= सन्दगतिः केन्द्र १।४।७।१० स्यात्तदा तद्राज्यं स्थिरं = श्रवलं वाच्यम् , श्रन्यथा केन्द्रशिष्णस्थाने स्यात्तदा चलं वाच्यम् ।

यदि वा स सन्दर्गतिप्रहः वामपार्गे = वक्रे, भवेत् , वा भूमौ = चतुर्थे तदा पूर्वे प्रस्युतिः भवेत् । पक्षात् कस्वूले सति शीघं लभते । स्रयं मूखरीक्योगसम्भवे जाते

तु पुनर्न लभते ॥ १२१-१२२ ॥

सापा—यह राज्य स्थिर रहेगा ? या अस्थिर रहेगा ? इस प्रश्न में छन्नेश और दशमेश में जो मन्दगति यह हो, यह केन्द्र में हो, तो राज्य अचळ कहना। यदि केन्द्र से भिन्न स्थान में हो, तो चळ कहना॥ १२१॥

यदि मन्दगति ग्रह वको हो, या चतुर्थस्थान में हो, तो पहले राज्य का त्याग हो जाय, पीछे चन्द्रमा से कश्बूल योग होने पर जल्दी राज्य मिलता है। यदि मूसरीफ योग हो, तो फिर राज्य नहीं मिलता है॥ १२२॥

इति दशमस्थानपुच्छाविचारः।

अथैकादशस्यानपृच्छा-

मृष्तेगींरवलाभाशादि सम स्यान्न वेति चप्र श्ते । श्रायेशलग्नपत्थोः स्नेहदशा मुथशिले द्रुतं भवति ॥ १२३ ॥ रिपुदच्दया बहुदिवसैः केन्द्रे चायेशचन्द्रकम्बूले । बाच्या पूर्णेवाशा चरस्थिरहिःस्वभावगे स्वनामफलम् ॥ १२४ ॥ मन्दे क्रूरोपहते सूखाऽऽशाऽऽशु प्रखाशमुपयाति । क्रूरायुक्ते च श्रुमयुज्यधिकारवशेन सन्ध्याशा ॥ १२४ ॥

नृपतेः=राज्ञः, खकाशात् वस गौरवलाभाशादि=संमानप्राप्तयभिलाषाप्रश्वित फलं स्यात्र वा १ इति प्रश्ने खायेशलग्नपत्योः=लाभेशलग्नेशयोः स्नेहदशा=(३।४,९।९९) एतरस्यानदृष्ट्या सुयशिले = इत्थशाले सित द्वृतं = ऋदिति, तद्राजगौरवलाभादि फलं भवतीति ॥ ९२३ ॥

अथ लग्नेशलामेशयोः रिपुदृष्ट्या = शत्रुदृष्ट्या ( १।४।७।१०) सुवशिले सित बहुदिवसैः = विशेषदिनैः राजसंगानसौभाग्यलाभः सम्भवेत् । यदि च केन्द्रे आयेश-बन्द्रकम्बूले खति तदा पूर्णा=सम्पूर्णा इव आशा वाच्या, अर्थात् सस्वरमेष सफला श्वाशा स्वात् । चरस्थिरद्विःस्वभावमे आयेश वन्द्रकम्बूखे सति, स्वनामफलम् = स्व-नामानुसारं फलं वोध्यम् । यथा चरराशौ नृतमौरवप्राप्तिर्ने स्थिरा । भूरवाऽपि पुन-र्नेष्टा स्यात् । स्थिरे तु नृपगौरवं स्थिरं, द्विःस्वभावे त्भयात्मकं वाच्यम् ॥१२४॥

मन्दे = मन्द्गतिप्रहे, क्रूरोगहते = पापाकान्ते, स्ति आशा = राजगौरवाशा, आशु=शीघं, भूत्वा पश्चात् प्रणाशं विनाशं, उग्याति=गच्छति । अय यन्दे क्रूरायुके= पापसम्बन्धरहिते, शुभयुजि=शुभसंयोगहिष्टयुके च स्ति लब्ध्याशा = तहाजगौरव-प्राप्तिसम्भवः स्यात् ॥ १२५॥

भाषा—राजा से मुझे सम्मानकी भाषा होगी या नहीं ? इस प्रश्न में प्काद्शेष और ठवनेश को मित्रदृष्टिसे इश्यबाल होता हो, तो जब्दी वह भाषा फलती है ॥

यदि उन दोनों में शदुरिष्ट से इत्थशाल होता हो, तो जादे दिनों में राजा से संमान लाम की आशा होती है। यदि केन्द्रशान में लाभेश को चन्द्रमा से कंद्रल योग होता हो, तो जरदी वह आशा पूरी होती है। चर, स्थिर, हिःस्वमाच राजि में अपने नाम के अनुसार फळ कहना। अर्थात् चरराशि में छड़ ही दिनों के लिये, स्थिरराशि में सदा के लिये, हिःस्वभाव राशि में अनियत क्ष्य से राजगीरच प्राप्ति कहनी चाहिये।

यदि सन्दगति प्रह पापप्रह से पीदित हो, तो आशा शांत्र पूरी होकर पीछे नास भी हो जाय । और सन्दगति प्रह यदि पापप्रहसे युत एए नहीं हो, प्रश्युत ग्रुमप्रह से उतदृष्ट हो, तो राज गौरव लाभ की आशा पूरी होती है ॥ १२३–१२५ ॥

मम मित्रेण समं प्रीतिर्भविष्यति न वा १ इति प्रश्ने विनारः—
मित्रेण सह प्रीतिर्भविता लग्नेश्वरायपत्योश्व ।
प्रियदृष्ट्या सुथशिलतः प्रीतिर्वाऽन्योन्यगृहयानात् ॥ १२६ ॥
केन्द्रं स्थितयोरनयोर्मेत्री फिल पूर्वजातेव ।
पण्करगतौ पुरस्तादापोक्तिमतो महाप्रीतिः ॥ १२७ ॥
मम मित्रेण सह प्रीतिः = प्रेम, भविता = भविष्यति, न वैति प्रएवे लग्नेश्वराय-

सम सित्रेण सह प्रीतिः = प्रेम, भविता = भविष्यति, न वीत प्रश्न लग्नेष्राय-पत्योः = लग्नेशलाभेशयोः प्रियदृष्ट्या = स्नेट्दृष्ट्या (३१५१९१९१) दशा सुयशिल-तः = इत्यशालतः अन्योत्यगृहयानात् = मिथो गृहगमनात् प्रीतिः वाच्या । केन्द्र स्थितयोः अनयोर्लग्नेशलामेशयोर्स्यशिलतः पूर्वजाता एव मंत्री वाच्या । पणकर-गतौ तौ लग्नेशलामेशी तदा पुरस्तात् = अप्रे प्रेम बाच्यम् , परतो न च प्रीतिः । तयोर्लग्नेशलाभेशयोः, आपोक्लिमतः = ३१६१९१९ एसस्यानगतत्वाद् , महाभीतिः स्वात् ॥ १२६-१२७ ॥ आषा—सुझे मिन्न के साथ प्रोति होगी, या नहीं ? इस प्रश्न में उन्नेश छाभेश में परस्वर प्रश्न दृष्टि से इ्रथ्यताल होने से परस्वर एक को दूसरे के घर जाने से मिन्नता कहना। यदि केन्द्र में छन्नेश लाभेश को इत्यशाल होता हो तो पहले ही की मैन्नी कहना। यदि ये छन्नेश लाभेश पणफर में रहकर इत्यशाल करते हों, तो आगे सैन्नी हो, यदि आपोविल्म में होकर ने दोनों इत्यशाल करते हों तो अधिक प्रेम कहना॥ १२६-१२७॥

श्रय गुप्तकार्यसिद्धपृच्छामाह— गुन्तं कार्यमिदं मे सिद्धचित लग्नेश्वरेऽथ चन्द्रमसि । शुभ्रमुखवित्तलगे केन्द्रे तन्निकटे वाऽथ सिद्धिः स्यात् ॥ १२८॥

भे=भम, इदं=सनोगतं, गुप्तं=अप्रकटं, कार्यं सिद्धयति नवा १ इति प्रश्ने लग्ने-श्वरे अथवा चन्द्रमित = चन्द्रे, वेन्द्रे स्थिते, शुभमुपशितगे=शुमेरयशाते, सित वा केन्द्रस्थित्यभावे तिलकटे = केन्द्रसमीपे अर्थात् पणकरे सित सिद्धिः=कार्यस्य सिद्धिः स्थात् । आपोक्तिमस्थे नहि सिद्धिनित्यर्थाज्झायते ॥ १२८ ॥

आधा—मेरा यह गुप्त कार्य सिद्ध होगा या नहीं ? इस प्रश्न में रुग्नेश या चन्द्र-मा शुभ्रमह से इत्थवाल करते हुए केन्द्र में हीं, वा पणफर में हों, तो कार्य की सिद्धि होती है। अन्यथा नहीं ॥ १२८॥

इति लाभस्थानपुच्छाविचारः ।
श्रथ द्वादशस्थानपुच्छाविचारः—
श्रथ द्वादशस्थानपुच्छाविचारः—
रिपुविश्रद्वपृच्छायां चलचित पण्ठे रिपुः सवलः ।
द्वादशपे शुभद्दप्रे चलचित वाच्यं चलं प्रष्टुः ॥ १२६ ॥
रिपुविश्रद्वपुच्छायां नामोखारे रिपोर्वलिन्यस्ते ।
शुक्ते च द्वादशपे बलचित बाच्यं चलं प्रष्टुः ॥ १३० ॥

रिपुणा=शत्रुणा सह विमहो विरोधस्तत्सम्बन्धिन्यां प्रच्छायां वसर्वतिषष्टे=षष्ट्र भावें, वा षष्टेशे खति रिपुः=शत्रुः, स्वतः, निजापेक्षया प्रवतः स्यात् । द्वादशपे= द्वादशैशे बसवित च शुभदष्टे सति प्रष्टुः = पुच्छकस्य वलं वाच्यम् ॥ १२९ ॥

नामोचारे=प्रश्ने, श्रक्ते=सप्तमे बलिनि सित रिपोः=शत्रोः वलं वाच्यम्, वल-वित द्वादशपे ग्रुप्ते=श्रक्ते स्रोते प्रष्टुः वलं वाच्यम् ॥ १३०॥

आया-कृञ्च से विरोध के प्रश्न में पष्ठ आव या पश्टेश वळवान् होने से शत्रु

प्रबल होता है। हाद्वेश वा द्वाद्शस्थान बलवान् होने से प्रश्नकर्ता बलवान् होता है। शत्रु विग्रह प्रश्न में नाम के निकालने में सप्तम भाव था सप्तमेश बली हो तो शत्रु का बल कहना। हाद्वेश या द्वादश स्थान बलवान् हो तो प्रश्नकर्त्ता बल-वान् होता है॥ १२६-१६०॥

श्रय व्ययविषयपृच्छा —

ग्रुधयुत्तहष्टे सहययमग्रुक्षेत्तलयोगतो व्ययमनथात् । एवं भावेष्वलिवृद्धं सदसरफतं सुविया ॥ १३१ ॥

व्ययभावे शुभदृतदृष्टे सित सद्व्ययम् , अशुभेक्षणयोगतः=पापदृष्टिसयोगतः अनर्थाद् व्ययं भवति । एवम् अखिलेषु = सर्वेषु भावेषु सुधिया सदसरकलं = शुभाः शुभकतम् उद्यं=तर्क्यम् । अर्थायद्भावपे यद्भावे च शुभयुतदृष्टे तद्भावगं शुभकतम् । यद्भावपे यद्भावे चाशुभयुतदृष्टे च सित तद्भावजम् , अशुभकतं वाच्यम् ॥ १३१ ॥

भाषा—व्ययभाव या व्ययभावेश शुभग्रह से युत्त दृष्ट हो, तो सह्यय होता है। पापदृष्ट युत्त होने से अपव्यय होता है। इस प्रकार सब आवों के शुभाशुभ फल बिह्नान तर्क करें॥ १३१॥

इति लंचेपतो हादशभावप्रश्ननिरूपणस् ।

## अप विशेषप्रशाच्यापः।

तत्र पविकागमनवाह, तानिके समर्रिवहेन—
आगमने पृच्छायां लग्नेशे लग्नमध्यसंस्थेन ।
कृतसुर्थाशिले समेति हि खुस्मस्ततुरीयगे कष्टात् ॥ १ ॥
स्थानाचिलतः प्रश्ने लग्नपती सहजनवसगृहसंस्थे ।
लग्नस्थेन सुर्थाशिले पन्थानं वहति पथिकोऽयम् ॥ २ ॥
रम्भेऽथ धने तस्मिनाकाशस्थेन सुर्थाशिलेऽप्येचम् ।
केन्द्रस्थितेत्थशाले लग्नेचणवर्ज्यमेति न कदापि ॥ ३ ॥
लग्नाधिपती वक्षे लग्ने पश्यत्यसुत्र चन्द्रे चा ।
वक्षगमूर्थाशिले सित समेति पथिकः सुस्रं शोत्रम् ॥ ४ ॥
आगस्यस्थितलग्नपती शिशना कृतसुर्थाशिले द्रृतसुर्पेति ।
लग्नाहाऽपि चतुर्थाच्छुभाद्दितोयतृतीयगा चाऽपि ॥ ४ ॥
कथ्यन्ति नष्टलामं प्रवास्तिनधागमं त्वरितम् ॥ ४ ॥

त्रागमने = पथिकागमने, पृच्छ।यां यत्र कुत्रापि स्थाने स्थिते लग्नेशे लग्नमध्य-संस्थेन = प्रयमद्शमस्थानस्थितेन प्रहेण तत्रापि स्वाद्यार्थं खसमेशेन कृतमुर्थशिले खित सुखन् = अक्लेशम् समेति = समायाति । वा लग्नेशे अस्ततुरीयगे=सप्तमचतु-र्यस्थिते, लसमेशेन कृतसुर्थशिले सित कष्टात् प्रयासात् समेति । अत्र लग्नं = पथिकः । ससमराशिः = मार्गः । चतुर्थस्थानं = तस्य सुखम् । वितम् । द्वितीयन्तु धनमेव खर्वतः प्रसिद्धम् । तेवा बलावलविवेकेन परदेशागमनशोलस्य सर्वे विचार्यम् । एतदेव मूलांश्र्योक्तिश्वनारायेक्षया सूद्मम् ॥ १ ॥

स्थानात = इष्टस्यानात , अमुको जनखलितो न नेति प्रश्ने लानपतौ = लानेशे पहजनवमगृहसँस्थे = तृतीयनवमस्थ, लानस्थेन प्रहेण मुर्थाशि = इस्थशाले सित, अयं पथिकः पन्थानं नहति = मार्गे वर्तते ॥ २ ॥

वा तिस्मन् = लग्नपती रन्ध्रे = श्रष्टमे, वा धने = द्वितीये स्थिते, श्राकाशस्थेन= दशमस्थेन महेण मुश्रशिक्षे खित खित, एवं फलं = श्राधीत् पथिकः पन्थानं वहित । यदि तादशे लग्नेशे केन्द्रस्थितेत्थशाले लग्नेक्षणवज्ये = लग्नदृष्टिरहिते च खित तदा कदाऽपि न पश्चिकः एति = श्रायाति ॥ ३ ॥

ना लग्नाधिपती वकं, वा श्रमुत्र = लग्ने, चन्द्रे सति, वकगमूर्थशिले = वकीप्र-हैरयशाले खति, विकः सुलम् = अक्लेशं शीधम् = सत्वरं, समेति=समागच्छति ॥

वा श्वन्त्यस्थितसम्बातौ = द्वादशस्थानस्थिते सामेशो, शशाना = चन्द्रेण, इतसुथशिसे सति, पथिकः=मार्गवतों, दुतं = शोध्रम् उपैति = श्वागच्छति । स्वनात्, श्विष वा चतुर्थोत्, शुभात् = शुभग्रहाधिष्टितम्थानात् द्वितीयतृतीयगाः शुभग्रहाः नष्ट-स्वाभं, प्रवासिनः = पथिकस्य त्वरितम् श्वागमनम् = समागमं कथयन्ति ॥ ५९ ॥

आषा—परदेशी के जाने के प्रश्न में जिस किसी स्थान स्थित छनेशा को, छन्न या दशम स्थान श्थित किसी मह से इश्यशाल होता हो, तो सकुशल पथिक घर आता है, अथवा छन्नेश सहम चतुर्थ में श्थित हो, सहमेश से इश्यशाल करता हो तो कह से आता है ॥ १ ॥

किसी हृष्ट स्थल से अधुक व्यक्ति चला है या नहीं ? इस प्रश्न में लग्नेश मृतीय नवस में हो, लग्न स्थित यह से इत्थशाट करता हो, तो वह पथिक रास्ता में है, यह कहना॥ २॥

या लग्नेश अष्टम, द्वितीय स्थान में हो, ब्रश्नम स्थान स्थित ग्रह से इत्थशाल होता हो तो भी पथिक रास्ता में है, यह कहना। यदि वैसे ही लग्नेश केन्द्र श्थित प्रह से इत्थशाल करता हो, तथा लग्न के ऊपर किसी की डिप्ट न हो, तो परदेशी कभी भी नहीं आता है ॥ ३ ॥

वा छरनेश वक्री हो, वा छरन में चन्द्रमा हो, बक्री यह से इत्यशास करता हो

तो परदेशी लङ्गाङ शोघ जाता है ॥ ४ ॥

षा छन्नेश बारहवें स्थान में हो चन्द्रया से इत्थशाल करता हो, तो पथिक शीम भाता है। छन्न से या चतुर्थस्थान से अथवा ग्रुभग्रह से द्वितीय, तृतीय स्थान में ग्रुभग्रह नष्ट द्रन्य का लाम और परदेशी का समागमन को करते हैं॥ ५॥

श्रथ प्रश्नविन्तामणी पथिकागमनप्रश्नः— श्रहः षष्टेऽश्र जामित्रे वाक्पतिः कंटके स्थितः । पथिकागमनं जुते सिते हो वा त्रिकोणुणे ॥ ६ ॥

कोऽपि, ग्रहः बष्ठेऽथ नामिन्ने=सप्तमे, स्थितः, वाक्पितः = बृहस्पितः, कण्डके= केन्द्रे, स्थितः, वा = खयवा स्ति = शुक्ते, वा ज्ञे=युधे निक्तोणगे = नवसपद्यगस्था-नस्थे, तदा पथिकागसर्वं = परदेशिनः खाग्यनं, ज्ञृते = खाचार्यः कथयित ॥ ६ ॥ आवा—यदि खुटे सीर स्तात्वं सें कोई यह हो, बृहस्पति केन्द्र ( शक्षात्र )

संबा-याद छुठ वार सातव स कार ग्रह हा, बुहरपात करह र शानागर में हो, सथवा खुक वा बुच शर्र में हो तो परदेशी का आगमन कहते हैं ॥ ६ ॥

> पृष्ठोदये पापरचे शुभरःवर्जिते तुवः । सन्वात्वत्र यदा पापा यातुम्य विथनं वदेत् ॥ ७ ॥

पृष्ठोद्ये = पृष्ठोद्यराशी लग्ने, पापदष्टे, शुभदग्विते=शुभवद्दिष्टिरहिते, तथा लग्नात् षष्टे पापाः स्थिताः स्युस्तदा यातुः = गन्तुः निघनं=वरणं वदेत् ॥ ७ ॥

आजा-प्रश्नोद्द राज्ञि बहि छन्न हो, उस पर पाप ब्रह की दृष्टि हो, ग्रुअबह की दृष्टि नहीं हो, और छम से छुटे स्थान में पापबह सन हों, तो परदेशी का मरण कहना॥॥॥

यदा क्रूरास्त्रतोयस्था देशाहेशान्तरं गतः। चौरेगीव हतस्यक्ष पथिकः केन्द्रागा यदि॥ =॥

यदा क्रूराः = पाषाः लाजनात् षष्ठे स्थाने स्थितास्तदा पथिकः देशात्=एकस्थात् परदेशाद्देशान्तरमध्यदेशं गतः वाच्यः । यदि क्रूराः केन्द्रगाः = १।४।७।१० स्थान-स्थिताः, तदा पथिकः, चौरेण = तस्करेण हतस्यः=धपहृतधनः वाच्यः ॥ ८ ॥

आषा—बिंद पाषबद्ध तीखरे स्थान में हो, तो एक देश से दूसरे देश ( मान्त ) बढ़ा खाना कहना । विंदु पाप ब्रह् केन्द्र ( ११४)७१० ) में हो, तो पथिक का सब धन चोर हर किया है ऐसा कहना ॥ ८॥ पापैः षष्ठित्रलाभस्थैः कंटकस्थैः ग्रुभग्रहैः। प्रवासी सुबमायाति दूरस्थोऽपि सुनिश्चतम् ॥ ६ ॥

पापै:=पापमहै:, षष्टि लाभस्थै:=६।३।११ गतैः, शुभम्रहैः कण्टकस्थै:=केन्द्र-स्यैं: तदा, दूरस्य = दूरदेशस्यतोऽपि, प्रवासी = परदेशी सुनिश्चितं = प्रवं, सुखं=सकु. शलम् , आयाति = गृहं प्रत्यावाति ॥ ९ ॥

भाषा-वदि लव पापबह ६।३।११ स्थानों में हों, शुभग्रह केन्द्र में हो, तो दूर में रहता हुआ भी पथिक जरूर सुख से छोटता है ॥ ९ ॥

चतुरक्षे विकोशी वा पापगैहस्थितः दानिः। पापदप्रश्च नियतं वन्वनं यातुरादिशेत् ॥ १० ॥

शनिः, चतुरक्षे, केन्द्रे, वा त्रिकोशीः-नवपत्रमे वा पापगृहस्थितः पापदष्टथ भवेत तदा यातुः = पश्चिकस्य नियतं = निश्चितं बन्धनम् = कारागारनिवासारमकम् श्रादिः रोत = कबयेत ॥ १० ॥

आषा—शनि यदि केन्द्र में वा त्रिकोण में पापग्रह के राशि में हो और पाप ग्रह से।

हर भी हो, तो परदेशी का जरूर बन्धन होता है ॥ १० ॥

गुभयुक्ते हिथरे लग्ने स्थिरो वन्धक्षरे उन्यथा। द्वितनी सौम्यसंयुक्तं बन्धमोत्ती क्रमेण तु ॥ ११ ॥

तत्र विशेषभाह-गुअयुक्ते स्थिरे लग्ने प्रश्नश्चेत्तदा वन्धः स्थिरः = विरस्प-वावधिकः स्यात् । शुभयुक्ते चरे लग्ने प्रश्नश्चेत्तदा वन्धः = कारागारवादः श्रन्यथा= वतः अविरकालात्वकः स्यात् । द्वितनी द्विःस्वभावे = प्रश्नलग्ने, सीम्यसंयुक्ते क्रमेण बन्धमोक्षी सबतः ॥ ११ ॥

आचा—बदि वहाँ स्थिर छान हो, वह शुभग्रह से युक्त हो, तो वन्धन स्थिर कहना, यदि चरराशि छन्न हो, शुभग्रह से युक्त हो, तो कुछ दिनों के छिये बन्धन कहना, यदि हिःस्वभाव राज्ञि करन हो, ग्रुसग्रह से युक्त हो, तो वन्धन, मोस भी क्रम से होता है।।

पापास्त्रिकोणुजामित्रे विलग्ने पृष्ठकोद्ये।

श्रात्रियोद्यमाणाक्षा यातुः कष्टं चदेरसुधीः ॥ १२ ॥

पापाः = पापञ्चहाः, त्रिकोणजामित्रे=४।७।९ स्थाने स्थिताः, वा विलग्ने, पृष्ठ-कोद्ये = पृष्ठोद्यराशौ लाउने वा स्थिताः, शत्रुभिः = शत्रुप्रहेः, वीच्यवाणाः, तदा नुधी: = विद्वान् , यातुः = पशिकस्य, कष्टं = क्लेशं, वदेत् ॥ १२ ॥

भाषा-पापप्रह पाशि में हों, या लान में हों, या लुटे स्थान में हों, और

श्रमुओं से देखे जाँच तो पण्डित परदेशी को कष्ट बतावे ॥ १२ ॥

मार्गस्थानगतैः खीम्येर्मार्गं तस्य श्रुप्तं अवेत् । क्र्वेर्दुःखं विलग्नस्थैः पापैः क्लेशमवाष्ट्रयात् ॥ १३ ॥

सौम्यैः = शुभैः मार्गद्यानगतैः = सप्तमस्यानद्यितेहद्वदा तस्य = पथिकस्य शुभं वदेत् । कूरैः = पापैः = शनिरविकुजैः विलानस्यैः सद्भिः, (पथिकः) दुःखं=क्लेशम् श्रवाप्तुयात् = प्राप्तुयात् ॥ १३ ॥

भाषा—ग्रुभग्रह यदि सप्तम में हों, तो रास्ते में पथिक को आराम मिलता है। पापग्रह यदि सप्तम में हों धौर जन्म में हों तो रास्ते में क्लेश को पाता है।। १३॥

चरतम्ने चरांद्रो वा चतुर्थे चन्द्रमाः रिथतः । प्रचासी सुखमायाति इतकार्यम्य वेश्मनि ॥ १४ ॥

चरलग्ने वा चरांशे वा चतुर्थे यदि चन्द्रमाः स्थितः स्थात् , तदा प्रवासी पविकः, कृतकार्यः सन् वेशमनि = गृहे, सुखं = सकुशलम् , आयाति ॥ १४ ॥

आषा—चरळण्न में या चरनवांज्ञा में, या चतुर्थस्थान में चन्द्रमा हों, तो परदेशी सङ्ग्राळ कार्यसिद्धि करके घर छोटता है ॥ १४ ॥

कंटकैः सौध्यसंयुक्तैः पापग्रहविवजितैः ।

प्रवासी सुखमायाति निधनस्थे सुधाकरे ॥ १४ ॥

कण्टकैः = १।४।७।१० स्थानैः शुभसंयुक्तैः, पापब्रह्वर्जितैः=पापशूरवैः । ऋषीत् शुक्षाः केन्द्रगताः, पापाः केन्द्रेतरस्थानगतास्तदा प्रवासी = पथिकः, सुखं = खकुशलं, श्रायाति । श्रयवा सुधाकरे = चन्द्रे, निधनस्थे = श्रष्टमस्थे तदा पथिकः सकुशलं, श्रायाति ॥ १४ ॥

आपा—केन्द्र में शुअग्रह हों, पाप ग्रह से रहित हों, अथवा चन्द्रमा अष्टम स्थान में हो तो परदेशी सुखपूर्वक भाता है ॥ १५ ॥

गमागमी तु न स्यातां योगे दुक्धुराकृते। शुग्नैः शुभकृतो रोघः पापैस्तस्करतो भयम् ॥ १६ ॥

श्रय शुभैः = शुभग्रहैः, दुरुधुराकृते थोगे = दुरुधुरायोगे, शुभकृतः=शुभकार्येण देवाराधनतीर्थमेवनशाकाध्यापनादि कार्येण कृतः रोधः = गमननिरोधः स्यात् । पापैः कृते दुरुधुरायोगे, पापकृतः=व्यभिचारादिदुःखकर्मकृतः, रोध =यात्रानिषेधो वाच्यः । तथा तस्करतः = चौरात् , भयं भवेत् ॥ १६ ॥

भाषा—यदि चन्द्रमा के एक स्थान आगे एकस्थान पीछे ग्रह हो तो हुक्षुरा योग होता है, वैसा योग होने से प्रदेशी का आना जाना नहीं होता।वहां यदि ग्रमग्रहों से उक्त योग होता हो, तो अच्छे काम होने के कारण यात्रा में रुकावट हो। पाप प्रहेंसि उक्त योग होता हो तो क्षत्रुओं के कारण आने में वाधा हो॥ १६॥

> गमागमी हि न स्यातां स्थिरराशी विलग्नगे । न रोगोपशमी नाशो द्रव्यालां च पराभवः ॥ १०॥

हिथरराशौ विलाग्नमे सित पथिकस्य गमागमौ न स्याताम् । रोगोपशको न, तथा द्रव्याणां नाराः, च = पुनः पराभवो भवति ॥ १७ ॥

आषा—यदि छण्नमें स्थिर ( वृष, सिंह, वृश्चिक छुम्भ ) राश्चि हो, तो परदेशी का जाना आना नहीं होता है। यदि रोग हुआ हो, तो वह भी नहीं छूटता है। चन का नाश, और पराभव भी होता है॥ १७॥

> विषयीतं वरे वाच्यं फलं मिश्रं द्विमूतिषु । रिधावतप्रथमे खण्डे परार्धे चरराशिवत् ॥ १८ ॥

चरे = चरे लाग्ने, विपरीतं फलं=गन्नागमी स्यातां, रोगोण्शमः, द्रव्याणां लागः, इति फलं वाच्यम् । द्विमृत्तिषु = द्विःस्वभावलग्नेषु मिश्रम्=उभयात्मकं फलं वाच्यम् । तत्र द्विःस्वभावलग्ने अयथे खएडे = प्रथमहोरायां, स्थिरवत् फलम् । पराधें=द्वितीयहोरायां, चरराशिवत् फलं बोध्यम् ॥ १८ ॥

आषा—बदि बरराशि कम हो, तो परदेशी भाता है, रोग नाम होता है, घन मिळता है, खुल भी होता है। हि:स्वभाद राशि क्यन हो, उसमें भी पहली होरा हो तो स्थिर राशि के फळ के लमान फळ कहना। और दूसरी होरा होने से चरराशि के ऐसे फळ कहना॥ १८॥

> प्रवासी चीव्रमायाति गुरुगुक्षी त्रिवित्तगौ। चतुर्थस्थानगावेतौ चीव्रमायाति कार्यकृत् ॥ १० ॥

यदि गुरुशुकी तिबितगी = तृतीयद्वितीयगी, तदा प्रवासी = पियकः, शीघ्रम् आयाति । वा एती गुरुशुकी = चतुर्थस्थानगी, तदा कार्यकृत् = कार्यकर्ता शोघ्रम् आयाति, गृहसिति शेषः ॥ १९ ॥

भाषा—बदि बृहस्पति, शुक्र तृतीय, द्वितीय स्थान में हों तो परदेशी शीघ्र आता है। यदि बृ॰ शु॰ चतुर्थस्थान में हों, तो काम काज करके जल्दी छौटता है॥ १३॥

इन्दुः सप्तमगो लग्नात् पथिकं चक्ति मार्गगम् । मार्गाधिपश्च राष्ट्रयर्धारपरभागे व्यवस्थितः ॥ २० ॥

इन्दुः = चन्द्रः, लागात् सप्तमगः, तदा पथिकं मार्गगं=पथिगतं विक्त=कथयति ।

षा मार्गाधियः = सप्तमेशः, राश्यधीत् परभागे = द्वितीयदेष्कारो व्यवस्थितः, तदाऽपि पथिकं मार्गेगं विक्ति ॥ २०॥

भाषा-चन्द्रमा यदि छम्न से सातवेश्थान में हो, तो पथिक को राश्ते में कहना ।यदि सप्तमेश किसी राशिके दूसरी होरा में हो, तो भी राश्ते में पथिक है; यह कहना ॥२०॥

शुक्राकंजीवसीस्यान।सेकोऽपि स्याद्धरायगः।

तदाऽऽशु गमनं वृयात्प्रपृर्व गमनं व्यये ॥ २१ ॥

गुड़ार्कजीवसौम्यानां=गुक्ररविगुरुबुधानां मध्ये एकोऽप यदि प्रहः धरायगः= चतुर्थलाभस्यानगतः, तदा प्रष्टुः, खाशुं = शोधं गमनं = प्रत्यागमनं, वाच्यम् । यदि तेषामैकतमो प्रहो व्यये = द्वादशस्थाने स्थातदा गमनं = प्रत्यावर्तनं न वाच्यम् ॥२१॥

आपा—शुक्र, सूर्य, गुरु, बुध, इन ग्रहों में कोई एक भी यदि ४।११ में हो, तो शीम ही परदेशी का आगमन कहना। यदि उन में से एक वारहवें में हो, तो पथिक का छौटना नहीं कहना॥ २१॥

> लग्नाचावर्तिथे स्थाने वलो खेटो व्यवस्थितः । व्रूयात्तावतिथे मासे पथिकस्य निवर्तनम् ॥ २२ ॥

लग्नाद् यावतिथे = यत्सह्यके स्थाने वली खेटः=यली श्रहः व्यवह्यितः, ताव-तिथे मासे पथिकस्य = विदेशिनः निवत्तनं = प्रत्यागमनं ब्रूयात्=कथयेत् ॥ २२ ॥

भाषा—रूग्न से जितने स्थान में वर्ली ग्रह स्थित हो उतने मास में पथिक का जागमन कहना ॥ २२ ॥

पवं कालं चरांचास्थे द्विगुणं च स्थिरांचाके।

ब्रिःस्वभावांशगे खेटे त्रिगुणं चिन्तयेरहुधीः ॥ २३ **॥** 

एवमनेन प्रकारेण यः कालः सिद्धस्तं कालं चरांशस्य प्रहे जानीयात् । स्थिरां-शस्थे प्रहे द्विगुणं कुर्यात् । द्वःस्वभावांशमे प्रहे त्रिगुणं सुधीध्वन्तयेत् ॥ २३ ॥

भाषा—इस प्रकार चरराशि में जो काल आया वही समझना। स्थिरराशि में उसे दूना करना। द्विःस्वभाव में ग्रह हो तो उस काल को त्रिगुण करना॥ २३॥

यातुविलग्नाज्ञामित्रभवनाधिपतिर्यद्ग । करोति वक्रमावृत्तेः कालं तु ब्रुवते परे ॥ २४ ॥

यातुः = पश्चित्रस्य, विलागनाज्जामित्रभवनाधिपतिः=सप्तमाधिपः, यदा वर्कः वि लोमगमनं करोति, तदा एव आवृतेः=आवृत्या द्वित्यादिगुणनयाकालं परे जगुः॥२४॥

आषा—लग्न से सप्तमेश ग्रह यदि वक्री हो, तो उस प्रकार उस समय को दुगुना तिगुना करना दूसरे आचार्य कहते हैं ॥ २४ ॥ चतुर्थे दशमे वाऽपि यदि सौम्यग्रहो भवेत्। तदा न गमनं क्रेरेस्तत्रस्थेर्गमनं भवेत्॥ २४॥

चतुर्थे दशमे स्थाने यदि सौम्यपदः = शुभग्रहः भवेत, तदा पथिकस्य गमनं = प्रत्यावर्त्तनं न भवित । द्यर्थात् परदेशवास एव वाच्यः । यदि कूरेः = पापैः तप्रश्चैः = चतुर्थदशमस्थैः, तदा पथिकस्य गमनं भवित ॥ २५ ॥

भाषा—यहि चौथे या दशवें में ग्रुभग्रह हो, तो छौटना नहीं हाता। यदि पापग्रह चौथे दशवें में हों, तो आना होता है ॥ २४ ॥

> लग्नादा लग्ननाथाद्वा यत्सख्याः कृरखेचराः । नवमे द्वादशे वाऽपि तत्संख्याः स्युरुपद्रवाः ॥ २६ ॥

लग्नात् , वा लग्ननाथात् = लग्नेशात्, यत्सङ्ख्यकाः = यन्मिताः, कृर्खे -चराः = पापप्रहाः, नवमे, श्रिपवा द्वाइशे स्थाने स्थिताः, तावन्तः उगद्रवाः = क्लेशाः स्युः ॥ २६ ॥

आधा—यदि छन्न ले या छन्नेश से जितने पापमह नवम या हादश में हों, उतने

उपदव रास्ते में होते हैं ॥ २६ ॥

लग्नाद्वा लग्ननाथाद्वा यावंतः सौभ्यलेचराः ॥ मार्गे तत्रोद्या वाच्याः स्थाने स्थाने विचन्नगैः ॥ २७ ॥

एवं लग्नात् वा लग्ननाथात्=लग्नेरााकान्तराशितः, यावन्तः सौम्यखेचराः = शुभप्रहाः स्थिताः, तावरसङ्ख्यकाः मार्गे=पथि स्थाने विचक्षणैः उदयाः = श्रभ्यु-दयाः इष्टलाभाः वाच्याः ॥ २७ ॥

आषा—कान से या कानेश से जितने शुभग्रह सप्तम, नवम, द्वादश में हों, उतने जगह पर रास्ता में भभ्युदय होते हैं ॥ २७ ॥

कृरयुक्तचिता मन्दः ग्रुप्रहग्योगवर्जितः । धर्मस्थस्तनुते व्याधि प्रोवितस्याष्ट्रगो सृतिम् ॥ २८ ॥

कूर्युक्तेक्षितः=गापयुतदृष्टः, शुभ्रहग्योगविज्ञतः, मन्दः=शनिः धर्मस्थः = नवम-स्थानस्थितः, तदा व्याधि = रोगं तनुते । यदि तादृशः शनिः श्रष्टगः=श्रष्टमस्थः, तदा प्रोषितस्य = प्रस्थितस्य, विदेशिनः मृतिं = मर्ग्गं, तनुते = दिशति ॥ २८ ॥

भाषा—यदि शनि पापपह से युत दृष्ट हो, लेकिन शुभग्रह की दृष्टि योग से वर्जित हो और नवस स्थान में हों, तो रोग होता है। यदि पापयुत दृष्ट, शुभ योग दृष्टि रहित शनि भाठवें में हो, तो सरण होता है॥ २८॥ जामित्रस्य ग्रुभोत्थे याता नायाति दुरुधुरायोगे । मित्रस्वामिनियेवात्पापोत्थे राज्यक् चौरात् ॥ २६ ॥

जामित्रस्य = सप्तमस्य, शुभोत्थे=शुभग्रहजनिते, दुरुधुरायोगे, सप्तमसन् यदि चन्द्रः बग्नाष्ट्रमगतौ राभौ च भवत इत्यर्थः, तदा याता = प्रस्थितो जनः मित्रस्वामि-निषेधात् न आयाति । एवं पापोत्थे दुरुधुरायोगे शत्रुहक्वौरात्=वैरिरोगतस्करोपद्र-वपतनात् , न आयाति ॥ २९ ॥

भाषा—यदि चन्द्रमा सप्तम में हो, उसके आगे पीछे ग्रुमग्रह हों, तो पश्चिक मित्र या मालिक के रोकने से, वहां यदि सप्तमस्थ चन्द्रमा से आगे पीछे पापग्रह हो, तो षात्रु और रोग के कारण परदेशी नहीं आता है॥ २६॥

चन्द्रार्कयोशिकुद्रगयोर्थमेन संदृष्टयोः स्यात्परशस्त्रभीतिः ।
रन्धे सिते से च सुखातिरारे मन्दे भयं पापयुगीकितेऽध्वनि॥३०॥
चन्द्रार्कयोः = चन्द्रस्र्थयोः, छिद्रगयोः=सष्टमस्थानगयोः, यथेन = शनिना संदृष्ट्रयोस्तद्दा परशक्तभीतिः = शत्रुशक्षभयं स्थात् । वा सिते = शुक्रे, से=दुधे च रन्धे=
सप्टमे सित, शुभेक्षिते = शुभशुतदृष्टे तदा सुखातिः = सुक्षप्रितः सम्भवेत् । स्थय
सारे = कुजे, सन्दे = शनी च रन्ध्रे सित तथा पापयुगीक्षिते च सित स्थविन = मार्गे
भयं बदेत् ॥ ३० ॥

आपा—रिव चन्द्रमा यदि अष्टम में हों, चिव से देखे जांय, तो चाजु के जावका, भव हो। या ग्रुक वा बुध अष्टम में हो, तो खुख का छाभ होता है। यदि अङ्गळ चिव अष्टम में हो और पाष्ट्रह से युत हुए हो तो रास्ते में अय होता है॥ ३०॥

षय दूरियो नीनित मृतो नेश्वं यदा प्रश्नः—
लग्नेश्वरे शीतकरेऽथ षष्टे तुर्वेऽष्टमे वाऽष्यतिनीचने वा।
श्रस्तंगते छिद्रंपतोत्थशालयुक्तं श्रुभेर्दूरगतो खृतः स्यात् ॥ ३१ ॥
भूभेरधःस्थेन च वक्रगेण यदोत्थशांत्तं कुक्ते शशांकः।
सोग्येरदृष्टे प्ररणं प्रकुर्याद्व्रस्थितस्यापि निदेशगस्य ॥ ३२ ॥
सोग्येः षष्टाग्त्यरम्प्रस्थेनिवत्तेश्च श्रुभेत्तितः।
पापयुक्ती शशाङ्कार्को तदा द्रिथतो सृतः ॥ ३३ ॥
पृष्ठोद्ये पापयुते त्रिकोणकेन्द्र। एषष्टोपगतेश्च पापैः।
सोभ्येरदृष्टेः परदेशसंस्थो सृतो गदानो नवमे च सुर्वे ॥ ३४ ॥
तुर्योपरिस्थेन स्वगेन चन्द्रमा यदीत्थशालं कुक्ते श्रुभेत्तितः।

सोम्येर्युतो वा परदेशसंस्थितः सुखी च जीवेत्पथि सौख्यमेति ॥३४॥

लानेश्वरे शीतकरे = चन्द्रे षष्ठे वा तुर्ये = चतुर्ये, श्रापेवा श्रष्टमे वा श्रातिनीवगे स्राति वा श्रक्तक्रते वा छिद्रपतोत्थशालयुक्ते = श्रप्टमेशमहेत्यशाले, शुभैः = शुभमहें:, श्रपुक्ते = योगरहिते, तदा दूरगतः = दूरदेशगतः, सृतः स्यातः ॥ ३१ ॥

यदि शशाहः = चन्द्रः, भूमेः = चतुर्थस्थानात् , श्रधःस्थेन = पूर्वस्थानस्थितेन वकगेण = वकगतेन, इत्थशालं कुवते, तथा सौग्यैः = शुभैः श्रदष्टे, तदा दूरस्थितस्य विदेशगस्यापि अर्णं प्रकृषीत् ॥ ३२ ॥

सीव्यैः = शुभैः षष्टान्स्यरम्झस्यैः=६।८।१२ एतत्स्यानगतैः, विबलैः=**होनवलैः,** ष्यशुभेक्षितैः=पापद्द्यैः, तदा दूरस्थितो जनः = मृतो वाच्यः । यदि वा शशाङ्कार्की पापयुक्ती तदाऽपि दूरस्थितः = परदेशगतः, मृतो वाच्यः । ३३॥

पृष्ठोद्ये लाने, पापयुते, पापैः त्रिकोणकेन्द्राष्ट्रबष्टोपगतैः ९ ४।१।४.७।१०।६।८ स्थितैः सीस्यैः=शुभैः, श्रद्रष्टैः, तदा परदेशसंस्यः सतो वाच्यः । सूर्ये नवमस्ये सति गदार्तः=रोगपीडितो वाच्यः ॥ ३४ ॥

विद् चन्द्रमास्तुर्योपिरस्थेन प्रहेण इत्यशालं कुहते, तथा च शुमेक्षितव्य भवेत वा सौम्येः युतः भवेत् , तद्दा सुखी जीवेच, पथि सौख्यम् एति=गच्छति ॥ ३५ ॥

आवा—यदि जनेश चन्द्रमा छुउँ स्थान में या चौथे, वा भाठवें स्थान में हो, या नीच में हो, या भस्त हो, भष्टमेश से इत्थशाल करता हो, शुभन्रहों से युत नहीं हो तो एरदेशी का मरण कहना ॥ ३१ ॥

यदि चन्द्रसा चतुर्थस्थान से पूर्व ३।२।९ स्थानों में श्यित बक्री प्रष्ट से इस्थशाल करता हो तो परदेशी का सरण कहना॥ ३२॥

शुभग्रह कु<sup>3</sup> बारहवें आठवें स्थान में हो, बल्रहीन हों, पापग्रह से रह हों तो परदेशी का मरण कहना। अथवा चन्द्रमा रिव याद पापग्रह से युक्त हों तो भी परदेशी को ख़त कहना॥ ३३॥

अथवा पृष्ठोदय राजि छन्न हो, पाप युत हो और पापमह सब शपाशाशाशाशाशाहित इन स्थानों में हों, और शुभमहों से देखे नहीं जाय, तो परदेशी को मृत कहना। सूर्य नवम में हों, तो रोग से पीड़ित कहना॥ ३४॥

यित चन्द्रसा चतुर्थस्थान से आगे (११६१७८१९१०) इन स्थानों में कहीं भी स्थित ग्रह से इरथशाल करता हो, और ग्रुभग्रह से दृष्ट भी हो, युत भी हो, तो परदेशी सुखी, जीता हुआ रास्ते में सुखपूर्वक आता है ॥ ३५ ॥ अथ परचकागमनपृच्छा ( षट्पचाशिकागम् )—

मार्गान्निवर्तते रात्रः पापः रात्रुगृहाभ्रितः ।

चतुर्थगैरिष प्राप्तः रात्रुर्भग्नो निवर्तते ॥ ३६ ॥

स्रणालिकुम्मकर्कटा रसातले यदा स्थिताः ।

रिपोः पराजयस्तदा चतुष्पदैः पलायनम् ॥ ३७ ॥

मेषधतुस्तिह्वचृषा यचुद्यस्था भवंति हिनुके वा ।

रात्रुनिवर्ततेऽभ महसहिता वा वियुक्ता वा ॥ ३८ ॥

नागच्छित परचक्तं यदाऽक्तंवन्द्रो चतुर्थमवनस्थो ।

गुरुतुधसुका हिनुके यदा तदा शोष्रमायाति ॥ ३६ ॥

स्थिरोदये जीवशनेश्चरे स्थिते गमाममौ नैव वदेचु पृच्छतः ।

चिपञ्चषष्ठा रिपुसंगमाय पापारचतुर्था विनिवर्तनाय ॥४०॥

दशमोदयसप्तमगाः सौम्या नगराविपस्य विजयकराः ।

श्राराको न्युरुसिताः प्रभंगदौ विजयदा नवसे ॥ ४१ ॥

उद्यक्तांच्चन्द्रक्तं भवति च यावहिनेश्च तावद्भिः ।

श्रागमनं स्याच्छुत्रोर्यदि न हि सध्ये ग्रहः कश्चित् ॥ ४२ ॥

पापैः शत्रुग्रहाश्रितैः शत्रुः मार्गाजिवक्ति । चतुर्थंगैः पापैस्तु आसः श्रि शत्रुः भगनः सन् निवर्शते ।। ३६ ।।

रसातते = चतुर्थस्थाने, यदा भाषां लिकुस्मकर्कटाः शशयः स्थितारतदाः रिपो:=शत्रोः पराजयः स्थात् , तदा तु चतुष्पदैः सन्नीः पलायनं वाच्यम् । वा चतु-र्थस्थाने चतुष्पद्राशिगतैः रात्रोः पलायनं अवति ।। ३७ ॥

यदि मेष-धतुः-सिंह-बृषाः प्रर्थाच्चतुष्वदा राशयः उदयस्याः = लग्गस्याः वा हिबुके=चतुर्ये स्थिताः,तथा ब्रह्महिता वा घ्रहेण वियुक्तास्तदाऽपि शत्रुः निवर्त्तते॥३८॥

यदा श्रर्कवन्द्री चतुर्थभवनस्थी तदा परचकम् = शत्रुवर्गः व आगच्छिति वा यदा बुधगुरुशुका हिसुके = चतुर्थे स्थितास्तदा शीप्र शत्रुः आयाति ।। ३६ ।।

स्थिरोदये = स्थिरराशित्तास्ते धित तत्र जावशनैश्वरे = गुष्शिनिग्रहे स्थिते तदा पृच्छतः गमागमी नैव वदेत् । पापाः त्रिपष्ठषण्ठे स्थितास्तदा रिपुसङ्गमाग् भवन्ति । पापाश्वतुर्थे स्थितास्तदा विनिवर्त्तनाय भवन्ति ॥ ४० ॥

सौम्याः = शुभग्रहाः दशमोदयसप्तमगाः, तदा नगराधिपस्य=राज्ञः विजयकराः

अवन्ति । धाराकीं = औमशनी, नवमे अभक्षदी अवतः । श्रा्रहिताः = बुध गुरु शुकाः गवमे विजयदा अवन्ति । ४९ ।।

उद्यक्षीत् = लग्नराशितः, चन्द्रक्षँ = चन्द्रराशिः, यावद्भवति, तावद्भिर्द्दिनैः राष्ट्रीरागमनं चाच्यम् । यदि किथद्शहस्तन्मध्ये निह्न भवेत् ।। ४२ ॥

आवा—वाषप्रह शत्रुगृह में हो, तो शत्रु रास्ता ही से छौटता है। यदि पापप्रह

चौथे स्थान में हो, तो पहुंचा हुआ भी शत्रु हारकर भाग जाय ॥ ६६ ॥

यदि चौथे स्थान में जीन, पृथिक, कुम, कर्क अर्थात् जळचर राशि हो, तो शत्रु की पराजय होती है। वा जतुर्थस्थान में चतुष्पद र्( मेप, पृप, सिंह, धनुः) राशि हों तो क्षत्रु आग जाता है॥ ३७॥

यदि सेष, घृष, धनु, सिंह राशि लग्न में वा चतुर्थस्थान में हो, तो उन में प्रह

हो या न हो दोनों दशा में शत्रु छोट जाता है॥ ३८॥

यदि रवि, चन्द्रसा चतुर्थस्थान में हों, तो शत्रु वर्ग नहीं भाता है। या ब्रध, गुरु,

शुक्र चौथे में हों, तो शत्रु शीघ्र भाता है ॥ ३९॥

स्थिएराश्चि छान हो उस में बृहस्पति, शानि स्थित हों, तो प्रश्न कर्त्ता का आना जाना नहीं होता, यदि पापग्रह शश्चि में हो, तो शत्रु से श्वमागम होता है। यदि पापग्रह चौथे में हो तो शत्रु छीट जाता है॥ ४०॥

. शुभवह यदि दशम प्रथम सप्तम में हो तो राजा की जीत होती है। यदि मङ्गळ, शनि, नदय में हों तो हार होती है। बुध, गुरु और शुक्र नवपस्थान में हों, तो विजय होती है। ४१॥

ल्या राशि से चन्द्रमा के राशिपर्यन्त जितने राशि हों, उतने ही दिनों में शत्रु का भागमन कहना। यदि लग्न चन्द्रमा के सध्य और कोई यह नहीं हो तो ऐसा समझना॥ ४२॥

श्चन्यत्रापि प्रश्नप्रदीपे-

दैरयेज्यवाचस्पतिसोमपुत्रेरेकर्त्तगैर्लग्नगतैर्वलाख्यैः । द्वाञ्यामथेज्ये भृगजेऽथ लग्ने हन्याद्रगो यायिन् पुरेशः ॥४३॥ सूर्येन्दुसौमार्कजर्सेहिकेयैः सर्वैश्चतुभिक्तिभिरेव लग्नगैः । हन्यासदा स्थायिनमाशु यायी चुनस्थितैर्यायिन् पुरेशः ॥४४॥

शुक्तेज्यशोतांश्चनुधामरेज्येः सर्वेश्विभिर्ध् नगतेर्वलाळ्येः । इन्याद्रशे स्थायिनमाशु यायो सुखास्पदस्येश्व शुभैः सुसन्धिः ॥४५॥

कुलेत्थशाले हिमगौ विलग्ने वन्बोऽथ मृत्युर्युधि नागरस्य । भौनेत्थशाले च विधो कलने बन्धं मृति वा लभतेऽत्र यायी ॥ ४६ ॥ लग्नेशजाभित्रपयोध्य सच्ये भवेद्यहो यः स्वगृहोखसंस्यः । तहर्गमत्या नृपयोध्य संविद्ययो वुधैलेखकपण्डितास्याम् ॥ ५७ ॥ कूषे कलत्रे खुदये ग्रुभग्रहो यच्छेद्धनं यायिनृपाय नागरः । विपर्ययाद्यायिनृपः पुषेश्वरं दुर्गाहिनिस्काश्य ददाति खाऽऽस्पद्म् ॥४=॥ रवीत्थशाले शशिजे सुगुनाष्ट्रपः भवेयुध्य कुजेसराफात् । ग्रहाच्छशाङ्केन युतश्च तस्मिन् ये येऽस्यवेवास्य प्रचन्ति खाराः ॥ ४६ ॥

श्रय बलाढ्यः = बलयुक्तैः, दैत्येज्यवाचस्पतिसोधपुत्रः = शुक्तजीवनुधेः, एक क्षंगः, वा लग्नगतैः खयवा शुक्रजीवनुषेषु द्वाभ्यां लग्नगताभ्यां, खयवा ईन्ये = जीवे, वा भगुजे = शुक्रे लग्ने सित पुरेशः = नगरेशः, वर्गे = संयुक्ते याथितृपं = खानन्तुकराज्ञानं हुन्यात्=नाशयेत् ॥ ४३ ॥

स्येंन्दुभौवार्कजर्से हिकेथैः = रिवन्द्रकुजशिवराहुभिः, एतैः उर्वेः, वा तेषु चतुर्भिः, वा त्रिभिः प्रदेः लग्नगैः, तदा यायी नृपः, स्थायिनं नृपं हन्यात् । वा तेषु सर्वेः वा त्रिभिः प्रदेः धूनगतैः, तदा पुरेशः नृपः याथिनृपं हन्यात् ॥ ४४ ॥

वा शुक्रेज्यशीतांशुडुघामरेज्यैः = शुक्रगुठवन्द्रधुषैः खर्वैः, दा विधिर्वलाख्यै प्रदेः यूनगतैः = सप्तमस्थानगतैः, तदा रखे = संप्रामे वायी नृरः स्थाविनं भृतम् श्राशु द्दन्ति । यदि तैर्प्रदेः सुखास्पदस्थैः = चतुर्यदरामगतैः शुभैः सुसन्धिः=याग्रि स्थायिनोर्मेत्तनं भवति ॥ ४५ ॥

हिमगौ = चन्द्रे विलागे, कुजित्थशाले, तदा नागरस्य=नगरेशस्य, युधि = रखे, बन्धः=बन्धनं श्रयथा मृत्युर्थरेख स्यात् । वा विधौ=चन्द्रे कलते=स्रप्तये भीयेत्थ-शाले, तदा यायी नृपः बन्धं, वा मृतिं=मरणं लक्षते = प्राप्तोति ॥ ४६ ॥

लग्नेराजामित्रपयोः=लग्नेशसप्तमेशयोर्भध्ये यः कथिद्प्रहः स्वगृहोचसंस्थः भवेत् , तद्वर्गमत्या = तत्तस्य प्रहस्य यो भूप-सेनायित—कुमार-प्रित्तदासानाय-न्यतमो वर्गः स्याद्यथा रिवन्द्री राजानी, कुनः सेनायितः, दुधो राजकुमारः, गुरु-भूगू मन्त्रिणी, शनिः किङ्करः एवं तस्य मत्याः संमत्याः लेखकपण्डिताभ्यां नृष-योः यायिस्थायिनोः संन्धः होयः ।

तथोक्तं वृहज्जातके—"राजानौ रिवशीतगू क्षितियतो नेता कुमारो वुधः सूरि-दीनवपुजितस्य सिवनौ प्रेष्यः सहस्रांशुजः ॥ इति ॥ ४७ ॥

कलत्रे=सप्तमे, क्रे = पापप्रहे सति, शुअप्रहः उदये=लग्ने सति नागरः =

नगरेशः, यायिनपाय धनं यच्छेत् = प्रयच्छति । विपर्ययात्=ऊक्तवैपरीत्यात्, यायि-नृपः पुरेश्वरं दुर्गात् = निजगुप्तगारात् निष्काश्य श्रास्पदं = स्थानं ददाति ॥ ४८ ॥

शशिजे वधे सप्तमे रवीत्यशाले तदा चरा:=ग्रप्तवेशधरा राजकार्यकराः भवेयुः । च = पुनः कुजेसराकात्=भौमकृतेसराक्योगात् , प्रहात शशाक्वन=चन्द्रेण यो प्रहो युतः स्यात्, तस्मिन् प्रहे, श्रन्यवेषाः = गुप्ताः चरा भवन्ति ।। ४९ ।।

आपा-शुक्र, गुरु, बुध ये किसी एकस्थान में या लग्न ही में बखी होकर हों, या इन प्रहों में हो, या केवल गुरु या गुक्र लग्न में हों, तो लड़ाई में स्थायी नरेश यायी राजा को नारता है ॥ ४३ ॥

रवि, चन्द्र, कुज, राहु इन में सब, या तीन ग्रह छन्न में हों, तो यायी राजा जल्दी से स्थायी को मारता है। यदि ये चारो ग्रह सप्तम में हों, तो स्थायी राजा यायी राजा को मारता है॥ ४४॥

शुक्र, गुरु, चन्द्र, बुध ये सब, या इन में से ३ तीन प्रह बलयुक्त होकर सप्तम में हों, तो जीव ही यायी राजा स्थायी को छड़ाई में भारता है। और यदि शुमग्रह चौथे दशवें में हों. तो दोनों में सन्धि हो जाती है ॥ ४४ ॥

मझल से इत्यक्षाळ करता हुआ चन्द्रमा यदि लग्न में हों, तो लड़ाई में स्थायी नरेश का बन्धन या यरण होता है। या सङ्गठ से इत्थशाल करता हुआ चन्द्रमा सलम में हों, तो यायी राजा की वन्धन ही में सृत्यु होती है ॥ ४६ ॥

लानेश सममेश इन दोनों में जो यह अपने गृही, अपने उच में हों, तो दोनों राजाओं में लेखक ( मोहरिर वकील ) से पण्डित से मेल होता है, यह जानना ॥४७।

पापग्रह यदि सातवें स्थान में हो, या लग्न में शुभग्रह हो, तो स्थायी राजा यायी को धन देता है, छड़ाई का खर्चा छौटाता है। इसके विवरीत में यायी राजा ह्यायी को अपने किला से निकाल कर स्थान देता है ॥ ४८ ॥

यदि रवि के लाथ इत्थशाल करता हुआ बुध सप्तम में हों, तो गुप्तचर होना चाहिये। यदि सङ्गळ के साथ ईसराफ योग होता हो, और चन्द्रमा से संयुत

हो, तो गुप्त वेचधारी चर ( डिटेक्टिम ) कर्मचारी छोय होते हैं ॥ ४९॥

अथ प्रश्नचिन्तामणी दुर्गप्रश्नः-प्रश्ने विलये करे वा दुर्गभक्को हि जायते। विशेषतो भूमिपुत्रे राह्ये वा मूर्तिगे सति ॥ ४० ॥ सप्तमे सिहिकासूनी दुर्ग शीवेण लम्यते । जामित्रोद्यगे क्रे रिःफ्गे लग्ननायके ॥ ४१ ॥ हितीये वाऽएमे षष्टे तदा दुर्ग न सम्यते।

सक्रो जम्मो वक्षी युद्धदः केन्द्रसंस्थितः ॥ ४२ ॥
पष्टाविषे चृनगते पापे वा युद्धमादिशेत्।
पुच्छायां केन्द्रगैः कृरैः कोटे दुर्गं वध्ये मृणाम् ॥ ४३ ॥
भोमाष्ट्रमेशावेकत्र तदाऽतिनिधनं मृणाम् ।
स्वायपुत्रस्थिते जीवे कोटमध्ये भयं निष्ट ।
शानौ भौमे च केन्द्रस्थे बहुनां वधवन्धनम् ॥ ४७ ॥
लग्नगतो यदि पापः पापेन युतेक्तितो चा स्थात्।
लग्नात्पूर्वापरमौ पापौ युद्धं तदा घोरम् ॥ ४४ ॥

प्रश्ने = प्रश्नकाले, कृरे = पापे विलग्ने सित दुर्गश्राः जायते, (तत्र)भृषिपुत्रे=
कुले, वा राही लग्नगे सित विशेषतः, दुर्गश्राः जायते। वा सिहिकास्त्री = राही
सप्तमे सित शोधेण दुर्ग लभ्यते। कृरे = पापे, जािश्रोद्यगे=सप्तथलग्नमे, लग्ननायके = लग्नेशे, रिःकगे = द्वादशे, वा द्वितीये, वा खष्टमे षहे भवेत्तदा पुनः दुर्ग
न लभ्यते। सकूरः = सपापः, वक्ते = विलोधगतिकः, लग्नपः = लग्नेशः, केन्द्रसंदियतः = ११४।७।१० एतरस्यानदियतः सन् युद्धदः भवति ॥ ५०-५२॥

षष्टाधिषे = षष्टेशे, वा पापे चूनगते = सप्तमस्थे, तदा युद्धम् आदिशेत्=कथ-येत् । प्रच्छायां = प्रश्ने, कर्ैः = पापैः केन्द्रगैः, तत्रापि कीटे = कर्कशृध्विकरास्य-न्यतरे नृणां दुर्गे वधः = नाशः भवति ॥ ५३ ॥

वा भौमाष्टमेशौ, एकत्र यत्र कुत्रापि स्थाने भवतः, तदा नृजाम् ऋतिनिधनं =
कष्टान्मर्णं भवति । तत्र जीवे स्वायपुत्रस्थिते = द्वितीयैकादशपञ्चमस्थानस्थिते
कीटराशिमध्ये च स्थिते तदा भयं निह्न भवति । शनौ भौमे च केन्द्रस्थे, तदा यहूनां
जनानां वधवन्धनम् आदिशोत् = कथयेत् ॥ ५४॥

यदि पापः लग्नगतः था पापेन युतेक्षितः, स्यात्, तदा घोरं युद्धं वाच्यम् । वा लग्नात् पापौ पूर्वापरगौ, अर्थात् कर्त्तरीयोगे क्षति, तदा घोरं=भयक्करं, युद्धं वाच्यम् ॥ ४४ ॥

आपा—प्रश्नकाल में यदि लग्न में पापग्रह हो, तो किला का सङ्ग होता है। उसमें भी यदि मङ्गल या शहु लग्न में हो, तो विशेषरूप से किला का सङ्ग होता है॥ ४०॥

यदि राहु सप्तम में हो, तो शीव किला का लाभ होता है। यदि पापबह सप्तम में या लान में हो, और लानेश हाब्सस्थान में हो, या दूसरे, जाठवें, खुठे स्थान में हो, तो किला फिर नहीं मिलता है। पापब्रह से युक्त लम्नेश वक्री होकर यदि केन्द्र में स्थित हो, तो युद्ध को देता है॥ ५१-५२॥

यदि पहेश या पापप्रह लक्षम में हों, तो युद्ध कहना । प्रश्न काल में पापप्रह केन्द्र में हों, या कर्फ वृक्षिक में हों, तो किला ही में आदमियों के नाश होते हैं ॥ ५३ ॥

मङ्गल और अष्टमेश ये यदि एकस्थान में हों, तो मनुष्यों के विशेष नाश होते हैं। वहां यदि बृहस्पति २।११।५ इन स्थानों में हा, या कीटराशि में हो, तो किसी बात का अब नहीं होता है। शनि मङ्गल यदि केन्द्र में हों, तो बहुतेरे आदिमयों का बध और बन्धन होता है॥ ५४॥

यदि पापब्रह करन में स्थित हों, पापब्रह में युत या दृष्ट हों, तो घोर युद्ध होता है। यदि करन राशि से अब्र पश्चात् पापब्रह हो, अर्थात् कर्त्तरीयोग होता हो, तो भी भयद्भुर कड़ाई होती है॥ ५५॥

श्रय रोगिणः शुभाशुभविचारः—
श्रित्तग्ने षष्ठपः पापो जन्मराशि निरोक्तते ।
रोगिणस्तस्य मरणं निश्चयेन बहेद्वुषः ॥ ४६ ॥
चतुर्थाष्ठमगे चन्द्रे पापमध्यगतेऽपि वा ।
श्रुतिः स्याद्वलसंयुक्तसोग्यदृष्ट्याऽचिरास्तुलम् ॥ ४७ ॥
विश्वो लग्ने समरे भानो रोगी याति यमालयम् ।
प्रश्ने कृष्यहे लग्ने रोगमृद्धिश्चिकिरसकात् ॥ ४८ ॥
तथा लग्नगते सौग्ये वैद्योक्तममृत चचः ।
लग्नं वैद्यो द्यंनं व्याधिः खं रोगो तुर्यमौषधम् ॥ ४६ ॥
रोगिणो भिषजो मंत्रो मेर्ना भेषजरोगयोः ॥
व्याधेव्यशमो वाच्यः प्रकोषः शाववे तयोः ॥ ६० ॥
लग्ननाथे च सवले केन्द्रसंस्थे शुभग्रहे ।
खन्नगे वा जिक्कोणे वा रोगी जीवित निश्चयम् ॥ ६१ ॥
एकः शुभो वर्ला लग्ने नायते रोगपीडितम् ।
सौध्या धर्मारिलामस्थास्तृतायस्था गदावहाः ॥ ६२ ॥

बहुपः = बहुशः वा पारः विलग्ने स्थितः जन्मराशि निरीक्षतं = पश्यति तदा बुधः = गणकः तस्य रोगिणः यस्य विषये प्रश्नः कृतस्तस्य निश्चयेन वर-णं वदेत् ॥ ६६ ॥

२५ ता॰ नी॰

बन्द्रे चतुर्वाद्यमे, खपि वा पावयध्यगते सति मृतिः स्यात् । तत्र वत्तयुक्तशु-अमहदृष्ट्या दृष्टे सति खविरात् = सत्वर्मेत्र सुसं स्यात् ॥ ५७ ॥

विधी = चन्द्रे लग्ने सित आनी = सूर्ये स्मरे = सप्तमे सित धर्यात् पूर्णमायः खन्ध्यायां यदि प्रश्नः स्यात्तदा रोगी धनः यमालयं=यमगृहं याति । प्रश्ने कृरप्रहे= पापब्रहे लग्ने सित विकासकात्=वैद्यात् रोगवृद्धः अवति ॥ ५८ ॥

तथा बीन्ये = ग्रुअम्बहे लग्नगते खति, वैद्योक्तम् समृतं वद्यो वद्यनं भवति । स्वत्र लग्नं=लग्नराशिशीलाः, वैद्यः=चिक्तिस्तकः, वृनं=सप्तमं, व्याधः=रोगः, खं=द-श्यस्थानं रोगी, तुर्वे = चतुर्वस्थानम्, श्रीषधं अवति ॥ ५९ ॥

रोनिणः = व्शवेशस्य, भिषवः=ताउनेशस्य यदि क्षेत्री, वा क्षेत्रवरोगयोः=ग्रीकः धरोगयोर्केत्री स्थात्तदा व्याधेः = रोगस्य खरशकः = प्रशवः, निवृत्तिः, स्यात्, तयोः लग्नेशदशयेशयोः शात्रवं = शत्रुक्षावे स्थति व्याधेः प्रकोपः वाद्यः ॥ ६० ॥

खबलें = बल्युके, लग्ननाथें = लग्नेशे ग्रुअप्रहे, केन्द्रसंख्ये च सति वा उब-गे = स्वोच्चराशिगते वा त्रिकोक्षे = यूलिक्कोणे, सिंहबुवाजप्रयदाकार्युक्यस्तौलि-क्रव्यवराः इति परिभाषिते त्रिकोक्षे स्वित रोगी निश्चयं जीवति ॥ ६९ ॥

वली एकः शुभन्नद्यः लग्ने स्थितः तदा रोगपीडितं - रोगियां, जायते=रक्षति । खीम्याः=शुभन्नद्दाः, धर्षारिलाभतृतीयस्थाः=९।६।९९।३ एषु स्थितास्तदा गदापदाः= रोगशान्तिकम भवन्ति ॥ ६२ ॥

भाषा—बन्डेल या पाष्प्रह छन्न में हों, छन्न की देखें भी, तो शेगी का मरण

होता है ॥ १६॥

चन्द्रमा ४।८ में हो या पापों के बीच में हो, तो रोगी का सरण कहना। वहा बढ़ी शुभग्रह से दृष्ट हो, तो जल्दी से रोग आराम होता है ॥ ५७ ॥

चन्द्रमा छण्न में हो, रिव सहम में हो, अर्थात् पूर्णिमा की सन्ध्या में प्रश्न हो, तो रोगी यमपुर जाता है, अर्थात् मरता है। प्रश्नकाल में पाषप्रह लग्न में हो, तो वैच के दोष से रोग बदता है॥ ५८॥

शुभग्रह लग्न में हो, तो वैच की मीठी बोल होती है। यहां लग्न राशि वैव समजना, सप्तम की न्याधि, दशम को रोगो, चनुर्थस्थान को औषध समझना ॥९९॥

यहां बहि लग्नेश दशमेश की मिन्नता हो, तो रोग का नाश होता है। यदि लग्नेश दशमेश की शञ्चता हो, तो रोग का प्रकोप हो॥ ६०॥

कम्मेल शुअग्रह हो और वकी होकर केन्द्र में स्थित हो, और उच में या त्रिकोण में हो, तो रोगी जकर कीला है ॥ ६१ ॥ प्क भी शुभवह बली होकर खान में हो, तो रोगी की रचा होती है । यदि शुभ पह नवमें, कुठे, ग्या रहवें, और तीसरे स्थान में हों, तो रोग का नास होता है ॥६२॥ व्यय देवदोवज्ञानम्—

वह बहुद्दाद्ये षष्टे ब्रह्मारपापत्रहो यदि । हतो वदैर्जलैक्वाक्षेरतस्य दोषः कुबोद्धवः ॥ ६३ ॥ प्रेताश्च राहो पितरः बुरेज्ये चन्द्रे-अबुदेव्यस्तपने-ऽपि देव्यः । स्वनोजदेव्यश्च यनो बुधे च भूतानि विन्दाद्वययरण्यसंस्थे ॥ ६४ ॥ धाकिन्य आरे भृगुजे-अबुदेव्यो गृहन्ति अर्थं विमुखं सुकुन्दात् । स्वनोंखने वीर्वयुते च साध्याश्चन्द्रे च नीचे विबद्धे न साध्याः ॥ ६४ ॥

केन्द्रस्थर्विक्षिः पापैरसाच्या देवतागणाः । सोम्यज्ञहेस्र केन्द्रस्थैः साध्या मन्त्रस्तवार्चमैः ॥ ६६ ॥ कण्डकाष्ट्रिकोण्स्थाः ग्रुभा उपचये शशी । सम्मे च ग्रुभसन्दष्टे रोगी रोगाहिसुच्यते ॥ ६७ ॥

लग्नात् यांद् पापश्रहः वह्नयङ्क्षाद्यो षष्ठे ३।९।६।९२ स्थाने श्रयोदापोक्षिमे भवेत् तदा तस्य गर्दैः=रोगैः, वर्लैः=खिललदोषैः, शक्त्रैः, कुलोद्भवः=वंशक्रमागतः दोषः स्थात् ॥ ६३ ॥

तत्र राही व्ययरम्प्रसंखे=द्वादशाष्ट्रमस्थानस्थित सति, प्रेताः दोषकराः
स्युः । बुरेज्ये व्यवस्थ्यस्थे पितरः दोषकराः वाच्याः । चम्द्रेऽष्टमव्ययस्थे व्यवस्थः
देव्यः= जलदेनाम्ननः दोषकर्म्यः । तपने=स्र्येऽष्टमव्ययस्थे सति देव्यः=कुमारीप्रेता वाधका वाच्याः । तप्रापि शनी चाष्ट्रमस्ययस्थे स्रति द्वान्यः स्वकुलदेवताः, वाधका ह्रेयाः । दुधे व्ययाष्ट्रमस्थे स्रति भूतानि=मृतनराः, दोषकराः । स्रारे=
कुजेऽ ध्रमस्ययस्थे सति शाकिन्यः दोषकर्म्यः । मृगुजे = शुक्ते, व्ययाष्ट्रमस्थे सति
व्यम्बु देव्यः= जलदेवताः मुकुन्दात्=विष्णोः विमुखं = विष्णुभिक्तद्वीनं मत्यं गृहन्ति ।
चम्द्रे स्वक्षोच्यमे = कर्कटबुषमते वीर्थपुके च सति रोगाः खाष्याः=भवन्ति । वा वन्द्रे
नोचे=युक्षिके, विवक्षे=वलग्रुस्थे च सति साध्याःचिकित्सायोग्या न भवन्ति ॥६४-६५॥

वित्तिभः पापैः केन्द्रस्थैः, तदा देवतागणाः श्रषाध्याः अवन्ति । सीम्यप्रहैंः के-न्द्रस्थैस्तदा बन्त्रस्तवार्चनैः=खपस्तुतिपूजनैः साध्याः भवन्ति ॥ ६६ ॥ शुभाः=शुभग्रद्धाः, कण्टकार्षात्रकोणस्याः=१।४।७।१०।१०।६ स्थिताः, शशी= चन्द्रः उपचये=३१६११०१११ एतद्रस्यतमे स्थाने अवेत् , लग्ने च शुभसन्द्रष्टे तदा रोनी बनः रोगात् विसुच्यते ॥ ६७ ॥

आचा—छान से पापब्रह यदि ३।९।६।१२ वें स्थान में हो, तो रोग से, जल से,

और शख से वंशकमागत रोग होता है ॥ ६३ ॥

वहां यदि राहु ८११२ वें में हो तो प्रेतदोप से रोग हो, गृहस्पति ८११२ वें में हो तो पितर के दोष से व्याधि कहना । चन्द्रमा ८११२ वें में हो तो जलदेवी के दोष से रोग हो । सूर्य ८११२ वें में हो, तो देवी के दोष से रोग कहना । सिन ८११२ में हो, तो अपनी कुल देवता के दोष से रोग कहना । सुख ८११२ वें में हो, तो आपनी कुल देवता के दोष से रोग कहना । सुख ८११२ वें में हो, तो शाकिनी का दोष । सुक १२१८ वें में हो तो जलदेवीका दोष, विण्युधिकिविहीन को पक्रवता है । चन्द्रमा कर्क या सुष के हों, और बलबाज् हों, तो रोग साध्य होता है । यदि चन्द्रमा नीच (बुधिक) के हों, और बलहोन हों, तो रोग साध्य होता है ॥ १४-६६ ॥

बङी पापप्रह यदि केन्द्र में हों. तो देवगण पूजित होने पर भी रोग नहीं छुड़ाते। यदि ग्राभप्रह केन्द्र में हों, तो सन्त्रों के जप से देवता की स्तुति से पूजासे देवता

साध्य होते हैं। तब रोग का नाश होता है ॥ ६७ ॥

त्रीविष्यप्रकाशे-नृत्तेवकशुभाग्रुभण्यनः—
शीर्वेद्ये(३।४।६।७।८११)सोम्ययुतेतिते वा सौम्येद्वितीयाष्ट्रमस्त्रमस्यैः ।
तृतीयलामारिगतेश्च पापैः सोख्यार्थलाभो नृपसेवकस्य ॥ ६८ ॥
लग्नाद्द्वितीये मदनाष्ट्रमस्ते वित्तत्त्वयं सम्भ्रममातिष्ट्रस्यम् ।
कुर्वन्ति पापाः क्रमशो नरेन्द्राद्यस्यस्य तस्मात्परिवर्जयेत्तम् ॥ ६६ ॥
लग्नाद्द्वितीयाष्ट्रमस्तमर्ताः पापाः प्रणाशं नृपमृत्ययोर्द्वयोः ।
कुर्वन्ति तेष्वेवगताश्च सोम्याः कुर्युधनारोग्यस्यानि चोमयोः ॥ ७० ॥
शश्चन्तद्वा स्याद्वृद्वि पार्थियस्य स्नेद्वमस्याद्वस्यायतेषात् ॥ ७१ ॥
प्रमुस्तद्वा स्याद्वृद्वि पार्थियस्य स्नेद्वमस्याद्वस्यायतेषात् ॥ ७१ ॥

प्रश्नलग्ने=रीर्षोद्ये सति वा तिस्मन् सौम्ययुतिक्षिते सति, वा सौम्यः=शुभ-प्रदेः द्वितीयाष्ट्रमसप्तमस्यः, पारैः=शनिरिवकुजैः, तृतीयलाभारिगतेः, तदा, नृपसे-वक्तस्य = राजसेवनिरतस्य सौष्यार्थलामः=मुखधनश्चितः, भवति ॥ ६८ ॥

लानात् हिताये मदनाष्टमभं=यप्तनाष्टमध्ये स्थिताः पापाः स्थ्यस्य=खेवकस्य, नरेन्द्रात् = भूपात् विलक्षयं = धननारा, सम्भ्रमं=यनोवेगं, श्वातिं=पीडाम्, मृत्युं=मरणं च कुर्वन्ति । तस्थातं नरेन्द्रं वर्जयेत् । लग्नात् पापाः हितीयाष्टमसप्तम- स्याः, तदा द्वयोर्नृपमृत्ययोः प्रणाशं कुर्वन्ति । सौग्याः=शुभप्रद्धाः, तेषु=द्वितीयाष्टः गक्षप्तयेषु गताः, तदा उभयोः=नृपधेवक्तयोः धनारोग्यसुखानि कुर्युः ॥ ६९–७० ॥

शशाङ्क्षसीम्येः=चन्द्रबुधगुरुशुक्तैः, उदयास्तभावी=लग्नसप्तमभावी दृष्टी वा युती सवलैः पापैः न युतेक्षिती, भनेताम् तदा प्रदुः=प्रश्नकत्तुः, पार्थिवस्य दृदि, श्रक्रपा-प्रतीपात्=द्योद्यात् , स्नेहप्रसादीं=प्रेमप्रसन्नस्वे च भवतः ॥ ७१ ॥

आपा—क्षीर्षोद्य राशि प्ररनल्यन हो, और वह ग्रुमग्रह से युत एष्ट हो, अयवा सब ग्रुप्रग्रह १।८।७ इन स्थानों में हों, पापग्रह ३।११।६ में हों, तो राजसेवक की युख धन लाम होता है ॥ ६८ ॥

पापग्रह उस से राजाट में हों, तो क्रम से राजा से सेवक का धननाश, चित्तका सम, कष्ट, और अन्त में मरण होता है। इसिंडिये इस दशा में उस माछिक को बोदना उचित है॥ ६६॥

पापबह टब्ब से बिंदु रामाण में हों, तो नौकर और मालिक दोनों का नाश करते हैं। बिंदु शुभब्रह राटाण में हों, तो उन दोनों के धन, आरोग्य, सुख को करते हैं॥००॥

यदि चन्द्रमा, बुध, गुढ़ और शुक्र इन सर्वोसे छान और सप्तम दृष्ट हो, तथा युत भी हो, और सबक पापप्रहों से खुत दृष्ट नहीं हो, तो प्रश्नकर्ताके छिये राजाके हृदयमें द्यासे प्रेम और प्रसचता होती है ॥ ७१ ॥ अधान्य ईशो मध भविष्यति न ना १ इति प्रश्ने—

षष्ठेश्वरेण व्ययपेन केन्द्रे यदोश्यशासं कुरते विसन्नपः ।
प्रम्हरूतदाऽन्यः प्रभुर्थद्ः स्यादतः प्रतीपान्न भवेत्परः प्रभुः ॥७२॥
सम्मेश्वरे स्वर्त्तगते स्वतुङ्गकेन्द्रस्थिते शीतकरेत्थशास्ते ।
शुभ्रमहिर्द्धसुते बसान्विते प्रष्टुनिजकदास्यमितार्थसाभः ॥ ७३ ॥
जायेश्वरे स्थान्निजर्तासंस्थे केन्द्रस्थिते शातकरेत्थशास्त्रो ।
शुभ्रमहिर्द्धसुते बसोत्कदैः प्रष्टुस्तदाऽन्यः प्रभुरर्थदो भवेत् ॥७४॥
इदं गृहं वा शुभ्रमन्यदास्त्रयं स्थानन्त्वदं वा शुभ्रमन्यदास्त्रयम् ।
प्रमात्र भदं नमनान्तु तत्र वा पृष्टोदयोत्थं वि!धना विस्वय ॥७४॥
केन्द्रे = १।४।०।१० स्थाने स्थितः विस्वनपः = स्यनेशः यदि ष्रष्टेश्वरेण=ष्ठेशेन, वा व्ययपेन = व्ययेशेन इत्यशासं कुरते, तदाः प्रष्टुः - प्रश्नकर्तुः स्रव्यः =
द्वितीयः प्रभुः श्रर्थदः = धनदः स्यात् । स्रतः प्रतीपात् = विसोमात् , प्रदः =
स्वत्यः, प्रभुः = ईश्वरः श्रर्थदः न स्यात् ॥ ७२

लानेश्वरे=लाग्नेशो, स्वर्धगते=स्वराशिस्थिते, स्वतुक्षकेन्द्रस्थिते=स्वोच्चकेन्द्रगते, शांतकरेत्यशाले=चन्द्रकृतसुथशिलयोगे, वलान्विते = वल्युक्ते, शुअप्रहैः = एष्ट-युते, तदा प्रष्टः = प्रस्नकर्त्तुः, विलस्वास्यिषतार्थलासः=स्वप्रसोः खत्रलधनलान् सः स्यात् ॥ ७३ ॥

जायेश्वरे = सन्तमेशे, स्वोच्चिनजर्ससंस्थे, केन्द्रस्थिते, शीतकरेत्यशाले=चन्द्र-कृतसुयशिले च्लोत्कटः=वीर्ययुक्तैः शुभमहैर्डेष्टयुते तदा प्रग्टः = प्रच्छकस्य अ- × न्यः प्रसुः = स्वानी, व्यर्थदः = धनदः अनेत् ॥ ७४ ॥

इदं ग्रहं बस शुभं भविष्यति वा श्रान्यत् = श्रावं ग्रहम् १ वा इदं स्थानं शुभन्नदं भविष्यति १ श्रन्न सम अदं = कुशलम् , वा इतो गणनात् कुशलं १ इत्येवं प्रश्नेषु पृष्ठोदयोत्यं = पृष्ठोदयराशिलग्नलनितं सर्वं विधिना = युन्त्या विमृश्य = विचार्य, फलं वोध्यम् ॥ ७५ ॥

भाषा—केन्द्र ( १।४।०।१० ) में उन्नेश होकर यदि घष्टशसे वा व्यवेशसे इत्य-शास करता हो, तो प्रश्नकर्ता को दूसरे मास्त्रिक से धनसाम होता है। इसके

विपरीतले विपरीत फल कहना ॥ ७२ ॥

हरनेश अपने राशिसें, अपने उन्होंंंं, या केन्द्रसें हो, चन्द्रसासे इत्यशाल करता हो, बली हो और ग्रुसग्रहोंसे हृष्ट युत्त हो तो प्रश्नकर्त्ताको अपने सालिक्से अतुल धन सिलता है ॥ ७३ ॥

सहस्रेश अपने उच अपने गृहमें हो, या केन्द्रमें स्थित हो, चन्द्रमा से ह्त्यशाल होता हो और चलवान् शुक्षप्रहोंसे दृष्ट युत हो, तो पृष्ठनेवाले को दूसरा मालिक

चन देता है ॥ ७४ ॥

यह घर, या वह सकान या यह जगह सुसे अच्छा होगा ! या वहां ही सुख होगा ? या वहांसे जानेपर सुख होगा ? इन परनोंमें पृष्ठोदय-राशि छग्न होनेसे अच्छा कहना, यह विचार कर फछ कहना ॥ ७९ ॥

वाय नष्टद्रव्यवाभग्रधनः । तत्र धनप्राप्तौ प्रश्नविन्तामणी— प्रश्ने चतुर्थाविपतिस्तत्रस्थे चाऽवस्तोकिते । ग्रावण्यं वर्तते तत्र धनं चन्द्रेऽथ वा वदेत् ॥ ७६ ॥ विन्तपे धनणे वन्धौ वाऽस्ति तत्र धनं बहु । पाचे तुर्यवते द्रव्यं स्थितं तूर्यं न लभ्यते ॥ ७७ ॥ भीवे सप्तान्तराशिस्थे धनमन्यत्र नाष्यते । वानो तमो रविश्निद्धे तदा द्रव्यं न लभ्यते ॥ ७८ ॥ ( स्ताष्ट्रशपातालेशो विधुर्धनदो गुरः॥ ७८॥)
कानेश्वरे खुनगते विलग्ने जायेश्वरे नष्ट्यनस्य लाभः।
जायेशलप्राषिपतीत्थशाले छूने विनष्टं धनमेति मत्यः॥ ७६॥
लग्नेशजायाधिपतीत्थशाले लग्नेश्वरं यन्छति तस्करोऽर्धम् ।
खुर्ये विलग्ने ऽस्तमिते शशाङ्के न लभ्यते यद्द्रविखं विनष्टम् ॥ ५०॥
कर्मेशलग्नाधिपतीत्थशाले चौरः स्वमादाय पुरात्पलायते ।
चन्द्रेऽस्तपे चार्ककरप्रविष्टे तत्लभ्यते नष्टधनं सत्तरकरम् ॥ ५१॥
प्रस्तेश्वरे केन्द्रगते ऽस्ति चौरस्तत्रेव चाऽग्यत्र पुराद्विनिर्गतः।
धर्मेशलग्वाधिपतीत्थशाले जायेश्वरे उन्यत्र गतः स्व चौरः॥ ५२॥
कर्मेशलग्नाधिपतीत्थशाले व्यत्सभ्यते राजकुलाच्य चौर्यम्।
जिधर्मपद्यनपतीत्थशाले त्वन्यप्रदेशाहमने तदाप्तिः॥ ५३॥
धुसेत्थशाले हिमगो विलग्ने खस्थे ऽथ वा नष्टधनस्य लाभः।
छस्नेहहख्या र्यवणा श्रुसेन हहे विलग्ने हिमगो च लाभः॥ ५४॥
चतुर्याधिपीतः=चतुर्थेशः, प्रस्ने=प्रस्नले, सर्वत्, खथवा चन्द्रे तत्र=लग्नस्ये,
वा वतुर्याधिपीतः अवलोकिते=हर्ये. तत्र प्रवश्यं धनं वर्तते , इति वदेत् ॥ ७६॥

वित्तपे = द्वितोयेशे धनमे = द्वितीयस्थानमते, अपिया बन्धो = चतुर्थस्थाने गतः वित्त स्वित तन्न बहु = अधिकं धनं विद्यते । पापे = पापअहे तुर्वमते=चतुर्थस्थानमते स्वित स्थितं द्रव्यं = धनं तुर्णं = शीअं न सम्यते ॥ ७७ ॥

भीमें = कुले बताष्ट्राशिस्थे सति, बन्यत्र धनं, खर्थात् यत्र पूर्व रक्षितं, तत्र न विद्यते, ततोऽन्यतो गतम् , त्रात एव न आप्यते । तमो राहुः लग्ने, रिवः ब्रिवे= श्रष्टमें स्थितस्तदा इत्यं न सम्बते ॥ ७८ ॥

[ सप्तद्यादरापाताह्येसः = ७।८।१०।४ एतद्वन्यतमभावपतिः, विधुः = चन्द्रः वा गुरुः स्थातदा धनदः = क्वर्वतामकारो भवति ॥ ७८ ॥ ]

लग्नेरवरे = लग्नेशे, यूनगते=सप्तमस्थानगते जायेशे=सन्तगेशे विलग्ने, तदा नष्टघनस्य लायः भवति । वा धूने = सप्तमस्याने जायेशलग्नाधिपतीरयशासे=सप्तमे-शलग्नेशयोर्ध्यशासे सति प्रत्येः=मनुष्यः, विनष्टं घनम् , एति=प्राण्नोतीत्यर्थः॥७९॥

लग्नेराजानाधिपतीत्नथाले खित छप्तमेशो लग्नेरां महो यच्छात=स्दाति, तदा-ऽर्थ=धनं तस्करो द्दाति । सूर्ये निलग्ने, शराष्ट्रि ऋस्तमिते, सित तदा निनष्टं हिन-णं = धनं, न लभ्यते ॥ ८० ॥ कमेंशलग्नाधियतीत्यशाले = दशमेशलग्नेशयोर्मुयशिले स्रति, चौरः स्वं = ध-नम्, आदाय = गृहीत्वा, पुरात् = स्ववामात् पलायते । चन्द्रे, ऋत्तपे = सप्तमेशे च ऋकिरश्रविष्ठे = ऋस्तंगते स्रति, सतस्कर = सचौरं, तत् नष्टधनं लभ्यते ॥ ८९ ॥

श्रस्तेश्वरे=सप्तमेशो, केन्द्रगते सित चौरः=तस्करः, तत्रैव=चौर्यस्यले विद्यते । वा सप्तमेशो श्रन्यत्र = केन्द्राद्भित्रस्थाने स्थिते सित चौरः पुरात् = प्रामात् , विकि गीतः = बिहः पलायितो वाच्यः । जायेश्वरे = सप्तमेशो धर्मेशदुध्वित्रयपतीत्यशाले = नवसेशतृतीयेशयोर्मुथशिले सित, स चौरः श्रन्यत्र = पुराद्वहिर्गतः ॥८२ ॥

कर्मेशलमाधिपतीत्थशाहो=दशमेशलग्नेशयोर्सुयशिले सित राजकुलात, नौर्य= चोरितं बस्तु लभ्यते । त्रिधर्मप्यूनगतीत्थशाहो = तृतीयेशनश्मेशसप्तमेशामाधित्य-शाहो सित अन्यप्रदेशाद् गमने तदाप्तिः = चोरितधनलामः । हिम्मी=चन्द्रे. विलग्ने अयवा सस्ये = दशमस्ये शुभेत्यशाहो सित नष्टधनस्य लाभः । वा हिम्मी = चन्द्रे, विलग्ने, रिवणा, शुभेन = शुभग्रहेण च सुस्नेहहशा = विश्वदशा हत्रे तदा नष्टधनस्य लाभः स्यात् ॥ ८३-८४ ॥

स्रापा—चतुर्थेश प्रश्नलम में हो, या चन्द्रमा प्रश्नलम में हो, अथवा चतुर्थेश से एष्ट हो तो जरूर धन है, यह कहना ॥ ७६ ॥

भनेश द्वितीय स्थान में हो, या चौथे स्थान में हो, तो बहुत ही धन कहना। पापग्रह चौथे स्थान में हो, तो रखा हुआ धन नहीं मिलता है ॥ ७० ॥

सङ्गळ सातर्वे या आठवं स्थान में हो, तो दूसरे स्थानमें गया, धन नहीं मिलेगा, यह कहना । राहु छग्न में हो, रवि अष्टम में हों तो धन नहीं मिलता है ॥ ७८ ॥

[ यदि चन्द्रमा, या गुरु ७।८।१०।४ अवोंमें किसीका स्वामी हो तो धनलाम-कारक होता है॥ ७८॥

छन्नेश सप्तम में हो, सप्तमेश लग्न में हो, तो नष्टधन लाभ होता है। या सप्तम स्थानमें सप्तमेश लग्नेश को इत्धशाल हो, तो मनुष्य नष्टधन को पाता है ७६

छानेश और सप्तमेश को इत्थशाल होता हो, वहां सप्तमेश लग्नेश को तेल देता हो तो चौर धन देता है। सूर्य लग्न में, चन्द्रमा अस्तंगत हो, तो नष्ट द्रव्य नहीं मिलता॥ ८०॥

कर्मेश लग्नेश को इत्थशाल होता हो, तो धन लेकर चोर ग्राम से आग जाय । चन्द्रमा और सप्तमेश अस्तंगत हो, तो धन सिंहत चोर पकड़ा जाता है ॥ ५१ ॥

सप्तमेश केन्द्रमें हो, तो चोर वहां ही रहता है। वा सप्तमेश केन्द्रसे भिच स्थान में हो, तो चोर गांव से वाहर भाग जाय। सप्तमेश को दशमेश से वा हतीयेश से हरखशाळ होता हो, तो चोर गांव से बाहर चळा जाता है॥ ८२॥

दशमेश लग्नेश को इत्यशाल होता हो, तो राजकुल ( कचहरी ) से चोरी का माछ मिलता है। तृतीयेश, नवसेश और सप्तमेश को इत्थशाल होता हो, तो दूसरे प्रदेश में जाने से चोरी का माल मिलता है ॥ ८३ ॥

चन्द्रमा लग्न में या दशम में हो तो नष्ट धन का लाभ होता है । वा चन्द्रमा ज्यन में हो, और रवि से या शुभग्रह से मित्रदृष्टि से देखा जाय, तो नष्ट धन लाभ

होता है ॥ ८४ ॥

श्रय वट्पञ्चाशिकायाम्— स्थिरोद्ये स्थिरांशे वा वर्गोनसगतेऽपि वा।

हिथतं तत्रेव तबुद्दयं स्वकीयेनेव चोरितम् ॥ ८४ ॥ श्रादिमध्यावसानेषु देष्काणेषु विलग्नतः।

हारदेशे तथा मध्ये गृहान्ते च वहेद्धनम् ॥ ८६ ॥

हियरोद्ये=ह्थिरराशिलाने, वा तत्र हियरराशिनवांशे, ऋषि वा वर्गातमग-ते=चरराशिप्रथमनवांशे, हिथरराशौ पश्चमनवांशे, द्विःस्वभावराशौ नवमनवांशे, लग्नांशे खित स्वकीयेनैव आत्मना, वा आत्मीयजनेन चोश्तिं तद्दव्यं तत्रैव=नि-बगृहे एव स्थितं वाच्यम् ॥ ८५॥

विलम्नतः=विलग्नस्य धादिमध्यावसानेषु देष्कारोषु द्वारदेशे, तथा मध्ये=गृह-मध्ये, गृहान्ते=गृह्दितीयत्रान्ते धनै वदेत् । श्रर्थात् लानस्य प्रथमद्रेष्काणे हार-देशे. लग्नस्य द्वि तीयद्वेष्काची गृहमध्ये, लग्नस्य तृतीयद्वेष्काची सति गृहापरप्रान्ते धनं रक्षितं बदेत=क्ययेत ॥ ८६ ॥

आषा—स्थिरराज्ञि ( वृष, सिह, वृश्चिक, कुम्भ लग्नों में कोई ) टम्न हो, या स्थिरराशि का नवांश टम्नमें हो, या छम्न में वर्गोत्तम नवांशा हो, अर्थात् चरराशि का प्रथम, स्थिरराशि का पञ्चस नवांश, द्विःस्वभावराशिका नवस नवांश छप्न हो, तो अपने ही से, या अपने आदमी से चुराया गया धन अपने ही घरमें है, यह कहना ॥ ८५ ॥

प्रथम देष्काण लान में हो तो द्वार (दरवाजे ) पर, द्वितीयदेष्काण रूपन में हो, तो घर के अन्दर, वृतीय देष्काण छन्न में हो, तो मकान के पीछे हिस्से में धन

सुरचित कहे ॥ ८६ ॥

प्रश्नतन्त्रे —

प्रतित्वनस्थप्रक्ने मिथो गृहस्थौ विलग्नसप्तेशौ। यदि सुथशिलन्तयोः स्यात्तदाऽऽशुतत्रेव वदति धनम् ॥=७॥ नष्टं क दिशि प्राप्तं ? पृच्छायां लग्नगे विश्वी प्राच्याम् । खस्थाने याम्यायामस्ते चारुण्यां वा भुज्युद्दीच्याम् ॥ द्रद्र ॥ प्रतितधनस्यप्ररने=निधिस्थापितनित्तलाभप्रश्ने यदि निज्ञगनसप्तेशी = लग्नेशसप्तमेशी, मियो गृहस्यो = परस्परशिगती, लग्नेशः सप्तमे, सप्तमेगः खन्ने, तथा च यदि तयोः = लग्नेशसप्तमेशयोः मुयशिलं, तदा आशु=शीवं तमैव धनं गणकः वदित = कथ्यति ॥ ८० ॥

वा नष्टं मदीबंधनं कः कस्यां, दिशा प्राप्तं = गतम् १ इति प्रच्छायां =प्रश्ने, विधी = चन्द्रे तम्बगे सित, प्राच्यां =पूर्वस्यां घनं गतं वाच्यम् । वा विधी सस्याने = दशमस्याने सित याम्यायाम् —दक्षिणस्याम् , धनं वाच्यम् । वा विधी सस्ते=सप्तमे सित वारुण्यां = पिष्ठायस्यां धनं वाच्यम् । वा विधी भुवि = चतुर्वस्थानस्थे सित, उद्दीच्याम्=उत्तरस्यां गतं धनं वाच्यम् ॥ ८८ ॥

भाषा—गादी हुई सम्पत्ति के बारे में प्रश्न होने पर बदि कानेश सण्तमेश के वरमें, सप्तमेश कानेश के घर में हों, और दोनों में इत्यक्षाक होता हो, तो शीम वहां ही घन कहै ॥ ८७ ॥

भेरा खोया हुआ धन किधर गया ? इस प्रश्न में बाद चन्द्रमा छन्न में हो तो पूर्व दिलामें, बदि चन्द्रमा दशम में हो, तो दिलाण दिशामें, बदि चन्द्रमा सप्तम में हो तो पश्चिम दिशामें, बदि चन्द्रमा चीथे में हो, लोडकर दिशा में धन कहना ॥प्रमा

यदि नेन्दुः केन्द्रे तच्यत्वारियांशकीख पश्चयुतैः।

भागे दिक्कम उक्तो वहववनीवायुवारिराशी वा ॥ ८६ ॥

यदि इन्दुः=चन्द्रः केन्द्रे न सवेत् तदा पचयुतैः चत्वारिशांशकैः = पचचरवा-रिशांशकैः भागैः दिक्कम उक्तः । वा वह्नपवनोवायुवारिराशौ दिक्कमउकः । क्विन-तस्वारवके राशौ लग्ने श्राग्निकोणे, भूमितत्वारमके राशौ लग्ने नैर्ऋत्यकोणे, वायु-तस्वारमके राशौ लग्ने वायुकोणे, जनतत्वारमकेराशौ ऐशान्यकोणे वनं वहेत् ॥८९॥

आजा—यदि चन्द्रमा केन्द्र में वहीं हो तो ४५ पैतालिश २ अंध के विभाग में दिसाका कम समझना। जैसे पूर्व से दिखाण ९० अंशपर है, इस के वर्ष में ४५ अंध पर अग्निकोण समझना। ऐसे दिखण से पश्चिम तक ९०, उसके बीच ४५ अंध पर ठीक नैकंध्यकोण होता है। ऐसे ही पश्चिम से उत्तर ६० अंख, उसके आधे ४२ अंश पर वायन्यकोण समझना। एवं उत्तर से पूर्वतक ६० हैं, उसके अर्थस्थळ में अर्थान् ४५ अंश पर ईशानकोण समझना। अयवा अग्निवत्त्व

वाले राजिस अध्विकोणसें, भूसितःबवाले राजिसें नैफ स्वकोणमें, वायुतखवाले राजि ठब्न होने से वायुकोण सें, जलतश्व वाले राजि में ईशान कोण में धन कहना ॥८१॥

नष्टवीतवित्तलब्धेः पृच्छायां चौरसप्तमं ततो लाभः । हिवकं द्रव्यस्थानं लग्नं चन्द्रश्च घननाथः॥ ६०॥ लग्नेशोऽस्तेऽस्तर्पातना चेन्मुथशिली ततो लाभः। यद्यष्टेशो लग्ने तदा स्वयं तस्करोऽर्पयति ॥ ६१ ॥ रविरिष्टमने बनेशे बाऽस्तमिते तस्करस्य लाभः स्यात्। लग्नेशद्दामपत्योर्मुथिशिलतः प्राप्यते स्वचान् चीरः ॥ ६२ ॥ लग्नेशह ह्यभाने चौरः सह मात्रया याति। ग्रस्ताविपती दुग्धे रविरिष्ट्रमगते उथ सभ्यते चौरः ॥ ६३ ॥ लग्नपकृतेत्थशाही राजभयाद्धनिमदं स्वयं दत्ते। लग्नास्तपयोर्न स्याद्यदि द्रष्टिलंग्नपस्तथा विकलः ॥ ६४ ॥ तत्तरकरोऽस्य इस्ताइदाति बौर्यं हि राजकुले। लग्नपमध्यपयोगे राजकुतं प्राप्य लम्यते चौर्यम् ॥ ६५ ॥ रम्धं चौरस्य धनं धनपे तत्राथ सप्तमे नाप्तिः। रन्ध्रपती वनपस्य तु मुथशिलयोगे च प्राप्यते विचम् ॥ ६६ ॥ रन्ध्रपतौ द्रामपतेर्मुथशिलगे चौरपक्रद्भपः। वनपे विजयपे सति दृष्टिविहीने श्रृतिर्भवति नाप्तिः॥ ६९ ॥ चौरज्ञानप्रश्ने लग्नर्यवद्यादिहारा स्वगृहचौरः । **अन्योरेकरशा गृहसमीपवर्ती वसत्येषः ॥ ६८ ॥** लग्नस्थे लग्नपतावस्तप्युक्ते च गृहगतश्चीरः । श्रस्ताविपतावन्त्ये सहजे वा स्वीयमृत्योऽयम् ॥ ६६ ॥ श्रस्तेशे तुङ्गस्थे स्वगृहे वा तस्करः प्रसिद्धः स्यात् । राष्ट्रवामास्तभावाः क्रमेश वीदयाः स्वतुङ्गभवनादौ । यः खेटः स्याह्रलवान् स ज्ञेयस्तस्करस्य वली ॥ १०० ॥ पवं योगं तु विना चुनेशस्यैव बत्तमिष्रासम्। इत्खं जोरजाने जीरः सूर्ये, गृहेश्वरस्य पिता ॥ १०१ ॥ बन्द्रे माता, गुके आर्था, मन्दे सुतो भवेत्रोचे।

जीवे गृहप्रधानं भौमे पुत्रो ऽथ चा द्वाता ॥ १०२ ॥ क्षे स्वजनो मित्रं वा बात्वेत्थं पुण्यसहममादेश्यम्। तस्मिन् ऋराह्ये पुरा न चौरो उस्तपे पुराऽपि स्यात ॥ १०३ ॥ श्रस्तेशान्म्सरिके भौमे चौरः पुरार्थप निगृहीतः। सप्तेशे रविष्त्रे चन्द्रहशा तरकरो हि पाखण्डी ॥ १०४ ॥ जीवो विलोक्य लोकं भौमे खातेन पालकं सक्त्या । प्रतिकञ्चिकयाऽपहतं सितेऽतिथिर्वे प्रपञ्चकरः ॥ १०४ ॥ चौरस्य वयोज्ञाने सिते युवा, हे शिशुगुरी मध्यः। तरुणो भौमे, मन्दे बृद्धोऽर्क स्यादितस्थविरः ॥ १०६ ॥ रविनभयोः स्वमन्दिरे समरभूमिलसयोर्मध्यम् । चरित रवी नवमध्यमबृद्धवयोऽतीतकाः क्रमशः ॥ १०७ ॥ नष्टस्थाने प्रश्ने तुर्ये भूम्याञ्चवायुजलमध्यात् । यो भवति राशिरस्मारस्थानं वयं गतधनस्य ॥ १०८ ॥ श्रथ चतुर्थगृहे तुर्येश्वरोऽथ यः स्याह्रहस्ततो क्षेयम् । मन्दे मिलनस्थाने, चन्द्रेऽम्युनि, गीप्पतौ सुरारामे ॥ १०६ ॥ भीमे वहिसमीपे, रवो गृहाधीभ्वरासनस्थाने। तरुषे शुक्रे, सीम्ये पुस्तकवित्तान्नयानपार्ध्वे च ॥ ११० ॥ नष्टवीतवित्तलब्धेः = भ्रष्ट-पतित-चोरितधनलाभस्य, पृच्छायां, चौरसप्तमे =

निष्यतिष्यतिष्यां — अष्टनिर्माति पारित्यम्मात्, वृद्धाया, पार्यसम् — चौरः खप्तमं भवनं वोध्यम् । ततः = सप्तमात्, लाभः = धनलाभः, विचिन्त्यः । हिंचुकं = चतुर्थस्थानं, द्रव्यस्थानं वोध्यम् । चन्द्रः वा धननाथः लग्नं प्रति भवेत लग्ने स्थितो भवेत । वा लग्नेशः श्रस्ते = सप्तमे यदि श्रस्तपितना = सप्तमेशेन मुश्निली तदा ततो लाभः वाच्यः । यदि श्रष्टेशः = श्रष्टमेशः लग्ने भवेतदा स्वयम् = श्रात्यना तस्करः चौर श्रागत्य अप्यति = ददाति ॥ ९०-९९ ॥

वा धनेशो = द्वितीयेशो, रिवरिशमगते = श्रस्तन्नते, वा श्रस्तगते तदा तल्करस्य लाभः स्यात् । लग्नेशब्शकपत्योः = लग्नेशब्शमेशयोः, मुशशिलतः, स्ववान् = धन-सिंद्वतः चौरः प्राप्यते = गृह्यते । तत्र लग्नेशदृष्टयभावे सिंत चौर्यार्थं मात्रया सह चौरः याति । श्रस्ताधिपतौ = सप्तयेशो दग्धे = श्रस्तन्नते च सिंत /चौरो लभ्यते = गृह्वपतिना परिगृह्यते ॥ ९२-६३ ॥ डक्तयोगे लग्नपकृतेत्थशाले राजभयात राजदण्डभयात् स्वयमात्मना एवागत्य इदं घनं दत्ते । लग्नास्तपयोर्यदि मियो दृष्टिः न स्यात्तया लग्नपः विकलः स्यात्, तदा तस्करः = चौरः, अस्य = गृहपतेः हस्तात् स्रादाय राजकुले चौर्यं = चोरितधनं ददाति । लग्नपमध्यपयोगे=लग्नेशदशमेशयोयोगे राजकुलं प्राप्य, चौर्यं = चोरित-द्रव्यं लक्षते ॥ ९४-९५॥

चौरस्य धनं रन्ध्रम्=श्रष्टमस्थानम् बोध्यम्, श्रय धनपे=द्वितीयेशे तत्र = श्र-ष्टमे, श्रय सप्तमे स्थिते, तदा श्राप्तिः=चौरधनप्राप्तिः, न स्यात् । रन्ध्रपतौ=श्रष्टमेशे

धनपस्य=द्वितीयेशस्य मुथशिलयोगे सति वित्तं घनं प्राप्यते ॥ ९६ ॥

वा रन्ध्रपती=श्रष्टमेशे दशमपतेः मुथशिलयोगे चौरपश्चन्तत् भूपः वेदाः । धनपे विलम्नपे च दृष्टिविद्दीने मिथो दृष्टिविजिते सति, श्रुतिः=चोरितद्रव्यस्य अवणमात्रमेव भवति, श्राप्तिः=प्राप्तिः न भवति ॥ ९७ ॥

चौर्ज्ञानप्रश्ने=कुत्रत्यः कीदशः कथ चौरः ? इति प्रश्ने, लग्नरविशशिदशा == लग्नोपरि रविचन्द्रयोर्द्रष्टचा स्वगृहचौरः == स्वपिवार एव चौरः स्यात । श्वनयोः == रविचन्द्रयोः, एकदशा=लग्नोपरि रविदशा, वा लग्नोपरि चन्द्रदशा एवः=चौरः गृह समीपवर्त्ती वसति ॥ ९८ ॥

लग्नपतौ=लग्नेशे, लग्नरथे, अस्तपशुक्ते=सप्तमेशसहिते, च सित तदा चौरः= धनापहर्त्ता गृहगत एव जनो वेदाः । वा अस्ताधिपतौ=सप्तमेशे, अन्त्ये=द्वादशे वा सहजे = तृतीये, तदा अयं चौरः स्वामिभृत्यः = स्वामिस्टेवक एव विज्ञेयः ॥ ९९ ॥

श्रस्तेशे=सप्तमेशे, तुक्तस्थे = उच्चस्थे वा स्वग्रहे=स्वभवने सति तस्करः=चौरः, प्रसिद्धः=सकललोकविद्तिः स्यात् । एवंलग्नदशमास्तभावाः वोच्याः=विचारणोयाः, यः यलवान् खेटः=प्रहः स्वतृक्षभवनादौ=स्वोच्चराश्यादौ भवेत् सं एव तस्करस्य = चौरस्य वली=बहायकः श्रेयः ॥ १०० ॥

एवं योगं तु विना, एतदुक्तसक्तवयोगघटनाभावे यूनेशस्य = सप्तमेशस्य विता प्रक्राभिप्राह्मं = प्राह्मम् । इत्यं चौरक्षाने सूर्वे नोचे ( तुले ) संति ग्रहेश्वरस्य पिता एक चौरः स्यात् ॥ १०१ ॥

चन्द्रे नीचे=वृश्चिके सित, तदा गृहपतेर्माता=जननीचीरः । शुक्रेनीचे (कन्यायां) गृहपतेर्भार्या=चीरः, अत्र यदि गृहे प्रधाना स्नी स्यालदा तत्वतिरेत चीरः स्यात् । सन्दे=शनी नीचे=भेषस्थे सित सुतः=पुत्रः, चीरः भवेत् । जीवे=गुरी नीचे=मकरस्थे षति गृहप्रधानः=गृहसुख्यो जनवीरः स्यात् । भीमे=कुजे, वीचे = फर्कस्ये खति पुत्रः वा आता चौरः स्यात् ॥ १०२ ॥

हो = बुधे, नीचे-मीनस्थे सित स्वलनः, वा लिशं=बुह्त् , चीरः, इत्वं विचार्षं प्रययसहसम् सिव विचार्यं फत्तम् आदेश्यम् । तस्मिन् = पुण्यसहसे, कराहरे=पाप-हिरहिते सित, पुरा = पूर्वम्, अयं चौरधौरो न, वर्तमानसमये एवावं चौरः स्वातः । अस्तपे = समयेशे कूर्युतहरे तदा पुराऽपि स्वयं चौरः स्याद्धना तु विचारे एव ॥ १०३ ॥

वा भीमे-कुले, खस्तेशात् = सप्तयेशात् , यूसरीके=सित पुराऽपि खसी बीरः निगृहोतः स्यात् । सप्तेशे रिविपुत्रे = शनी, चन्द्रदृशा दृष्टे तदा तह्सरः = वीरः, गाखण्डी स्यात् ॥ १०४ ॥

जीवः = गुरुः, योगकर्ता तदा लोकं विलोक्य जाहरति । श्रीये=कुछे योगकः त्रीर खित भक्त्या खातेन = गत्तेन, पालकं=धनरक्षकं चौरं जानीयात् । जिते=शुके तु प्रतिकृष्टिकया अन्यक्षीलकयन्त्रेण अपहृतम् वाच्यम् । ज्ञे=बुधे तु खितिथिः = अ-अगागतः, प्रपञ्चकरः = चौर्यस्वनाकरः स्थात् ॥ १०५ ॥

श्रय चौरस्य वयोक्षाने, सिते बलवित युवा = समर्थस्तवणवयस्क्ष्यौरः । हो = बुधे, बलवित शिशुः=बालक्ष्यौरः । गुरौ बलवित सितं मध्यः=मध्यवयस्कः । भौमे= कुजे बलवित तवणः चौरः । सन्दे = शनौ बलवित सुद्धः चौरः । खकं=सूर्वं बलवित श्रातस्थिवरः=बृद्धतमः चौरः स्यात् ॥ १०६ ॥

रवौ=सूर्ये, रविनक्षयोः द्वादशदशम्योः, स्वमन्दिरे = स्वराशौ, स्वरभूविकान-योः=सप्तमचतुर्यकानयोः, मध्यं चरति स्वति, चौरस्य नत्रमध्यमगृद्धवयोऽतीतकाः वयसः क्रमशः वैद्याः ॥ यथा रवौ द्वादशस्योः स्थिते नवनयासौरः, रवौ सिंहे अध्यमवयाः । रवौ सप्तमे सति गृद्धः । रवौ चतुर्थे सति वबोऽतीतस्वौरः स्वादिति १०७

नष्टस्थाने प्रश्ने-तुर्थे=चतुर्यस्थाने, भून्यिजनवायुजलमध्यात् यो राशिर्भवति । अस्मात् गतयनस्य स्थानं ज्ञेयम् । यथा प्रश्नलागान्चतुर्थस्थाने भूमिचारिराशौ सति भूगौ धनं, चतुर्थेऽजिनतत्वराशौ सति खानौ, वायुतस्वराशौ चतुर्थे सति अन्तरिच्चे चीरितं धनं वाच्यम् । जलतत्वारमके राशौचतुर्थे सति जले धनं विक्षितं बाच्यम् ॥

श्रथ वा चतुर्थगृहे तुर्येखरः=चतुर्थेशः, श्रथवा यः किष्वद्महः स्थात् ततोऽ-पह्नतथनस्य स्थानज्ञानम्—यथा मन्दे=शनी, तुर्धेशे, वा तुर्थगते सति धनिनस्थाने तञ्चोरितद्वव्यं वर्तते । चन्द्रे चतुर्थेशे, वा चतुर्थगते, ग्रम्युनि-बस्ने, गोणती=जीवे चतुर्थेशे, वा चतुर्थे खति, सुराराथे=देवविन्द्रे पुणवाटिकायां वा घनं विद्यते । भीमे चतुर्थेशे, वा चतुर्थे खति विद्यव्योपे=महानसादी, रवी चतुर्थेशे वा चतुर्थे खति यहा-दीश्वरासनस्थाने, वा गुक्ते ताहरी खति तल्पे = पर्यक्ते, खीम्ये = बुधे ताहरी सित पुस्तकवित्ताजयानपाश्चे = पुस्तकपच्ये, वा पुस्तकपेट्यां, वित्तस्य धनस्य रक्षणस्थाने, प्रजारक्षणस्थाने वानस्थाने,वा एतेषां स्थानानां पाश्चें=इतस्ततोधनं विद्यते॥१०९-११०॥

आपा—कट्टधन, चोरी गया हुना धन, इन सर्वो के मिछन के प्रश्न में सातवां स्थान चोर का स्थान है, उस से लाभ सम्भव होता है। चौथा स्थान चोरित धनका स्थान समझना। लग्न और चन्द्रमा दोनों को धन का मालिक समझना॥ ९०॥

यहां छन्नका स्वामी सप्तम में सप्तमेशसे इत्यशाल होता हो, तो लाभ कहना यहि अष्टमेश लग्न में हो, तो खुद चोर आकर धनको छौटादे॥ ६१॥

या धन का रवामी अस्त हो, तो चोर पकड़ा जाता है। छन्नेश और दशमेश को हत्थशाल योग होता हो, तो धनसहित चोर पकड़ा जाता है॥ ९२॥

बदि उक्तयोग हैं उन्नेश की दृष्टि नहीं पढ़े, तो साता के साथ चोर पकड़ा खाता है। यदि सप्तमेश अस्त हो, तो चोर पकड़ा जाता है॥ ९३॥

बिंद सहसेश उन्नेशसे इध्यशाल करता हो, तो राजा के दर से चोर स्वयं धन को देता है ॥ ९४ ॥

विद छन्नेश और सप्तसेशकी परस्पर दृष्टि नहीं हो, और छन्नेश दुवँछ हो, तो बोर चोरी का धन कचहरी में दे भाता है। यदि छन्नेश और दशमेशको योग होता हो, तो कचहरी जाकर चोरीका माल मिलता है॥ १५॥

चोरका धन अष्टमस्थान होता है। यदि धनेश वहां हो या सप्तम में हो, तो धन नहीं मिळता है। अष्टमेशको धनेशसे यदि इत्थशाळ योग होता हो, तो धन पाया जाता है॥ ६६॥

यदि अष्टमेश दशमेशसे इत्यशाल करता हो, तो चोर का पच करनेवाला राजा समझना। या धनेश और लग्नेश किसी ग्रह से नहीं देखे जांय, ती चोरी हुए धनकी न तो सुनाई, न तो मिलना ही होता है ॥ ९७॥

चोर कौन था ? इस बात के समझने के प्रश्न में छम पर रवि और चन्द्रमाकी इप्टि पड़ती हो, तो अपने घरका चोर होता है। यदि रवि ही से या चन्द्रमा ही से छम देखा जाय तो घर का पड़ोसी चोर होता है॥ ९८॥

सप्तमेश के साथ टब्नेश यदि उम्र में हो, तो अपने ही घर का चीर होता है। या सप्तमेश वारहवें घरमें हो, या तीसरे घरमें हो, तो अपना ही नोकर चोर होता है॥११॥ सप्तमेश वष्चका हो, या अपने घरका हो तो चोर नामवर ( मजहूर ) होता है। या छम, दशम, सप्तमभाव विचारना चाहिये। उन भावों में रहकर यदि कोई मह अपने उच्च या अपने राशिमें हो, और वली हो, ता उस महकी जाति, वर्ण, कारीर स्वभाव, गुण दोष वाला आदमी चोरका सहायक होता है ॥ १०० ॥

इस प्रकार सर्वांशले योग यदि घटित नहीं हो, तो केवल सप्तवेश ही का बख विचारना चाहिये, उसपरसे सब कुछ विचार । इस प्रकार चोर के ज्ञान में खुर्य नीच

के हों, तो घर के सालिक का पिता ही चोर होता है ॥ १०१ ॥

यदि चन्द्रमा नीचका हो, तो माता ही चोर होती है। यदि ग्रुक नीचका हो, तो स्त्रो चुराती है। यहां तक करना कि यदि स्त्री ही घरका प्रधान हो, तो स्वामी चोर होता है। शनि नीचमें हो, तो लड़का चोरी करता है। पृहस्पित यदि नीचमें हो, तो धरका मालिक हो चोर होता है। मङ्गल नीचका हो, तो लड़का चोर होता है। या भाई चोर होता है। १०२॥

बुध नीधका हो, तो अपना परिजन चोर होता है। या मित्र चोर होता है। इसप्रकार पुण्यसहमको भी बनाकर विचार करके फल कहना। पुण्यसहस यि पाप-प्रहसे नहीं देखा जाय, तो पहले यह चोर चोरी नहीं करता था, हालही में चोरी करने लगा है। यदि सप्तमेश पापप्रहारे दृष्ट हो, तो पहले भी यह चोर चोरीही करता था।

मङ्गलको सप्तमेशसे मूसरीफ होता हो, तो यह पहले भी पकड़ाया हो या सप्त-मेश शनि होकर चन्द्रमा से देखा जाय, तो चोर दड़ा पाखण्डी होता है ॥ १०४ ॥

गुरु बिद योगकर्त्ता हो, तो छोगों को देखकर धन चोरी करें। सङ्गळ योगकर्ता हो, तो जमीन के नीचे धनको रक्य । शुक्र योगकारक हो तो चुगळीसे चारी करें। बुध योगकर्त्ता हो, तो अतिथि (अभ्यागत) ही चोरीका प्रवश्च करता है ॥ १०५॥

चोरकी ऊसर समझनेके लिये शुक्र यदि योगकताँ हो, ता युवक चोरी करता है। यदि बुधयोग करे, तो बचा चोर हो। बृहस्पति में जवान, सङ्गल में तक्ण, शनि में

वृद्धा, रिव में अत्यन्त बृद्ध चोर होता है ॥ १०६ ॥

यदि सूर्य १२।९० वें में हो, तो कम ऊमरवाला, यदि अपने राशिमें हों तो सध्यस ऊमरवाला, यदि सूर्य सातवें वर में हों, तो वृद्ध चौर होता है। यदि सूर्य चौथे वर में हों तों अतिवृद्ध चौर होता है॥ १०७॥

किस जगह चीज खोबी ? इस प्रश्नमें प्रश्न छप्न से चौबे स्थानमें बदि भूमि तस्वराशि हो तो भूमिपर, यदि चनुर्थ में अधिनतस्ववाला राशि हो, तो अधिके समीप, यदि चनुर्थ में वायुतस्ववाला राशि हो, तो आकाश में, यदि जङतस्ववाला राशि हो तो पानी के निकट धन नष्ट हुआ, यह कहना चाहिये ॥ १०८ ॥ अब चतुर्थश यदि चतुर्थश्यान में हो, तो चतुर्थश जो मह हो, उसके भेदसे चोरी का स्थान कहते हैं। चतुर्थेश शनि हो, तो मिलन जगह में, यदि चन्द्रमा हो, तो जल में, यदि बृहस्पति हो, तो देवमन्दिर, फुलवादी में घन खोषा हुआ है॥ १०९॥

यदि सङ्गल हो तो अध्नि के नजदीक, यदि सूर्य हो तो घर के माल्कि के आसन के नजदीक, यदि शुक्र हो, वो पलङ्ग पर, बुध योग करे तो पुस्तक, धन, अस सवारी के समीप धन खोया है; यह कहना ॥ ११०॥

> श्रव बीरोऽयं न वेति प्रश्ने विचारः— बौरोऽयमथ न वेति कृरेन्द्रोर्मुथशिले च चौरः स्यात्। स्नोम्यदाशिमुथशिले खलु न भवित चौरः प्रवक्तन्यम्॥१११॥ किमनेन तस्करत्वं कदाऽपि विद्वितं न वेति पृच्छायाम्। लग्नपदाशिनोरेकस्माद्गि मूसरिफेऽस्तपे विद्वितम्॥११२॥ बौरः स्त्री पुरुषो वा पृच्छायामस्तपे स्त्रियो राद्यो। स्त्रीखेटे स्त्रीद्ये चौरः स्त्रो व्यत्ययास्त्रस्यः॥११३॥ लग्नेश्वरनवमांद्यतो वयःप्रमाण्जातयो श्रेयाः। बौरोऽयमिहानन्तं शास्त्रं कथितोऽयमुद्देशः॥११४॥

श्चयं जनः चौरः श्चस्ति न वा १ इति प्रश्ने कृरः=पापः, इन्दुः=चन्द्रः, श्चनयो-र्मुयशिले सित श्रवस्यमयं चौरः वाच्यः । सौन्यराशिमुयशिले = शुभप्रहेण चन्द्र-स्येत्यशाले सित श्चयं सन्दिग्धो जनः, चौरः न भवति, इति प्रवक्तव्यम् ॥१९१॥

किम् अनेन कदाऽि तस्करस्यं बिहितं = कृतं न वा कृतम् १ इति प्रच्छायां = प्रश्ने लग्नपशियाः = लग्नेशचन्द्रयोरेकस्मादेकतरेण अस्तपे = सन्तमेशे, मूसरिफे= कृते खराफे सित्, तेन तस्करस्यं विहितं = कृतम् इति वाच्यम् ॥ ११२ ॥

चौरः खो, वा पुरुषः श्रस्ति इति प्रच्छ।यां, श्रस्तपे = सप्तमेशे खियो राशौ = समराशौ सित खोखेट = खोबहे सप्तमेशे सित, वा खोबहरे सित तदा चौरः खो स्थात्। व्यत्ययात्, किन्तु, सप्तमेशे पुंबहे पुरुषराशौ, पुंबहयुक्तरेष्ट सित चौरः पुरुषः स्थात्॥ ११३॥

लभ्नेश्वरनदसांशतः = लग्नेशनवमांशराशिश्वरूपात् , वयःप्रमाणजातयः ज्ञेयाः । श्वयं जनवीर इत्यत्र स्रानन्तं शासम् स्रस्ति । स्रयमुद्देशः कथितः ॥ ११४ ॥

आधा—-यह चोर है या नहीं ? इस प्रश्न में यदि चन्द्रमा को पापप्रह से इस्य-शाल होता हो, तो अवस्य वह चोर है। यदि चन्द्रमा को शुभग्रह से इस्यशाल होता हो, तो वह चोर नहीं है, यह कहना ॥ १११॥ क्या इसने कभी चोरी की वा नहीं ? इस प्रश्न में क्रम्नेश और चन्द्रमा में से किसी एक स सप्तमेश को मूसरीफ बोग होता हो, तो जरूर चोरी की है वह कहना ॥१ १२॥

चोर की है वा पुक्व ? इस प्रश्न में सप्तमेश यदि जी-ग्रह ( हु. शु. वा. चं. ) हो, बीर की (सम) राषि में हो, जी-ग्रह से एए हा तो चोर की होती है। इसके विषरीत योग से धर्मात् सत्तमेश पुक्षप्रह ( र. सं. वृ. ) हो, पुक्व राशि ( विषम राशि ) में हो, पुक्व-प्रह से एए हो, तो चोर पुक्व होता है ॥ ११६ ॥

ट को ज़ की नवांश से चोर की उसर, प्रमाण, खाति, आदि समधना। यह चोर है वा नहीं इस के विषय में ससंस्य ज्ञास हैं, युझ से इसना ही बहां उपदेख

किया गया ॥ ११७॥

ज्ञय विशेषतः खन्तानप्रश्नः—

बम्नेभ्वरेणाथ निशाकरेण यदोत्यशालं फुक्ते छुतेशः। श्रुभः श्रुभैः संयुत्त ईन्नितः स्यात् स सन्तति प्रदूरसी विद्ध्यात् ॥११४॥ पुर्खीब्रहाः पुत्रगृहं विलक्षात्वश्यन्ति यावन्ति इहातिवीर्याः। तरसंख्यकाः स्युस्तनयाध्य कन्याः ग्रुभेशयोगारस्रुतभांशतृत्याः ॥११६॥ ज्ञानेरापुत्राधिपती परस्परं न पश्यतखडुह्यं च पश्चमम्। पापेत्थशासी खुतसम्बपी च प्रष्टुस्तदा सन्ततिनाहिततां चदेत् ॥११७॥ पुत्रालये सिंहनूचासिकन्याः प्रश्नोदयाज्ञन्मअतस्तथेन्दोः । श्ररपप्रजः सन्ततिपुञ्छकः स्यात् पापैः छुतर्ज्ञे सहितेक्ति वा ॥११८॥ स्वर्त्तं स्थितौ रन्ध्रगती यमाकौं प्रयुः क्षियं संदिशतस्य वन्ध्याम् । खिद्रश्थिती चन्द्रबुधी खदोषां या काकवन्थ्यां तनयाप्रसृतिम् ॥११६॥ नृतप्रजा ख्रिद्रगयोः खितेज्ययोर्गर्भक्षवां भूमिखुते ऽष्टमर्चम् । खिद्रश्चरे खिद्रगतेऽतिवीयें पुष्पं न विन्दत्यवला खुतप्रदम् ॥ १२० ॥ क्षकार्कयोरष्टमसंस्थयोवी करेर्धनान्त्याप्टमराशिसंस्थैः। बातः पुरस्तान्त्रियते प्रजा वे प्रपुर्न बाग्रे शुभवन्ततिः स्यात् ॥१२१॥ रिष्फिध्यरे केन्द्रगते च सीम्यैर्युतेचिते जीवति बालकाश । जापूर्वमाचे ग्रुअयुक्त इन्दो केन्द्रे शिग्रुर्जीवति दीर्घकालम् ॥ १२२ ॥ बदि सुतेशः = पद्यमेशः शुभग्रहः लग्नेश्वरेण = लग्नेशेन, खय निशाकरेण =

यदि स्रतेशः = पद्यस्यः ग्रुभग्रहः लग्नेश्वरेण = लग्नेश्नेन, स्रयं निशाकरेण = कन्द्रेण इत्यशालं कुरुते, तथा शुभैः संयुतः ईक्षितः = दष्टः च स्यातः , तदा स ग्रहः प्रष्टः=प्रचन्नक्ष्यसम्य सन्तर्ति = स्रपत्यं, विद्ध्यात् –कुर्यात् ॥ ११५॥ इह द्यतिनीर्याः = बलाधिकाः यावन्तः = यरसङ्ख्यकाः पुंखीप्रहाः विलग्नात् पुत्रगृहं = पञ्चमस्यानं पश्यन्ति, तत्संख्यकाः तनयाः कन्याख्य स्युः । शुमेशयोगात् = शुभमद्य-पश्चमेशखंयोगात् सुतभांशतुल्याः = पञ्चमभावनवांशसंख्यकाः तनयाः कन्याश्च वाच्याः ॥ ११६ ॥

लग्नेशपुत्राधियती परस्परं न पश्यतः, उदयं = लग्नं, पश्चमं च तौ न पश्यतः वा सुतलग्नपौ = पश्चमेशलग्नेशौ पापेत्यशालौ = पापप्रहेण मुशशालौ च भवतः, तदा प्रष्टुः = प्रश्नवः तुः, सन्तितन।स्तितां = अपरयाभावतां वदेत् ॥ ११७॥

यदि पुत्रालये = पद्यसभावे, सिह्युषालिकन्याः राशयः स्युः, तथा प्रश्नोदयात=
प्रश्नलग्गत्, जन्मभतः = जन्मलग्नात्, इन्दोश्चद्राकान्तराशितः च सुतर्के =
पुत्रमावे = पद्यसस्थाने, पापैः = पापप्रहैः = शानिरविकुजैः, सिहतेक्षिते = सुतेक्षिते
तदा सन्तितिपृच्छकः जनः श्रवपप्रजः = परिमितापरयवान् स्यात् !! ११८ ॥

यमाकौँ = शनिरवी, स्वर्थिस्थितौ = स्वराशिगतौ, छिद्रगतौ = ऋष्टमस्यानगतौ
मवतः, तदा प्रष्टुः = प्रश्नकत्तुः, छियं = भारौ वन्ध्यां = ऋष्ट्यारपत्तिसम्भवर्ग्रन्यां
सन्दिशतः = कथयतः । वा चन्द्रबुधौ छिद्रस्थितौ = ऋष्टमस्थितौ भवतस्तदा सद्दोषां =
प्रदरादिरजोदोषपुक्तां छुरुतः । वा काकवन्ध्यां = एकापत्यां, वा तनयाप्रस्तिम् =
कन्याजननीम् , छुरुतः ।। ११९ ॥
सितेज्ययोः = शुक्तजीवयोः, छिद्रगयोः = ऋष्टमस्थयोः प्रष्टुः स्त्री मृतप्रजा = न-

सितेज्ययोः = शुक्तजीवयोः, छिद्रगयोः = श्रष्टमस्थयोः प्रष्टुः स्त्री मृतप्रजा = न-ष्टाप्रया भवति । वा श्रष्टमर्क्षं गते भूमिसुते = भूमिजे सित गर्भस्रवा भवित । श्राति-वीर्ये, छिद्रेश्वरे = श्रष्टमेशे छिद्रगते तदा श्रवला = स्त्री, सुतप्रदं = पुत्रप्रदं पुष्पं = रजः, न विन्दति = धारयति ॥ १२० ॥

शुक्तार्कयोः = शुक्रसूर्ययोः, ऋष्टमसंस्थयोः, वा क्रूरेः=पापैः, धनाःत्याष्टमराशि-संस्थितेः = द्वितीयद्वादशाष्टमस्थानस्थैः सिद्धः, तदा पुरस्तात् = अप्रे जाता प्रजा = सन्तितः स्रियते, प्रष्टुः = प्रच्छकस्य श्रप्रे शुभसन्तितः = विरायुरपत्यं च न स्यात् ॥

रिष्पेशवरे = द्वादशेशे केन्द्रगते, सौम्यैः = शुभैः, युतिक्षिते, तदा वालकः जीवति । आपूर्यमाखे = परिपूर्णे, शुभयुक्ते इन्दौ = चःद्रे, केन्द्रगते, सौम्यैः=शुभैः, युतिक्षिते, तदः शिशुः = बालः, दीर्घकालं = चिरं जीवति ॥ १२२ ॥

भाषा—यदि पञ्चमेश ग्रुभ ग्रह हो, और छन्नेश या चन्द्रमा से इत्थशाल करता हो, श्रुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो, तो यह पञ्चमेश प्रभ वरने वाले को सन्तान देता है ११४ जितने बळवान् पुरुष शह, या खोग्रह कान से प्रद्यमधान को देखें, उतने ळवके या छदकियां होती हैं। अथवा पद्यमधान को या पद्यभेश को छुमश्रह से या अपने स्वामी से संयोग होने से पुत्र भाव के नवांश के संक्या समान पुत्र कन्या कहना॥ १९६॥

छन्नेश और पद्ममेश ये दोनों यदि प्रस्पर नहीं देखें, या छन्न को तथा पद्धम भाव को नहीं देखें, अथदा पद्ममेश को पापप्रह से इत्यशास्त्र होता हो, तो प्रकारकों को सन्तान नहीं कहै ॥ ११७ ॥

यि पद्मममाव में सिंह, चृप, चृश्चिक, कन्या इन राक्षियों में से कोई राक्षि हो, तथा प्रभठन से तथा जनमङ्ग्ल से तथा चन्द्रमा से पद्मममाव में पापमह सब हो या पापमहों से युत हो, या दृष्ट हो, तो प्रथकर्त्ता थोड़े सन्तान वाला होता है ॥ ११८॥

यदि शनि और रवि अपने राशि में हों, और उन्न से अपन आव में हों तो प्रश्नकर्ता की की वन्ध्या कहना। वा यदि चन्द्रमा और बुध अपन स्थान में हों, तो काक वन्ध्या होती है, या उड़की हो उड़की होती है। ११९॥

शुक्त और बृहरपति ये अप्टम में हों, तो छो सृतप्रज्ञा होती है। मङ्गळ अप्टम में हो, तो गर्भ साद हो जाया करे। या अप्टमेश अप्टम स्थान में हो, अस्यन्त चळवाज् यो हो तो प्रस्तकर्ता को छो पुत्रपद रज को नहीं घारण करती है। १२०॥

द्धक तथा सूर्य अप्टम स्थान में हों, और पाष्ट्रह २।१२।८ इन स्थानों में हों तो पहके उरपच सन्तान मरती है। पीछे भी अच्छी सन्तान नहीं होती हैं॥ १२१॥

हादरोश केन्द्र (११४) १९००) में गत हो श्रम ग्रहों से युत दृष्ट हो, तो बाळक नहीं बीता है। पूर्णवळी पुष्टचन्द्र श्रमग्रह से युक्त होकर केन्द्र में हो तो वाळक दोर्षजीबी होता है। १९२ ॥

तथाच पुत्रविचारः प्रश्नचिन्तमणी—
पञ्चमेशोऽष्य लग्नेशो विषमर्चगतौ यदा ।
पुत्रजनमदो ग्रेयो कन्यानां समराशिगो ॥ १२३ ॥
स्रुताथिषे नृराशिस्थे पुराशिस्थोऽषि लग्नपः ।
वोच्यते पत्रदः प्रोको युग्मराशो च दारिकाः ॥१२४॥
युग्मराशिगते लग्ने यदा तत्र ग्रुमग्रहाः ।
गर्भेऽपत्यद्वयं वाच्यं दैवज्ञेन विपश्चिता ॥ १२४॥
विषमोपातो लग्नाच्छनिः पुत्रसुख्यदः ।
सममे योषितां जन्म विशेषो जातकोक्तिवत् ॥ १२६॥
यदा पद्यमेशः, तथा लग्नेशः एतौ विषमर्भगतौ =विषमराशिगतौ मनतः,

तदा पुत्रजन्मप्रदी भवतः । बदि तौ लग्नेशपधमेशौ समरशिगौ, तदा कन्यानौ जन्मप्रदी भवतः॥ १२३॥

स्ताचिषे = पद्यमेशे नरराशिस्थे = पुरुषराशिस्थे सित लग्नपः = लग्नेशः पु-राशिस्थः = पुरुषराशिगतः, पुंजहेण वीद्यते च तदा पुश्रदः प्रोक्तः । वा सुताधिषे समराशिस्थे, लग्नेशे ऋषि समराशिगते, क्षीप्रहेण वीक्षिते तदा दारिकाः = कन्यकाः उत्पयन्ते ॥ १२४ ॥

लग्ने युग्मराशिगते = समराशिगते, यदा शुभन्नहाः तत्र = लग्ने स्थिताः, तदा विपिष्तता = विदुषा, दैवज्ञेन = ज्योतिर्विदा गर्मे त्राग्त्यद्वयं = यमलं षाच्यम् ॥ १२५॥

वा लग्नात् शानाः विषयोपगतः = विषमसङ्ख्यकस्थाने स्थितः, पुत्रजन्मप्रदः
भवति । तथा लग्नात् शानिः समसे = समसङ्ख्यकस्थाने स्थितः, तदा योषितां = कन्यानां चन्न अवति । श्रातो विशेषः = श्राधिकविचारः, जातकोकितत् = जातकोयपश्रमभावविचार इव वोध्यः ॥ १२६ ॥

भाषा—पञ्जमेश डब्नेश वे दोनों विषय राशि में हों, तो प्रज्ञजनम को करते हैं। यदि वे दोनों समराशि में हों, तो कन्या का जन्म करते हैं॥ १२३।

पञ्चमेश और कनेश भी पुरुष राशि में हों, पुरुषप्रह से देखे जांय, तो पुत्र की देते हैं, समराशि में हों, तो कन्या का जन्म देते हैं ॥ १२४ ।:

समराज्ञि लग्न हो, वहां यदि ग्रुअग्रह स्थित हों, तो गर्भमें दो वन्ते हों। ऐसर पण्डितों को कहना चाहिये॥ १२५॥

ल्ब्ल से विषम राज्ञि में ज्ञानि हो, तो पुत्र सुख हो । ल्ब्ल से समराधि में बिख शनि हो, तो लड़की का जन्म होता है। इससे विशेष विचार जातक प्रन्थों के विचार के समान समझना॥ १२६॥

> श्रव भोजनिन्ता ( प्रश्नविन्तामणी )— कटुको लवल्स्तिको मिश्रितो मधुरो रसः । स्रम्तः कवायः कथिता रज्यादीनां रसा वृधैः ॥ १२७ ॥

रव्यादीनां श्रहाणां क्रमेण कहुकः = मरीचस्वादुवत्, लवणः = क्षारः, तिकः = निम्बपत्रस्वादुवत्, विश्वितः = सकलरसयोगः, मधुरः = मधुवत्, श्रम्लः = तिन्तिणी-स्वादुवत्, कवायः = धात्रीवत्, एते रसाः बुधैः कथिताः ॥ १२७ ॥

आषा—रञ्यादिक प्रहें के फ्रमसे कहु, छवण, तीता, पड्रस मिछा हुआ, मधुर, खहा, कषाय, ये रस होते हैं । के एक देशों में तीता से कडू, कहू से

## ताजिकनीलकण्ड्यां-

तीता समझते हैं । जैसे मरीच के स्वाद को तीता, नीम के स्वाद को कडुला कहते हैं ॥ १२७ ॥

| त्रहाः | स्य  | चन्द | कुज  | बुध     | गुरु | शुक   | शनि  |
|--------|------|------|------|---------|------|-------|------|
| रसाः   | ब.हु | लवण  | तीता | मिश्रित | मधुर | खद्या | कषाय |

ानं पश्यति यः खंटस्तस्य यः कथितो रसः। भाजनेऽसौ रसो वीर्यक्रमाद्वाच्याः परे रसाः ॥ १२८॥ चन्द्रो यस्य मुथशिलस्तस्य विशेषं वदेद्वन्तौ। सन्ने राहौ मन्दे रविद्ये भोजनाभावः॥ १२६॥

यः खेटः == प्रहः, लाग्नं पश्यति तस्य यः रसः कथितः, श्रसौ रसः, भोजने == श्रशने वाच्यः । तत्र वीर्यक्रमात् परे श्रिप रसाः वाच्याः ॥ १२८ ॥

चन्द्रः यस्य मुर्याशंलः, तस्य प्रहस्य विशेषं = श्रधिकं रसं भुक्तौ=भोजने वदेत् । श्रिष्ठ चन्द्रस्य येन मुर्याशक्तिमिति पाठः साधीयान् । राह्रौ, मन्दे = शनौ वा लग्ने स्रति तथा रविदृष्टे सित भोजनाभावः = उपवासः स्यात् ॥ १२६ ॥

आपा—जो ग्रह लग्न को देखे उस ग्रह का जो रस हो, वही ओजन में कहना। यदि बहुत ग्रह लग्न को देखे तो वल के ऋमसे रसों का भी कम कहना। जिसके वल जादे हों, या अधिक दृष्टिसे लग्न को देखे, उसका रस विशेष कहना। ऐसे वल और दृष्टिके तारतम्य से रसोंका तारतम्य करना॥ १२८॥

या चन्द्रमा को जिस प्रह से इत्थशाल होता हो उस के रस भोजन में विशेष कहना। छन में राहु शनि हों रवि से देखें जांय तो भोजन नहीं मिलता है। १३९ ।

प्रस्तान्त्रे भोजनिन्ता—
कीद्युयाऽद्य भुकं ? पृच्छायां यदि भवेत्स्थरं लग्नम् ।
तद्भुक्तमेकवेलं, ह्यात्मिन वेलद्वयं, चरे त्वसकृत् ॥ १३० ॥
चन्द्रे लग्नगते स्यात्कारं, भीमे च करुकमम्लगुरी ।
मधुरं दिनकृति तिकं शुके क्षिण्धं वुधे च सर्वरसम् ॥ १३१ ॥
मन्दे कषायमशुभान्मुस्रिके द्यादानि मुथितिले गुभेऽरिदशा ।
उद्वाद्याद्रियदण्ड्या प्रायणिकत्वात्समागतं भोज्यम् ॥ १३२ ॥
श्रथ मण कीदग्, श्रवं भुक्तम् ? इत्येवं पृच्छायां यदि स्थिरं (इष-सिह्-

वृधिक-कुम्भानामन्यतमं ) लागं भवेत तदा एकवेलं एकवारम् , एवं भुकं नोषनं वाच्यम् । द्वचातमनि=द्विः स्वभावलागे वेलद्वयं = द्विवारं भोजनम् , वरे=वरे लग्ने, असकृत् = श्वनेकवारं भोजनं वाच्यम् ॥ १३० ॥

चन्द्रे लाग्नाते सित क्षारं=क्षार्रसप्रधानम् , भीमे = कुजे लाग्ने सित फटुफं = कुडुकरसारमकं भोजनं वाच्यम् । श्रम्लगुरी=गुरी लाग्ने श्रम्लं=श्रम्लरसप्रधानं भोजनं, दिनकृति=सूर्ये लाग्ने सित मधुररसप्रधानं, शुके लाग्नाते तिकं, बुधे लाग्नाते स्नि-ग्धं=चिक्कर्णं सर्वरसं च भोजनं वाच्यम् ॥ १३१ ॥

मन्दे=शनौ लग्नगते, सित कषायं = कषायरसात्मकं, भोजनं वाच्यम् । शशि-नि=चन्द्रे अशुभानमूसरिफे, अरिदशा = रात्रृदशा शुभे मुर्थाशले सित, उदादात = विवाहात प्रियदष्टयाप्रायणिकत्वात्=वपायनकृतः, समागतं वस्तु भोजनं भवति॥१३२॥

सापा—आज मैं क्या क्या खाया है ? इस प्रश्न में यदि स्थिर छन्न हो, तो एक वार ही ओजन कहना। यदि द्विस्वभाव छन्न हो तो दो वार, यदि चरळान हो, तो अनेक वार ओजन कहना॥ १३०॥ यदि चन्द्रसा छन्नमें गत हो, तो खार रस, मङ्गळ छन्न में हो, तो कहुरस, गृह-

यदि चन्द्रमा लग्नमें गत हो, तो खार रस, मङ्गल लग्न में हो, तो कहुरस, गृह-स्पति लग्न में हो, तो खहारस, सूर्य लग्न में हो तो मधुर रस, ग्रुक लग्न में हो, तो

तीता, बुध छन्न में हो, तो चिकना सब रस भोजन कहना ॥ १३१ ॥

शनि छप्त में हो तो कसैंछा रस भोजन कहना, चन्द्रमा पापप्रह से मूसिर योज करता हो शुभग्रह से शत्रुद्धिसे ह्त्थशाल हो, तो विवाह में आया हुआ और मिन्नस्प्रा, हो तो मित्रों के यहां से आया हुआ सौगात सन्देश भोजन कहना ॥ १६२ ॥ श्रथ भोजनियन्तामेवाह—

चन्द्रस्य चेत्स्याच्छुभजेत्थशाले पापेसराफे च तदेतदुक्तम् ।
पापेसराफे च श्रमेत्थशाले चन्द्रे तु भुक्तं श्रममद्यमोश्चम् ॥ १३३ ॥
श्रमेसराफे त्वश्रभेत्थशाले चन्द्रे कदत्रं मधुसपिषो विना ।
पापेत्थशालेऽथ खलेसराफे शक्यं न भोक्तुं परतोऽपि स्वयम्॥१३४॥
चन्द्रे स्वनाथहष्ट सुखभोजनमन्यथा कष्टात् ।
गुरुसुथशिले सगौरवमकंण मुथशिलेऽतिश्चि तोहणम् ॥ १३४ ॥
श्रक्ते सुस्वादुरसं सहास्यगीतं वृधे जनाकोर्णम् ।
श्रक्ते सुस्वादुरसं सहास्यगीतं वृधे जनाकोर्णम् ।
श्रक्ते स्वन्द्रस्य शुभजेत्थशाले = शुभमहङ्गतेत्थशाले, पापमहङ्गतेसराफे च सित
एतत् वच्यमाण शुभं फलम् उक्तम् । चन्द्रे पापेसराके शुमेत्थशाले सित शुभं=प्रश-

स्तम् , ईशम् = धनिभोगयोग्यं घाननं भुक्तं वाच्यम् ॥ १३३ ॥

चन्द्रे शुभेसराफे, अशुभेत्थशाले मधुखिपंची=सधुघृते विना कदन्नं=कुत्थितमन्नं भुकं वाच्यम् । पापेत्थशाले, अथ खलेखराफे = पापेखराफे खित ।परतः = अन्यतः करुधं=प्राप्तम् अपि भोज्यं भोक्तुं शक्यं च भवेत् ॥ १३४ ॥

चन्द्रे, स्वनाद्रष्टे = यद्राशौ चन्द्रस्तिष्ठति तत्स्वाधिना विलोकिते तदा सुक्षभो-कनं = श्रानन्दपूर्वकं ओजनं वाच्यम् । श्रन्यथा कष्टात् थोजनं वाच्यम् । चन्द्रे गुरु-सुवशिले = जीवेत्थशाले सगौरवं ओजनं वाच्यम् । चन्द्रे श्रकेंण सुवशिले खित श्र-तिशुचि = श्रातिपदित्रं तीच्णं = कट्वस्लरसोपेतं ओजनं वाच्यम् ॥ १३५॥

शुके=शुककृतेत्यशाले चन्द्रे सुस्वादुरसं ओजनम् , सुधे=सुधकृते चन्द्रस्वेरयशाले जनाकीर्यं=यहुत्तलोक्तरिवृतं सहास्यगीतम् , ओजनं श्वशुरालयभोजनं शास्त्रव्याः क्यं च भवति । शनिना कृतेत्थशाले चद्रे कृत्थानगतं ओजनम् , कुले=कुलकृतेत्थशाले चन्द्रे सित उष्णं भोजनं वाच्यम् ॥ १३६ ।।

आया—यदि चन्द्रमाको ग्रुभग्रहसे इत्थशाल, पापग्रहसे ईसराफ योग होता हो, तो अच्छा भोजन कहना। ऐसे चन्द्रमाको पापग्रहसे ईसराफयोग, ग्रुभग्रहसे इत्यशा-छ योग होता हो, तो अच्छा ही अब भोजन में कहना॥ १३३॥

चन्द्रमाके ग्रुभमहसे ईसराफयोग, और पापमहसे इत्यन्नालयोग होते हीं, तो गुतमधुर विना ही इत्सित अन्न भोजन हो। पापम्हसे इत्यन्नाल हो, पापमह ही से ईसराफ योग भो होता हो, तो दूसरी जगहसे भी मिला हुआ अन्न भोग्य नहीं होता है॥

चन्द्रमा यदि अपने स्थान के स्वामी से देखे जांय, तो सुखसे (विना प्रयाससे ) स्रोजन होता है। इस से अन्यथा कप्टसे भोजन कहना। यदि चन्द्रमाको बृहस्पति से इस्थकाल होता हो, तो सम्मानपूर्वक भोजन कहना। चन्द्रमा सूर्यसे ह्त्यकाल करें तो अस्यन्त पवित्र तीखरस भोजन कहना॥ १३५॥

शुक्र से चन्द्रमाको इत्थवाल होता हो तो स्वादिष्ट भोजन कहना। बुध्से इत्थ-शाल होता हो, तो बहुत से लोगों से सम्मिलित स्थानमें हुँसी गीतसे सहित, शास्त्र की कथा इतिहासके साथ सुन्दर भोजन कहना। शनिसे चन्द्रमाको इत्थवाल होता हो तो खराब जगह में भोजन कहना। मङ्गलसे चन्द्रमाको इत्थवाल होता हो, तो गर्म अब भोजन में मिले ॥ १२६॥

यदि वदित भोजनाथे निमन्त्रितो यामि ? शशिमहीसुतयोः । एकस्थितयोः केन्द्रे मुथशिलयोर्वाऽपि पूर्णता भवति ॥ १३७ ॥ विधिनाऽनेन शनेः स्यात्कुभोजनं इसितयोरभीपात्रम् । जीवस्य तुष्टिजनकं होरेशे तनुखने स्वयमुपैति ॥ १३८ ॥ यध्यन्द्रेण सुथशिली तस्मिन्नोशे तनोः स्वगृहभोज्यम् । वित्तेशे भृत्यगृहे भातृणां सहजपे तथाऽन्यत्र ॥ १३६ ॥

यदि कश्चिज्जनः 'भोजनार्थं नियन्त्रितो भूता यामि' इति बदति, तदा शशि-महीस्रतयोः = चनद्रकुजयोः, केन्द्रे एकस्थितयोः, श्रिप वा सुथशितयोश्च सतोः भो-जने पूर्णता = पर्याप्तता अवति ॥ १३७ ॥

श्रमेन विधिना शनेः सकाशात् कुभोननं भवति । एतं श्रसितयोः=बुधशुक्रयोः
वशेन श्रभीष्टान्नं लभ्यते । वा जीवस्य = गुरोः, होरेशे = होरानाथे तनुस्य =
प्रथमदशावगते सति, स्वयम् = श्रप्रयतकृतमेव तुष्टिजनकं = तृप्तिसम्पादकं भोजनं
भवति ॥ १३८ ॥

चन्द्रेण सार्कं यः ग्रहः सुयशिली, तिस्मिन् प्रहे तनोर्लग्नस्य ईशे = स्वामिनि सित तदा स्वगृहकोज्यं भवति । श्रय वित्तेशे=िद्धितीयेशे, चन्द्रेत्थशालकरे भृत्यगृहे= दासगृहे भोजनम्, तथा यदि सहजपे=तृतोयेशे, चन्द्रेत्थशालकरे तदा श्रातॄणां गृहे तथा श्रान्यत्र भोजनं वाच्यम् ॥ १३९ ॥

भाषा—में निमन्त्रण खाने को जाता हूं, त्या भोजन मिलेगा? ऐसा यदि पूछे तो चन्द्रमा मङ्गळ यदि केन्द्रमें एक किसी स्थान में हीं, हत्यशाळ योग भी होता हो, तो

भोजन में पूर्णता होती है ॥ १३७॥

इस प्रकार यदि चन्द्रमा के साथ शनि केन्द्रमें हो, इत्यशाल भी करता हो तो कदब भोजन मिलता है। ऐसे बुध और शुक्रमें मनमाना भोजन मिलता है। वृहस्पति जिल होरामें हों, उसका स्वामी प्रह यदि लग्नमें या दशम में हो, तो विना प्रयास के सन्तोपकर भोजन मिलता है॥ १३८॥

या चन्द्रमा को जिस प्रहसे इत्थवाल होता हो, वही प्रह यदि छन का स्वामी हो, तो अपने धरका ही ओजन कहना। यदि द्वितीयेश से इत्थवाल होता हो, तो नौकर के घर में, तथा वृतीयेशसे इत्थवाल हो, तो माईके घर में और अन्यत्र कहना ॥१३६॥ लग्निस्थिते सूर्यस्त्रतेऽथ राही सूर्येस्तिते वैरिनिमन्त्रितस्य। स्याच्छुख्वधातः शशिभीमयोश्च लग्नस्थोः सौरिस्शाऽस्ति घातः॥१४०॥ जीवे सिते लग्नगते बलाल्ये चन्द्रे बुधे लग्नगते श्रुभान्विते। त्रिलाभवष्ठार्यस्य पापैः स्यास्त्रमिनवैरकरं सुभोजनम् ॥ १४१॥

भोज्यं वुभुत्ता भोक्ता च खुखाप्ताङ्गबलकमात्। लम्बपी भोज्यव्हतेषां बलेन फलमादिशेत्॥ १४२॥ तुर्येशलाभाधिपतीत्थशाले ग्रुभगहेलायुतितः खुभोज्यम् । इत्थं खलग्नारुनपतोत्थशाले लाभेश्वरे तत्सुखलाम ऊद्यः ॥ १४३ ॥ सूर्यस्रते = रानी, श्रयश राही लग्नस्थिते सित, तथा च सूर्यक्षिते = रिन्हर्ये, तथा वैरिनिमन्त्रितस्य = रात्रुजनामन्त्रितस्य जनस्य राखगातः स्थातः । एवं राशिः भौमयोः = चन्द्रकुषयोः लग्नस्थयोः, खौरिह्या = रानिहृष्ट्या हृश्योः सतोः प्रच्छु-कस्य षातः = राखाषातः स्यात् ॥ १४० ॥

एवं जीवे=गुरी, सिते=शुक्ते लग्नगते, बलाढ्ये च सित वा चन्द्रे बुधे च लग्न-गते, तथा शुभान्विते =शुभगुक्ते च सित, तथा पापैः=शिनरिवकुर्जः त्रिषष्टलाभा-स्यद्गैः=३।६।१०।११ एतरस्थानगतेः, तदा प्रेमनिवेंरकरं सुभोजनं स्यात् ॥१४१॥

सुबभाववलेन भोज्यम्, श्रायभाववलेन युभुत्ता, लग्नवलेन भोका = खादकः, भवति । तथा लग्नपः = लग्नराः भोज्यदः = भोजयिता भवति । एतेषां बलेन फलं श्रुभाशुम्भ श्रादिशेत् = कथयेत् ॥ १४२ ॥

तुर्येशलाभाधिपतीत्थशाले=चतुर्येशलामेशयोर्भुवशिले शुभवहेक्षायुतितः=शुभ-दृष्टियोगात् , सुभोजनं मित्तति । इत्यम् = श्रमुना प्रकारेण, लाभेश्वरे = एकाद्शभा-वेशे, खत्रानास्तपतीत्थगाले=दशमेशलानेशस्त्रमेशब्रहकृतेत्थशाले सति तत्सुख-लाभः = भोजनविनोदप्राप्तिभैति ॥ १४३ ॥

आपा—गिन वा राहु लग्नमें हो, और रिविसे दृष्ट हो, तो श्रावुसे निमन्त्रण पाकर शक्के आघातको भोगता है। इस प्रकार चन्द्रमा और मङ्गळ लग्नमें हों, श्राविसे देखें जांय, तो शखका घात होता है॥ १४०॥

इस प्रकार बृहस्पति और शुक्र बळले युक्त होकर छग्नमें हों, वा चन्द्रमा और बुध छममें हों, शुभग्रहसे युक्त हों, और पापग्रह ३।६।१०।११ इन स्थानोंमें हों, तो प्रेम आनन्द विनोद पूर्वक अच्छा पदार्थ भोजन मिळता है॥ १४१॥

चौथे भावसे भोजनीय पदार्थ, एकादश आवके वंशसे सूख, छ॰नसे खानेवा<mark>छा,</mark> छक्तेश खिळानेवाळा होता है। इन सगोंके वळ देखकर शुभ अशुभ भोजन कहना चाहिये॥ १४२॥

यदि चतुर्थंश और एकादशेश आपसमें इत्थशाछ करते हों, शुअमहकी दृष्टि और योग भी होता हो, तो अच्छा भोजन मिछता है। इस प्रकार एकादशेश, दशमेश दरनेश और सप्तमेश से इत्थशाछ करता हो ता भोजनका सुख मिछता है ॥ १४३ ॥ श्रय स्वत्नविचारः-

लग्ने उर्के नृपति विह्न शस्त्रं पश्यति लोहितम्।

श्वेतं पुष्पं सितं वस्तं गन्धं नारीं च शीतगौ ॥ १४४ ॥

रक्तमांसप्रवालं च सुवर्णं धरणोसुते ।

वुषे खे गमनं जीवे धनं वन्धु जमागमम् ॥ १४४ ॥

जलादगाहनं शुक्ते शनौ तुङ्गावरोहणम् ।

लग्ने लग्नांशपवशारस्द्यनो वाच्योऽथ वा वुषेः ॥ १४६ ॥

सर्वोत्तमवलाहाऽपि खेटाद्वुह्या विचिन्तयेत् ।

बलसाम्ये फलं मिश्रं दुःस्वष्नो निर्वलैः खगैः ॥ १४७ ॥

श्चकं = सूर्थे लग्ने सित नृपति=गाजानं, यिह्न च श्चिमं, राख्नम् = श्रायुधम् , लोहितम्=रुधिरं पश्यिति । शीतगौ = चग्द्रे लग्ने सित, श्वेतं पुष्पं, वितं = स्वच्छं, वस्त्रं, गन्धं, नार्शे = दित्रमं च पश्यित ॥ १४४ ॥

धरणीसते = कुजे लाजनाते सति रक्तमांसप्रवालं — रवतं = शोणितं, मासं, प्रवानम् = विद्वमं, सुवर्णं च पश्यति । बुधे लाजनाते, खे = श्राकाशे गमनं = श्रमणं दश्यते । जीवे = गुरी लाजनाते धनं = रूपकादि वन्धुसमागमध दश्यते ॥१४४॥

शुके लागगते सित जलावगाहनं=नदोत हागादी स्नानं, शनी लाने सित तुन्नाः वरोहणम् = उच्चभवन मृक्षपर्वतादिषु गमनम् । अथवा लागे लागांशपवशात् बुधैः= प्राधिनकैर्गणकैः स्वप्नः वाच्यः ॥ १४६ ॥

वा सर्वोत्तमयलात्-सक्तलप्रहेषु यो हि विशेषयलवान् , तस्मात् . वा बुद्धणः= स्विधिया स्वप्नं विचिन्तवेत् । स्रयः प्रहाणां चलसःम्त्रे मिश्रं = सम्मिलितं फत्तं वा-च्यम् । सक्तलः खगः = प्रहैः निवंतः सिद्धः दुःस्वप्नो वाच्यः ।। १४७ ॥

आषा—र्वि छानमें हो, तो रालाको, आगको, हथियारको और शोणित (खून) को आइमी देखता है। चन्द्रमा छानमें हो, तो सफेद फूछ, सफेद वस्त, गन्ध, स्त्री को देखता है॥ १४४॥

यदि मङ्गळ ल्यानमं हो, तो शोणित, मांस, मंगा, सोना इन सर्वो को स्वप्नमें देखता है। बुध ल्यानमं हो, तो आकाशमं उदना देखे। बृहस्पति यदि ल्यानमें हो, तो

रुपये धन दौळत और बन्धु बान्धवका समागमन देखता है ॥ १९५॥ शुक्र ळग्नमें हो, तो नदी, पोखरे में स्नान करना देखता है। शनि छग्नमें हो, तो ऊंचे मकान, पेद, पर्वत आदि पर चढ़नेको देखता है। अथवा छप्नगतनवांशके अनुसार पण्डितों को स्वप्न का विचार करना चाहिये॥ १४६॥ जधवा सबसे बळी ग्रहके अनुसार अपनी बुद्धिसे स्वप्नका विचार करना चाहिये जहां बहुतेरे वहोंके बळ समान हों, वहां सिळे जुळे स्वप्न होते हैं, । जहां सभी ग्रह निर्वळ हों, वहां खराव स्वप्न कहना चाहिये ॥ १४७ ॥

## अत्रोत्पलः---

रविलग्ने शशिद्वच्टे रविशशिसमेतलग्नाद्वा । स्वग्नं दुष्टं प्रवदेत्प्रप्रर्लग्नान्तरात्कालः ॥ १४८ ॥

रविलग्ने = रविगतलग्नस्थाने, शशिहादे=चन्द्रदृष्टे खति, वा रविशशिसमैतल-ग्नात्=रविचन्द्रयुक्तलग्नात् प्रष्टुः = प्रच्छकस्य दुष्टं स्वप्नं प्रवदेत् । लग्नान्तरात् कालः=समयः, स्यात् ॥ १४८ ॥

आपा—रिव लग्नमें हो, उसपर चन्द्रमाकी दृष्टि हो, तो खराब स्वप्न देखता है। या रिव भीर चन्द्रमासे युक्त लग्नसे भी दृष्ट स्वप्न होता है। लग्नके अन्तरसे कालका ज्ञान होता है॥ १४८॥

## श्रथाखेटकविचारः--

लग्नेशजामित्रपतीत्थवाले सुस्नेहदएया त्वनयोर्द्धयोश्च । श्रालेटकः स्यारसफलोऽरिदएयास्यान्निष्फलो वाऽस्पफलोऽतिकणात्१४६ लग्नेश्वरे चूनगते दिलग्ने जायेश्वरे स्यान्म्गया प्रभृता । जामित्रनाथे हिवुके नभास्थे चालेटकः स्वस्पतरोऽपि न स्यात् ॥ १४० ॥

बभौमौ सवलो सिद्धिरस्तांशे घृगयाच्युतिः । लग्नाद्यूने तत्पती च हेतुस्तैर्जनराशिगैः ॥ १४१ ॥ जलजं खेटकं वृयाद्वन्यर्जेर्वनसंभवः । कराकान्तानि यावन्ति भध्ये भानीन्दुलग्नयोः ।

तावन्तः प्राणिनो वाच्या द्विजिष्नाः स्वांशकादिषु ॥ १४२ ॥ तावन्तः प्रसिद्धः, जामित्रपतिः=सप्तमेशः, श्रमयोदियशाते सति, श्रमयोर्द्धयोः तानेशसप्तमेशयोः सुत्नेहदष्टचा श्राखेटकः = मृगया = वन्यपशुमारणार्थं विनोदः सफतः स्यात्। तयोरिरदृष्टचा = शत्रुदृष्टचा निष्फतः स्याद्याऽतिकष्टादृष्पफतः स्यात्१४९

लग्नेश्वरे = लग्नेशे यूनगते = सप्तमगते, जायेश्वरे विलग्ने सित मृगया प्रभू-ता = बहुला भवति । वा जामित्रनाये = सप्तमेशे हिंबुके = चतुर्थे, नभःस्थे = इरामस्थे स्रति, स्वरूपतरः स्रपि स्राखेटकः = मृगया न स्यात् ॥ १५० ॥

इभीमी = बुधकुजी सवलो सन्तौ सिद्धः = मृगयासाफर्यं स्यात् । तौ अस्तांशे=

कालांशान्तर्गते खित मृगयान्युतिः = ग्राखेटकन्थागः स्यात् । वा लग्नात् सकाशात् तत्पती = चतुर्थंदरावयोः स्वामिनौ धूने = सप्तमे, स्थितौ, तदा हेतुः = ग्राखेटक-कारणं अवित । तैर्जलराशिगैः = जलचरराशिगैः जलजं = जलचरजीवः, खेटकं = ग्राखेटकं स्यात् । वा तैर्घहैः, वन्यराशिस्थैः = सिंहादिस्थैस्तदा वनसम्भवः = ग्राखेटकं स्यात् । वा तैर्घहैः, वन्यराशिस्थैः = सिंहादिस्थैस्तदा वनसम्भवः = ग्राखेटकं स्यात् । वा तैर्घहैः, वन्यराशिस्थैः = सिंहादिस्थैस्तदा वनसम्भवः = ग्राखेटकं स्यात् । वा तैर्घहैः, वन्यराशिस्थैः च यावन्ति भानि = भवनानि, कृराका-न्ताचि = पापाधिष्टितानि, भवेयुः तावन्तः प्राणिनः वाच्याः । यदि ते पापाः स्वांश-कादिषु = स्वकीय ववांश्वः, देष्काणादिषु स्थितास्तदा द्वित्रिनिष्ठाः प्राणिनः वाच्याः ॥

आवा--- उन्नेज और सप्तमेशको इत्यशाल होता हो. और वे दोनों प्रेम दृष्टिसे एक दूबरे को देखे, तो शिकार करना सफल होता है। यदि वे शत्रुदृष्टिसे देखें, तो ष्यर्थ होता है, या अत्यन्त कप्टसे थोदा बहुत कुछ हो जाता है॥ १४९॥

छन्नेश सप्तम में हो, या सप्तमेश छन्न में हो, तो बहुत से शिकार होते हैं। यदि सप्तमेश चौथे, या दशमें हों, तों थोड़ा भी शिकार नहीं होता है॥ १५० ।

जुध और मङ्गळ सवळ हों, तो जिकार मिळता है। यदि वे दोनों अस्त हो, या सप्तम आव के नवांश में हों, तो शिकार छूट जाता है। छग्न से सप्तम में यदि चतुर्येश और दशमेश हों, तो शिकार का कारण होता है। यदि वे मह जळचरराशि में हों, तो वनेले पशु का शिकार कहना। चन्द्रमा से छग्न पर्यन्त राशियों में जितने स्थानों में पापमह हों, उतने जीव शिकार में मिळें। यदि मह अपने नवांशा आदि में हों, तो हिगुणित त्रिगुणित शिकार की संख्या कहनी चाहिये॥ १५१-१५२॥

श्रथ कलइविचार:-भुवनदीपके-

कूरः खबरो लग्ने विवादपृच्छासु जयित विवाद तम्। सर्वावस्थासु परं नीचेऽस्ते जयित न द्विपतः ॥१४३॥ लग्नद्यने सुनस्वा परस्परं कृरयोर्भकटद्दप्रो। विवदद्वादियुग तच्छुरिकाभ्यां प्रहरित तदेवम् ॥ १४४॥ लग्ने द्यने च यदि कृरः खंबरो विवादिनोर्न तदा। कलहिनवृत्तिः काले जयित हि वलवान् गतवलन्तु ॥ १४४॥ लग्नेद्यसुतदः सौस्याः केन्द्रे सन्धिनं वाऽन्यथा। लग्नद्यनेशपष्टेशारित्वेऽप्यन्योन्यवित्रहः॥ १४६॥ विवादक्ष्वसु = विवादे मम जयो भविष्यति न वा १ एवं पृच्छासु = प्रस्नेषु. क्रूरः = पागः खचरः = प्रहः, लग्ने स्थितस्तदा सर्वीवस्थासु तं विवादं जयित । परंतु लग्नेशे नीचे वा श्रस्ते = श्रस्तंगते सति द्विषतः रात्रृन् न जयित ॥ १४३ ॥

त्रग्नयूने = प्रथमसप्तमे, सुक्त्वा = त्यक्त्वा, खन्यत्र स्थितयोः कूर्योः = पाप-प्रह्योः, परस्परम् = ख्रन्योन्यं फ्रकटहरौ = रातुहरौ सःयां विवदत् = विवादं कुर्वत्, वादियुगं = वादिद्वयं कर्तृ छुरिकाभ्यां तदा एवं प्रहरति ॥ १५४॥

यदि क्र्रः खचरः = पापप्रहः, लग्ने वा यूने = सन्तमे भनेत् । तदा विवादिनोः= विवादं कुर्वतोः जनयोः कलहनिष्टत्तिः = विरोधशान्तिः न भवति । परन्तु काले = तमये उपस्थिते बलवान् वादो गतवलं विवादिनं जयति । १५६ ॥

लग्नेशसुतदः = लग्नपितमहः पुत्रप्रदश्च महः तथा सौम्याः = शुभप्रहाः, केन्द्रे स्थिताः, तदा सन्धिः स्यात् । स्रम्यथा न सन्धिः । लग्नग्रूनेशपष्ठेशारित्वे = ल-ग्नायो यूनेशः तथा षष्ठेशः, ध्रमयोरित्वे = शत्रुत्वे सित, स्रम्योन्यविष्रहः = परस्य-रविरोधः स्याटेव ॥ १४६ ॥

भाषा—विवाद के प्रश्नमें पापप्रह लग्नमें हा, तो सब अवस्थामें बादी को जीतता है। यदि लग्नेश नीच में या अस्तंगत हो तो शबु को नहीं जीतता है ॥ १५६॥

लग्न और सप्तम स्थान को छोड़ कर यदि दो पावबहों की परस्पर शञ्च छि हो, तो एक दूसरे से बक्रवाद करते हुवे छुरा से एक दूसरे को मारता है ॥ १४४ ॥

यदि पापमह लग्न में या सप्तम में हो, तो बादी प्रतिवादों की कुळह बान्ति नहीं होती। समय आने पर बळवान वादी निर्बळ प्रतिवादी को जीतता है ॥ १५५ ॥

लग्नेश और पुत्र प्रद प्रह और शुभग्रह ये सब केन्द्र में हों, तो सन्धि होती है। अन्यथा अर्थात् केन्द्रसे अन्यत्र हो, तो सन्धि नहीं होती है। लग्न से सप्तश्रेश, और पर्देश में शञ्जता हो, तो परस्पर विरोध रहता ही है॥ १५६॥

श्रथ प्रवासि स्थितिवचारः - भु॰ दी॰ --

गृहमागतो न यद्सी कि बद्धः किमथवा द्वतः ? इति प्रश्ने ।
मूर्ती कृरो यदि तन्न हतो बद्धोऽथवा पुरुषः ॥ १४७ ॥
निकोणवतुरस्रास्तस्थितः पापप्रहो यदि ।
प्रहेनिरोक्तिः पापैर्नृनं वन्धनमादिशेत् ॥ १४८ ॥
सतमगोऽप्रमगो वा चेत् कृरस्तद्धतेषि वा बद्धः ।
मृती च सप्तमे वा यद्धा लग्नेऽप्रमेऽषि भवेत् ।
कृरस्तद्सौ पुरुषो बद्धश्च हतश्च मुच्यते च परम् ॥ १४६ ॥

बद्धः सप्ताप्टमे कृरे मूर्त्यस्ते च।एलग्नगे । बद्धो विसुच्यतेऽत्याग्र कृरः श्रेयांस्तनो तदा ॥ १६० ॥

यत् = यस्मात् । असौ परदेशगतो मम जनः गृहम् , न आगतः, अत एव जि स बद्धः=कारागारे यन्त्रितः ? अथवा कि कुत्रापि केनापि जनेन हतः=मारितः ?, इति प्रश्ने बह्द करूः=पापः मूनौं = लग्ने, भवेत् , तदा स हतो न अथवा स पुरुषः बद्धोऽपि न वाच्यः ॥ १४७॥

यदि पाप्रवहः, त्रिकोणचतुरसास्तस्थितः = ९।४।४।८।७ स्थाने स्थितः, पापैः ब्रहैः निरोक्षितः = दृष्टः, तदा नूनं = निश्चितं वन्धनम् ख्रादिशेत् ॥ १४८ ॥

चेत् = यहि, क्रूरः=पापश्रहः सप्तमगः वा श्रष्टमगः भवेत् , तदा हतेऽपि वदः । वा पापश्रहः सूर्तौ = लग्ने, वा सप्तमे, यहा लग्ने वा श्रष्टमे पापश्रहः स्यात् तदाऽसौ पुरुषः = परदेशी, वद्धः, हतः = ताहितः, परं मुच्यते च ।। १४९ ॥

कूरे = पापबहे सप्ताष्टमे, वा मूर्यस्ते = लाने सप्तमे च, वा श्रष्टमे भवेत, तदा छाडा = शीघं विमुच्यते = कारागारमुक्तो भवति । यदि कूरः = पाप्रदः तनौ लाने, तदा श्रेयान् = कल्याणं अवति ॥ १६० ॥

आचा—मेरा धादमी परदेश गया, छेकिन छौटकर घर नहीं भाया, क्या वह कहीं जेळमें बांधा तो वहीं गया ? या मर तो नहीं गया ? इस प्रश्नमें पापप्रह छग्नमें हो, तो मारा नहीं गया है, या वन्धनमें भी नहीं है। यह कहना॥ १५७॥

यदि पाप बह १।५।४।८।७ सें हों, पापब्रहोंसे देखें भी जांय, तो निश्चय वन्धन

क्रवा ॥ १४८ ॥

बहि पापब्रह सातवें आठवें श्थानमें हो तो मारने पर वाधा गया कहना। यदि पापब्रह छरनमें वा सप्तममें या अष्टममें हो तो वह परदेशी बांध कर पीटा गया हो केकिन छुटता है ॥ १५९॥

वाद पापबह ७।८ या १।७ वें में या मा भें हो, तो वनधनमें पदा हुआ जर्मा

द्धरकारा पाता है। पाप बहु यदि छानमें हो, तो कल्याण कहना ॥ १६० म

श्रय वद्धमोक्षत्रश्नः प्रश्नदोगके-

बद्धोऽस्ति तक्ति अवितेति प्रश्ने विमुच्यतेऽसौ खलु मृत्युयोगे । कदा विमुच्येदिति पुच्छमाने ग्रुभं कदा भावि च तमृतिः स्यात ॥१६१॥

मुक्तिप्रश्ने यदा केन्द्रे केन्द्रेशाः स्युर्न मोत्तदाः । तरिमन्वर्षेऽथ लग्नेशः पतितः केन्द्रगेन च ॥ १६२ ॥ संबन्धेप्षुः स चेत्क्रो मृतीदाः स्यात्तदा मृतिः। लग्नेशेऽस्तमितेऽस्तुक्थे कुजहहे तदा सृतिः॥ १६३॥ चन्द्रश्चाम्बुगपापेन झृत्युनाथेन योगकृत्। तदा गुष्त्यां सृतिक्षान्द्रः केन्द्रे मन्द्युनीतितः ॥ १६४ ॥ दोर्घपीडा च भौमेन युग्दछे बन्धताडने। दश्यार्थे लग्नप्रधेत्स्याद्व्ययपेनेत्थशालवान् ॥ १६४ ॥ पलायते तदा बद्धो व्ययने लग्ननेऽपि ना। तृतीयनवसस्यामी व्ययगो लग्नवेन च ॥ १६६ ॥ यदीस्थशालयोगेष्छुस्तदाऽपि च पतायते। दश्यार्घे द्युपचारेण चन्द्रो मुर्थाशलो तदा ॥ १६७ ॥ वन्धमोत्तिक्षधमेशः संदूष्रदः शीघ्रमोत्तकत्। पतितेन्द्रस्त्रिधर्मस्थत्रहसस्यन्वञ्चत्व ॥ १६८ ॥ केन्द्रस्थत्रिभवेशेन योगेष्सुश्चत्तदाऽविरात्। यात्रच्छुको वली लग्ने तात्रत्कर्त्ता वलाधिकः ॥ १६६ ॥ श्रस्तंगते रानो शुक्रे वदमोत्तादिसम्भवः। ब्रियते येन योगेन तेन योगेन मुच्यते ॥ १७० ॥ मेषे तुह्ये च शीवं स्यात्कर्के नके सकप्रता। स्थिरेऽचिराद्द्विदेहस्थे मोत्तो मध्यमकालतः ॥ १७१ ॥

यः जनः वदः = राजग्रहीतः श्रास्ति, तिह्रिष्ये कि भविता=िक भविष्यति १ हित प्रश्ने मृत्युयोगे=जातकोक्तमृत्युयोगे सित श्रमौ निगद्यदः खतु विमुच्यते = मुक्तो भवित । श्रम्य कदा स विमुच्येत् १ हित प्रच्छमाने सित, वा कदा शुभं भावि

इति प्रश्ने तैः पापयोगैः मृतिः = सर्ण स्यात् ॥ १६१ ॥

युक्तिप्रश्ने = बन्धनाच्च्युतिप्रश्ने यदा केन्द्रशाः = केन्द्रस्थानस्वाधिनः, केन्द्रे ११४।७।१० स्थाने स्थिताः स्युस्तदा मोक्षदाः = बन्धनमुक्तिकराः न = निह् स्युः । तिस्मिन् वर्षे = वर्षप्रवेशकुण्डस्यां, लग्नेशः=वर्षलग्नस्वाधी प्रहः पतितः=पाप्युतहृष्टः केन्द्रगेन = केन्द्रस्थानगतेन प्रहेण सह सम्बन्धे प्रतः = संयोगेच्छुः चेद् = यदि स मृतीशः = ब्रष्टमेशः कूरः = पाप्रहः, तदा मृतिः=मरणं स्यात् । लग्नेशे=लग्नमती, अस्तिमते = अस्तंगते, अम्बुस्ये = चतुर्थस्थानस्थे, कुषहृष्टे = भौमदृष्ट तदा

मृतिः स्वात् ॥ १६६-१६३ ॥

चन्दः, ध्यम्बुगश्येन = चतुर्थं स्थानगतपापप्रहेण, मृत्युनायेन = अखमेरोन च बोगकृत् = खंगोगकृत् , तदा गुप्त्यां = कारागारे मृतिः स्यात् । नन्द्रः केन्द्रे स्थितः धन्द्र्युगीक्षितः = गानियुत्विक्षितः, तदा दोर्चपीषा = चिरकालवेदना वाच्या । वा केन्द्रस्थचन्द्रे भौसेन युग्दन्दे स्वति वन्धतास्ये भयतः । वा सम्बद्धाः हश्या-धं = सम्बद्धाः पूर्वपद्धास्थन्तरं अवेद्यया सेवस्यने मृक्षिकादिषद्धारयन्तरे भनेत् , व्यय-पेन = व्ययेशेन इत्यासास्यान् , तथा वदः = कारागारवासी व्यनः पत्तायते, वा सम्बद्धाः स्वयंगे वापिषा सम्बद्धाः वा तृतीयनवप्रस्वाधी व्ययगः सम्बद्धाः प्रात्योगेष्युः = इत्यशास्थोगाविक्षाक्षे भनेत् तदा व्यपि वदः पत्तायते = कारागाराह-हिर्निर्गच्छति । वदि च चन्द्रः स्थान्योण = संचारवशेन दृश्यार्थे स्थितः केनापि प्रहेण मुष्यित्वो तद्या वन्धवोक्षः स्थात् ।

निवर्षेशः = तृतीयवनमेशः, खद्भदः = शुनमहः स्वाद तदार्डाप शोष्रमोक्षक्रत् भवति । पतितेन्दुः नीचशनुभगश्चन्द्रः त्रिधर्मस्यमहत्यस्यन्धकृत् = तृतीयनवष्यस्यान् नस्यप्रहेण सम्यन्धकर्ता स्यात् , तदा शीष्रमोच्छत् स्यात् ॥ १६४-१६८ ॥

यहा पतितेन्द्वः केन्द्रस्यित्रभनेशोन = केन्द्रगततृतीयैकादशपतिना योगेप्यः = इत्यशालाभिलानी स्थात्तदा अनिरात् वन्धनोक्षकृत् स्यात्। पानत्कालं वली शुक्रः तुरुने स्थातानत् कर्ता = वन्धनदाता, वलाधिकः अवति ॥ १६९ ॥

अय रानी शुक्रे अस्तमते = र्शवसाधिष्याल्जुप्तिकर्यो सति वन्धमोक्षादिस्यग्नाः अवति । येन एव योगेन लोकः श्रियते, तेनैव योगेन सुच्यते = वन्यनाद त्यज्यते १ ७०

शुक्ते शनी वा येवे तुत्ते सित शीघ्रं वन्धनान्मुक्तिः स्थात् । शुक्ते शनी वा कर्ते नके = वकरे सित सक्ष्यता = मुक्ती वित्तेशः स्यादित्यर्थः । स्थिरे शुक्ते शनी वा सित स्वविदानमुक्तिः, द्विदेहस्ये = द्विःस्वयावराशिस्य शुक्ते शनी वा सित यध्यसकालतः = व चिरात् न शीघात् , स्र्यांविरशोधकालयोर्मध्यवकालेन योक्षः स्वात् ॥ १७१ ॥

साया—को कोई बन्धनमें है, उसको क्या होने वाका है?, इस प्रश्नमें यदि शृश्युचोग हो, क्यांत् जातकमें किन २ योगों में जम्मकेनेसे जातक मर बाता है। ऐसे योग हों, तो बन्धनमें रहनेवाका घुटकारा पाता है। अब फिर दूसरा प्रश्न होता है कि वह क्य भूरेगा ? इस प्रश्न में, और क्य उसको खन्का होने वाका है ? इस प्रश्न में भी खुरयुयोग होने से मरण करना ॥ १६१ ॥

मुक्ति ( छूटने ) के प्रश्नमें यदि केन्द्रेस केन्द्रमें हों, तो खुटकारा नहीं करते । उस वर्ष की वर्षकुण्डली में यदि लग्नेश, पापस्थान में पापयुत हुए हो, और केन्द्र-स्थित पापब्रह से सम्बन्ड करने वाला हो और वहां अष्टमेश पापब्रह हो, तो मरण क्टबा । यदि करनेश अस्तंगत हो, चतुर्थ स्थान में स्थित हो, यहक से दए हो, तो मरण होता है ॥ १६२-१६३ ॥

र्याद चन्द्रमा चतुर्थस्यानस्थित पापघहसे वा अष्टमेश से हत्यशान करता हो तो जेळ ही में भरण कहना। बहि चन्द्रमा केन्द्र में हो, जनि से बुत हर हो, तो ठड़्ये समय तक पीड़ा कहनी चाहिये, बढ़ि केन्द्र स्थित चन्द्रमा मङ्गल से युत दृष्ट हो, तो बन्धन और ताड़न-मार लगना भी सम्भव होता है।

षदि उन्नेश रुग्न से पीछे छ राशियों में हो, और प्ययेश से इत्यवाङ भी करता हो, तो जेल में रहने वाला भाग जाता है। या यदि व्ययेश लग्न में हो, वा वृतीयेश और नवसेश व्ययस्थान में हों, उन्नेश से यदि हरवशाड़ करने वाड़ा हो. तो सी जेड से आग जाता है। यदि चन्द्रमा संचारसे दरवार्थ (छम्न से पीछे छै राशि के अन्द्र) में हो, इत्थकाल भी करता हो, तो वन्धन से छुटकारा होता है। यदि तृतीयेक या नवमेश सुभग्रह हो, तो जल्ही ही खुड़ाने वाळा होता है ॥ यदि पापग्रह के राजि में श्थित पापप्रहसे युत दष्ट चन्द्रमा हो, और तृतीय नवम स्थान में स्थित महीं से सम्बन्ध करता हो, तो भी जेख से खुड़ाता है। यदि वैसे चन्द्रसा केन्द्रस्थित वृतीवेश था नवमेश से इत्थशाल करता हो, तो बरुद ही छुड़ाता है। जनतक वली खुक छानमें हों, तबतक वन्धन योग करने वाला प्रबल रहता है । शनि या शुक्र यदि बस्तंगत हो तो बन्धन ले हुएजाने का सम्भव होता है ॥ जिन २ बोगों से जातक मरता है, उन्हीं योगों से नेजी अनुष्य इरता है ॥ शुक्र या पनि यदि अव में या तुजा में हों, तो जन्दी ष्ट्ररता है, यदि कर्क में या मकर में हो, तो कष्ट के साथ झटता है। बहि स्थिर राशि में हो, तो देर में छूटता है। यदि हि:स्वधाव राशि में हो, तो व बादे, व तो जरही बीच बीचों के काल में छूटता है॥ १६४-१७१॥

## श्रथ नीकाग्रहनः-चेमायतं वहिषस्य यज्जनं वपनं जही।

पण्यव्यवहतौ लाभो वाऽपि प्रश्नवतुष्टयम् ॥ १७२ ॥ विद्यन्य = नौकायाः चेपायतं, वा चेपाय = कुशलाय तं दृष्टि, वा तस्य जल्ले

अधनं, = जलमध्ये प्रदूषनम् , वपनं = स्खलनं वा पण्यव्यवहतौ = कयविकयव्यव-हारे, लाभः । एतत् प्रश्नचतुष्टयं भवति ॥ १७२ ॥

आवा—नौकाका कुश्रल, या जलमें उसका दूवना, तथा नौकाका वपन ( ट्रान-पद्धना ) तथा खरीद विक्रीमें लाभ, ये ही नौका लग्बन्धी चार प्रश्न होते हैं ॥ १०२ ॥ नौर्काभदा द्यान्वज्ञ नेति पृष्टे केन्द्रे ग्रुआर्क्षेष्तरेषु पापाः । बलोिक्सताः क्रेन्नवार्थदा नौर्भानीति बाद्यं विदुषा विद्यूर्य ॥ १७३ ॥ क्रानिषे विद्धांत्र बांदानाथे व्यावृत्य नौरेति व मार्गतः सा । बेस्तीश्यदशः कुद्यकेन पार्वेद्यस्तदा धस्तु विनेति पाद्यम् ॥ १७४ ॥ विद्यान्वरुक्षांविपती व्यक्तिश्चे प्रवेदयतस्रद्धयपद्यायसः । यदा ४९वे क्षीश्यवना वलाक्यारतम् तरी सामसुक्षमदा स्थात् ॥ १०४ ॥

नीः = नीका, वस लाभाय=न्यापारै प्राप्तिदात्री स्वान वा १ एति पृष्टे सित ग्रुआः=ग्रुअवहाः केन्द्रेषु स्थिताः, पापाः=श्वितिक्वाः, द्वरेषु=त्रिववायेषु स्थिता-स्तथा बलोधिक्यताः = बलद्दीनाः स्युस्तदा नीः=नीका, च्रेमछुखार्थेदा = फुराल-बनो-विनोद-धनलाभदा, भारी =भविष्यति, इति विस्त्रय=विचार्य, वारवम्=वक्तव्यम्॥१७३॥

लग्नाधिपै=लग्नेशे, च=पुनः श्रंशनाथै=लग्नववांशनाथे विक्रिण सित तदा सा नीः=नीका, सार्गतः= वाटतः, व्यानुत्व=परावर्षे, एति = श्रायाति । चेत् वश्री लग्नेशः, वा वकी समनव शेशः चीग्यदष्टः तदा हुर लेन नीकाऽऽगमनम् । चेताः हशे लग्नेशो वा सम्बन्धांशेशः पापैः दृष्टः, तदा वरसु=वाणिज्यपदार्थे विनेष नीका एति, इति सच्यम् ॥ १७४॥

यदि विकाश र जाशियती = लग्नेशाष्ट्रभेशी स्वगेहे=स्वराशी प्रवेद्दवतः=प्रवेद्दुः
निभावपन्ती अवतः, तदा व्यवहारतो लागः स्थातः। यदा वा यलाद्धाः धीम्यखः
गाः = शुक्षप्रहाः खष्टमे स्थाने स्युः, तदा तरी = नीका लाग्रस्रकादाः खकुशलर्गाप्तदायिनी स्थातः ॥ १७५॥

आषा — वाच हुके वका करावेगी या नहीं ? इस प्रश्न में ग्रुअग्रह यदि केन्द्र में हो, और पापत्रह उससे भिन्न ( ३।६।११ ) में हों, और वस्हीन हो, तो नाम सहस्रक

धनलाभ को करती है, यह विचार कर कहना ॥ १७३ ॥

उक्षेत वा उत्तका बवांशेश वक्षी हो, खुश्र ग्रह से एष्ट हो तो सङ्ग्राङ नाय का भागा कहना। यदि वक्षी उन्नेश या नवांशेश पापप्रह से एष्ट हो तो नाव खाडी ही आती है।। १७४॥

बिद रुक्तिस, और अष्टमेश अपने राजि में जाने नाले हों, तो न्यापार से ठाभ होता है। यदि बळ्युक्त शुप्तमह अष्टम स्थान में हों, तो नाव ठाम सुख को देती है॥ १७५॥

**डुशनाऽऽयाति पृच्डायां मृत्युयोगे समागते ।** 

तदा नौरेति शोनेण लाभार्य चान्ययोगतः ॥ १७६ ॥ लन्नेशं चन्द्रनार्थ|वा चन्द्रं वा खृत्युपो चिद् । पश्येत्करूरद्या नाचा छमं नश्यति नोपतिः ॥ १७७ ॥ लग्नेशोऽप्रपतिः स्वस्वगेहं नालोकते यदि । तदा यानेऽस्य चक्तव्यं निश्चितं मज्जनं बुवैः ॥ १७८ ॥ तात्रुमो सतमस्यो चेजाले वापनिकां चदेत् ॥ १७८ ॥

नौका कुराला = सकुराला, आयाति न ना १, इति प्रच्छायां = प्रश्ने मृत्युवीमे स्थापते बंदिते, स्रोत तदा नौः=तिरः, शीवेण एति = धायाति, परन्तु लाभागं तु धन्यवीपतः विचार्यम् ॥ १७६ ॥

विद् स्त्युपः=ष्वविशः, कानेशं, वा वन्द्रवार्थं = वन्द्राश्रयराशिपति, वा वन्द्रं क्रव्शा =शत्रुदृष्टवा परयेत्, तदा वावा=नीक्षया समं = वह एव, नीपतिः=नीका-वायः, वश्यति = बही बजतीति भावः । "इरावीं नीक्षया खार्थं कर्षं खोडभूदवः स्नितः" इतिवत् ॥ १७७ ॥

यदि लग्नेशः वा अष्टपतिः = अष्टमेशः, स्वस्वगेहम्=लग्नं, अष्टमं च क्रमेण न आलोकते=न परयति, तदा अस्य याने = प्रस्थाने तुषैः निश्चितं सञ्जनं नक्तव्यं= बाच्यम् ॥ १७८ ॥

तौ दशौ = तम्नेशाष्टमेशौ सप्तमस्यौ, तदा जलेवापनिकां = वस्तुमात्रनिमज्बनं

बदेख् ॥ १७८५ ॥

आया—मेरी नाव सङ्ग्रङ जाती है, या नहीं ? इस प्रश्न में यदि खुखुयोग हो, सो नाव सीघ भाती है, लेकिन लाभ का विचार दूसरे योग से करना ॥ १०६॥

यदि अष्टमेश छन्नेत को था चन्द्रशत्तीत को, वा चन्द्रमा को जनु दृष्टि से देखे,

तो नौका के साथ नौका का मालिक जल में हुच जाता है ॥ १७० ॥

यदि कानेश छा को, अष्टमेश अष्टम स्थान को नहीं देखे, तो जव्द जल में नाव का दुवना होता है ॥ १७८ ॥

यदि ने जानेता और जहमेश स्वसमाँ हों तो जल में मीका हुन जाय, माणमाज सन जाय ॥ १७८-३ ॥

### तथाकोतां यवनाचार्यः---

ख्ने चापनिकां कृश्वा यानमायाति मन्दिरम् ॥ १७६ ॥ लग्नेसाष्ट्रवेशीब् ने = षतमे हिश्ती तदा वापनिकां छुत्या वार्न सत्यां मन्दि- रम् आयाति ॥ १ ७५ ॥ जाना—कानेत और अद्योश यदि ससय में हों, तो वस्तु मात्र हूच बाता है और नाव केकर बीझ वर आता है ॥ १७६ ॥

> सन्वचन्द्रपती क्रइप्रधाऽन्योन्धं यदीक्तिते । तदा पोतजनानां च प्रिथः कलहमादिशेत् ॥ १५० ॥

लग्नेशः, चन्द्रपतिः = चन्द्राश्रवराशीशः, एतौ यदि कृरहष्टवा = राश्रहष्टवा, खन्योन्यं = परस्परं, लग्नेशधान्द्रराशीशं, चन्द्रेशो लग्नेशं एवम् ईक्षितौ=हरी, तदा पोतजनानां=नाविकानां, वियः=परस्परं, जलहं-ऋकटकम् ब्रादिशेत=कथयेत् ॥१८०॥

भारा—यदि करवेदा चन्द्रराज्ञीत को, चन्द्रराज्ञीत कानेता को बाबु दृष्टि से देखें तो नौका वाले छोगों में पुरु को दूखरे से मगदा कहना ॥ १८०॥

श्रथ किंग्दन्ती ( जनश्रुतिः ) कि सत्या भनति ? न ना ! इति प्रश्ने— लग्नन्तु लग्नेश्वरशीर्तगृष्यैः ग्रुआन्वितैः केन्द्रगतैस्तु स्ट्या । ग्रुप्पदण्योगतः सौक्यां वार्ती सत्यां विनिर्दिशेत् ॥ १८१ ॥ पापदण्योगतो दुष्टा वार्ता सत्येति कार्त्यते ।

सार्वेश्वरे भाविवक्रं प्रियम वार्ता भविष्यति ॥ १८२ ॥

लग्नं शुक्षान्वितदृष्टम् , तथा लग्नेश्वरशीतगृद्येः=लग्नेशचन्द्रलग्नैः शुभान्वितैः= शुभ्रमदृशुकैः, केन्द्रगतैः सद्धिः, वार्ता = परदेशिनः कुशलाकुशलवार्ता सस्या वाच्या । तथा शुभ्रदग्योगतः वार्ता खीम्याम्=त्रातृकूलां सस्यां च विनिर्दिशोद्=कथ्येत् । पापदग्योगतः वार्ता दुष्टा = प्रतिकृता, प्रयस्या च इति कीर्स्यते=कथ्यते । लग्नेश्वरे भाविवके=बद्भकाले वक्रसम्भवे सति वार्ता गिष्या=त्रमदस्या भविष्यति ॥१८१-१८२॥

आवा—कान विव श्रभ-शुत-दृष्ट हो, और कानेश. चन्द्रमा, कान, ये सब श्रभ ग्रहों स श्रुल दृष्ट हों, केन्य्रजात हों, तो समाचार कर्य निकका है, यह कहना ! यह की दिए और संयोग के वार्ती सत्य और अनुकृष्ट होती है। पापमह के योग दिए से अश्रम और ज्ञूमें भी होती है। यदि कानेश वक्री होनहार हो, तो वार्ती झुड़ी होती है ॥ १८१-१८२॥

अथ कयावेकविणोर्विचारः --

केता लग्नपतिर्ह्मयी विक्रेताऽप्रपतिः स्वृतः । गृह्वाञ्यहमिद् वस्तु प्रथन एवंचिषे स्रति ॥ १८३ ॥ बक्रशांकि विक्रम्नं चेद्रगृद्धते तत्क्रयाणुकम् । तस्मात्क्रयणकाह्नामः प्रदुर्भवति निधितम् ॥ १८४॥ विकीजाम्यमुकं वस्तु प्रश्न एवंविधे सति। आयस्थाने बतावति चिक्रेतव्यं क्रयाखकम् ॥ १८५ ॥

वाम क्रमविक्ये कियमाची लामो मनिष्यति च वा १ इति प्रश्ने जन्मपतिः = ता-काबिकवरनेशः केता = कयकारकः, अभवतिः = द्वितीयेशः, वामेशो ना, विकेताः विकयकारकाः, स्मृतः = कथितः । शह्य् , इदं वस्तु एकाथि १, एवंविषे प्रश्ने सति विवानं वर्षशाबि=नवयुकं, चेत स्यात तदा क्रवाणकं गृहाते । तस्यात् - क्रवाण-कात् प्रष्टः = प्रच्छाकस्य निधितं लाभः भवति ॥ १८६-१८४ ॥

अहम् , अमुकं वस्तु विकीणांवि ? एवंविचे अवने वति, यदि आयस्यावे = एकादशस्याने बलवति प्रहे सति कथाणकं = कव्यं वस्तु विकेतव्यम् , सुरवसाहाय

ब्राह्मकाय बस्तु दातन्यभिति ॥ १८५ ॥ आषा—खुसे क्रय विकय में लाभ होगा या नहीं १ हल प्रश्न में लग्नेश जरीदने बाजा, धामपति धनेता वा लाभेता, देवने वाला होता है। उस पर से फल विचारना। मैं इस चीज को छुँगा १ इस प्रश्न में क्वन यदि वक्युक्त हो, तो चीज सरीहना चाहिये। उस से प्रस कर्ता को जरूर ठाम होता है ॥ १८३-१८४ ॥

में अञ्चल चीन को चेनूँगा ? हस घरन में एकाद्वा स्थान में बीव बळी बह हो

को वेचने बाले को जाम होगा । बतः वेचना चाहिने ॥ १८४ ॥

#### श्रय सस्यविद्यत्तिविचारः-

विशि कस्यां भनेत्सस्यनिष्यचिः क च ला नहि। पूर्व देशस्य अङ्गो हि क दिशि कतसे नहि ॥ १८६॥ बतुर्णामपि केन्द्राचां मध्ये यत्र शुभन्नहः। तस्यां च सस्यनिष्पत्तिः स्वस्थं चैव अविष्यति ॥ १८७ ॥ यस्यां दिशि शानिः पापैर्युतो बाउव्यवलोकितः। विश्वि तस्यां च तत्स्वास्थ्यं दुर्भिन्नं च भविष्यति ॥ १८८॥ विशि यस्यां रविस्तत्र धान्यनासी नृपास्चीत्। यत्रापि मङ्गलस्तत्र घान्यनाचोोऽग्निभीस्तवा ॥ १८६ ॥ यस्यां दिशि ग्रुभाः खेदाः समस्तवतशातिनः। विष्पन्ना सेव विश्वेया सस्यस्वास्थ्यं च तत्र हि ॥ १६० ॥ केन्द्रेषु सर्वतः पापाः समस्तवससंयुताः।

देवास्तवा चिनहोऽसी दातन्यः शास्त्रकोनिवैः॥ १६१ ॥

कस्यां दिशि जस्यिनणितः = उत्पत्तिः भनेत्, तथा कस्यां दिशि का वस्य-निज्यत्तिः निह अनेत् १ इति प्रश्ने तथा पूर्वे=प्रथमं क दिशि कस्य देशस्य भन्नः= नाराः, कतने देशे अंगः निह १, इति प्रश्ने च चतुर्णा केन्द्राणां अच्ये यत्र स्थाने ग्रुमपहः भनेत् , तस्यां दिशि जस्यनिज्यत्तिः भनित, वा स्वस्यं=सकुश्रालं च भनित । यस्यां दिशि शनिः पापैः = पापम्रहैः युतः, वा जनतोकितः = वष्टः, तस्यां दिशि तत् स्वास्थ्यं वाच्यं, दुर्शिशं च अविज्यति ॥ १८६-१८८॥

यस्यां दिशि रिवः स्वात्, तत्र गृपात् = भूपात् धान्यनाशः = सस्वधवः स्वात्।
यत्र = यस्यां दिशि संगतः स्वात् तत्र धान्यनाशः तथा धान्यभाः = धान्यनाशः = धान्यनाशः = धान्यनाशः = धान्यनाशः = धान्याः = ध

केन्द्रेषु चर्वतः=स्थानतुष्टयेषु यदि खमस्तवलशालिकः = पूर्णवलयुक्ताः पापाः स्युः, तदा ऋसी देशः शासकोविदैः=पण्डितैः विनष्टः विश्रेयः ॥ १९१ ॥

आपा—िकस दिशा में फसल जण्ड़ी होगी, किथर नहीं ? इस परन में और पहले कहां किस देश का अङ्ग ( नाश ) होगा ? कहां नहीं होगा ?, इस प्ररन में बारों केन्द्र स्थानों में जहां ग्रुअपह हो, उसकी दिशा में फसल कहना। और कुशक भी वहां कहना। जिस दिशा में शिन पापप्रहों से ग्रुत हो, या दृष्ट हो तो उस दिशा में कुशक कहना और दुर्शिच भी कहना॥ १८६-१८८॥

बिस दिसा में सूर्य हो, उस दिशा में राजा से धान्य का नाश होता है। सङ्गक बिस दिसा में हो, उस दिशा में धान्यनाश और धान्यभय हो। जिस दिशा में पूर्ण वजी ग्राम यह हों, उस दिशा में फसल की सम्प्रता कहना, और फसल की सम्प्रता कहनी चाहिये। केन्द्रों के चारो स्थान में यदि पूर्णवर्की जाएश्रह हों तो उस दिसा का देस नष्ट होता है। १८९-१६१॥

इति विशेषप्रश्नविचारः सम्राप्तः।

अथ प्रकीर्णकाष्यायः । भुवनप्रदीपे— सञ्जयो स्टर्युपधापि स्टरयो स्यातामुभौ यदि ।

स्थितौ द्रेष्काण एकस्मिन्त्रण्डुलिभस्तदा ध्रुवम् ॥ १ ॥ पवं द्वादरामावेषु द्रेष्कार्यरेव केषलम्। बुधो विनिश्चयं ब्याद्योगेष्यन्येषु निःस्पृहः ॥ २ ॥ प्रश्नकाले लोज्यवर्गे लग्ने यद्धिको भवेत्। श्रहभावानपेदोश तदाऽऽख्येयं शुभं फलम् ॥ ३॥ ब्रह्माविपश्च सामस्यावीचाश्च दायको भवेत्। बाबाधिपस्य योगो लाभाधीशेन लाभकरः ॥ ४ ॥ अवति परलामकरस्तदेव स यदि चन्द्रस्नामे । थोगाः सर्वे ऽध्यफलाखन्द्रसृते ध्यक्तमेतब्ब ॥ ४ ॥ कर्माचीशेन नवमं कर्माचीशेन च निवृत्यवीशेन । मृत्युपतिना च योगे लाभाधीदास्य वक्तव्यम् ॥ ६ ॥ तचल्यानेत्तण्तः वुण्यविद्वृद्धिश्च कर्मवृद्धिश्च । विबुधेस्तदा निवृत्तिर्मृत्युर्भावा परेऽच्येवम् ॥ ७ ॥ लम्बेशो यदि षष्ठः स्वयमेख रिपुर्भवत्यात्मा । मृत्युक्तव्यमगोऽसी व्ययगोऽसी सततं व्ययं कुवते ॥ **८** ॥ बाग्नस्थं चन्द्रजं चन्द्रः कूरो वा यदि पश्यति । धनलाओ अवत्याग्र किःवनथेऽिप पृच्छतः॥ ६॥

खरनपः = लानेशः, च=पुनः मृत्युपः = श्रष्टमेशः श्रिप यदि मृत्यो=श्रष्टम-शांचे स्यातां, वा एकस्मिन् देन्काणे स्थितौ, तदा प्रव्दुः ध्रुवं लाभः स्यात् ॥ १ ॥

एवम्=श्रमुणा प्रकारेण द्वादशभावेषु, द्रेष्काणैः, एव केवलं विनिध्यं = फलस्य किर्णयं बृवात । श्रन्येषु योगेषु निःस्पृहः=निरीहः, उपेक्षादृष्टियान् स्थात् ॥ २ ॥

प्रशनकाले यदि लग्ने सौम्यवर्गः अधिकः भवेत्, तदा प्रहशानानपेन्नेण ग्रुअं फलम् श्राख्येयम् ॥ ३ ॥

खरनाधिपः = तानेशः, ताभस्याधिपः=एकादयोशः च दायकः=दाता अवति । खरनाधिपस्य ग्रहस्य ताभाधीयोन योगः ताभकरः स्पृतः ॥ ४ ॥

परन्तु स लग्नेशो लामेशम तदैव परलाभकरः = परअलाभकरः भवति यहि च चन्द्रहरुलामे, स्रति, अर्थात् लग्नेशे लामेशे च चन्द्रहरूटे विशेषलाभकरो योगः हति । चन्द्रं = चन्द्रसम्बन्धम् ऋते = विना, एते सर्वे योगा ऋषि ऋफलाः=व्यर्षाः भवन्ति । एतद्व चक्काव्स्ति । कर्काधीशेन नवमं युत्तदृष्टं तदा शुअप्रदो योगः । वा कर्काधीशेन, निवृत्त्यधीशेन = व्ययेशेन, भृत्युपितना च लामाधीशस्य योगे सित फले वक्तव्यम् ॥ ५-६ ॥

तत्तात्थानेक्षणतः पुण्यविवृद्धिः, कर्मवृद्धिः च = पुनः, निवृत्तिः, मृत्युष्ट विद्युषेः

वक्कव्यः । एवं परे ऋषि आवाः विचार्याः ॥ ७ ॥

लग्नेशः = लग्नपतिः, यदि घष्टे स्थितः तदा स्वयम् आत्मा एत्य रिपुः = शात्रुः भवति । असौ लग्नेशः श्रष्टमगः, तदा मृत्युकृत्, भवति । असौ लग्नेशः व्ययगः तदा सत्युकृत्, भवति । असौ लग्नेशः

यदि चन्द्रः वा क्र्ः = पापब्रहः लग्नस्थं चन्द्रजं=बुधं पश्यति, तदा श्राशु =

शीघं धनलामः सर्वति । किन्तु पुच्छतः श्रनर्थः श्रिप भवति ॥ ९ ॥

थावा—चिंद् करनेश और जहसेश ये दोनों अष्टमस्थान में हों, और एक ही बेच्काण में हों, तो प्रश्नकर्शा को जरूर ठाम होता है ॥ १ ॥

इसी प्रकार बारहों आब में देव्काणों से ही पण्डित फल का निश्चय करें। और

बोगों के प्रति निरपेच हो केवल देष्काण ही से फल कहना॥ २ ॥

प्रश्न काल में यदि लग्न में ग्रुभग्रह के वर्ग अधिक हो, तो ग्रह के भाव के विचार के विचा ही ग्रम फल कहना॥ ३ ॥

कानेश और एकादशेश ये दोनों यह देने वाले हाते हैं। और ठाआधीश से

छम्नेश का संबोध भी टासकारक होता है ॥ ४॥

यदि कानेश पर या काभेश पर चन्द्रमा की दृष्टि हो, तो विशेष काम होता है। चन्द्रमा के बोग विना वे सब बोग निरर्थक होते हैं, यह स्पष्ट है ॥ ९ ॥

द्ज्येश से नवल स्थान यदि युत, हुए हो, अथवा लाभेश को द्ज्येश से ज्ययेश

से अष्टमेश से योग होने से विशेष खाभ योग होते हैं ॥ ६ ॥

उन २ स्थानों के ऊपर शुअग्रह की द्वष्टि से पुण्यवृद्धि, कर्मवृद्धि, कार्यनिवृत्ति पण्डितों को कहना चाहिये। इस प्रकार और भाव भी विचारों॥ ७॥

बहि छन्नेश छुटे स्थान में हों, तो अपनी ही आत्मा राष्ट्र होती है। यदि छन्नेश अष्टम स्थान में हों, तो मरण करता है। यदि नारहवें मान में हो, तो हर समय कर्ना कराता है॥ ८॥

यहि चन्द्रसा या पापत्रह छन्नस्य ब्रध को देखे, तो शीघ्र धनलाम होता है।

लेकिन साथ ही पूछने व:छे को पापग्रह के कारण अनर्थ भी होते हैं ॥ १ ॥

श्रय सामान्यतो भावविचारः—

इन्दुः सर्वत्र बीजाभो लग्नं च कुद्धमप्रथम्।

फलिन लडर्गों ऽशस्त्र भावः दशाबुखस्त्रभः ॥ १० ॥
इन्हुः = चन्द्रः, खर्नत्र वीवाभः=वीवावदशः, लग्नं च कुसुम्प्रभम् = पुष्पस्मम् । चंगः = लग्ननवांशः फल्लेन सहशः । भावः, स्वादुसमप्रमः विक्रेयः ॥ १० ॥
भाषा—सर जगह चन्द्रमा चीज समान, कान प्रक्र के बरावर, चर्नाशा फळ के
समान, भाव स्वाद्र के बरावर है ॥ १०॥

सन्तपित्येदि सन्तं कार्याबाशस्त्र वीस्तते कार्यम् । सन्तर्धाशः कार्यं कार्यशः पश्यति विस्तन्तम् ॥ ११ ॥ सन्तराः कार्यशं विस्तोक्तयेस्तरापं स कार्यशः । शोतगुरशे सत्यां पित्पूर्वा कार्यसंतिहिः ॥ १२ ॥ कथ्यन्ति पादयोगं पश्यति स्तेश्यो न यस्तन्तम् । सन्तर्धाविषं स पश्यति स्वस्त्रहस्त्रावयोगोऽत्र ॥ १३ ॥ पकः स्रुप्तो प्रश्चे यदि पश्यति सन्तर्धाविष्ठो विस्तोक्तयति । पादोनयोगमाहुस्तदा नुवाः कार्यसंतिहिः ॥ १४ ॥

लग्नपतिः=लग्नेशः, बिह् लग्नं पश्यति कार्याधीतः=हरानेशः कार्यं = हरामं वीक्षते वा लग्नाधीराः कार्यं=हरामं, कार्येशः विज्ञग्नं परयति, वा लग्नेशः कार्येशं कार्येशः लग्नपं च विलोकमेत्=परमेत्, खर्वत्र शोतगुद्धी=चन्द्रहरी सत्यां कार्यसं-खिद्धिः परिपूर्णा भवति ॥ ११-१२ ॥

खीम्यः = शुभप्रहः यक्षानं न परयति तं पाहयोगं = चतुर्थाशयोगं कथयन्ति । यहि शुभप्रहः नानाधिपं परवति तदाऽवपर्थयोगः भवति । एकः शुभप्रहः यहि नानाधिपौ = नाननानेशौ विलोकयति तदा तं जुनाः पाहोनयोगम् त्राहुः । तदा

कार्यसंखिद्धिः स्यात् ॥ १३-१४ ॥

आषा—यदि जन्नेश छान को, कार्याशीश कार्यको, वा जन्नेश कार्य को, कार्येश छान को देखता हो, वा जन्म कार्येश को, कार्येश छानेश को देखे, हन सब योगों में चन्द्रमा की दिए हो, तो कार्येशिद पूरी होती है ॥ ११-१२ ॥

विष्णु अग्रह लान को न देखे, तो एक चरण है योग होता है। बिह कुअग्रह लानेत को देखे, तो आधा योग है होता है। बिह कुअग्रह लान को देखे, तो तीन चरण है योग होता है। तब कार्यसिद्ध होती है। १६-१४॥

श्रथ लाभादी कालावधिनिर्णय उक्तो महोत्पत्तेव — उद्योपगतं राशि तश्च कलोकृत्य लितिका गुणुपेत् । हायानुतेश्च हुर्यात् हस्या नुनिश्चित्ततः शेषम् ॥ १४ ॥ प्रहणुषकारो वेयो वैषित्त पश्च विद्यातिः सैका । सनवोऽद्वाऽन्ते जितयं अषास्त्र ४।१४।१४।६।=।३।११ सूर्यादितो वेषाः१६ गुषित्रवेदं प्राग्वत् हस्या सोध्यस्य यदि अवेदुव्यः । कार्यमातिः प्रष्टुर्वकव्या नेतर्रेष्टेर्भवति ॥ १९ ॥ गुषकार्येक्यविश्वकः कार्यः सूर्यादिगुषकसंग्रदः । यस्य न गुज्यति वर्गो विद्येयस्तद्दशास्त्रातः ॥ १८ ॥ स्रारदिवाकरशेवे दिवसाः पद्मास्त्र भृगुद्याद्यानोः । गुर्ववशेवे मासा म्हतवः सोध्ये शनैस्रोरेऽव्दाः स्युः ॥ १६ ॥

उद्योपगतं राशि=राद्याद्तिगनमानम् यत्तस्ततोक्तस्य, राशिस्थानीयाद्वे तिः शक्तिः चंगुण्य तद्विमावयवेन अधेन योजनीयम्, तद्वमानं वष्ट्या संगुण्य कताः मियोज्यम्, तदा कतारमकं जातम् । एवं तिप्तिकाः=कताः खायाञ्चतेः गुणयेत् ताः मुनिशिः = जल्लीयः, हत्वा ततः शेषं क्रयोत् । तत्र्य शेषं प्रद्युणकारः = प्रदाणां रण्यादीनां गुणकारः दैवविदा = ज्योतिर्विदा न्नेयः । तत्र स्योद्तिः श्रद्धात् क्रमेण पच, वैका विदातिः, वनवः, श्रद्धाः, सही, त्रित्यं, अधाः एते गुणकारा न्नेयाः।

वया वक्रं वातवोधार्थं तिस्यते—

| त्रहाः | सुर्व | चन्द्र | कुव | बुघ | गुड | शुक | श्राणि |
|--------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|
| गुनकाः | u     | ય૧     | 98  | 9   | 6   | ₹   | 99     |

(जन कहाडी इत्यन जहाः इत्यमे जही, विश्वित्वा ग्रहा ग्रही, व्यक्ति । वर्षु 'कहाडी' इति हेवम् ) एवं गुणियत्वा प्राग्वत्—पूर्वेवत् हत्वा यदि सीम्यस्य=धु-अस्य उद्यः अयेत् तदा प्रष्टुः कार्वप्राप्तिः वक्तव्या । इतर्रेप्रहैः=पापप्रहैः ग्रुमं प भवति । गुणकारेक्यविक्रकः सूर्योदिगुणकसंग्रुद्धः बस्य गुणकारः व शुद्धवति, तस्य वर्गः विह्नेयः । तदान्नात् कालः विद्वेवः ॥ १४-१८ ॥

जारिद्वाकरशेषे=कुजर्वियोषे सगुशशिनोः=शुक्रजन्द्रयो**ण योपे पक्षाः=पद्य-**दश दिवसाः । गुर्ववयोषे नासाः त्रिश**द्वितरमकाः । सौम्ये=शुषे, ऋतयः=पट्, सनै-**श्चरे=शनी, अञ्दाः = वर्षा णि हयुः ॥ १९ ॥ साथा—प्रश्नकालमें इष्टवस रास्यादिक छन्न जो हो, उसको कलात्मक बनादे, अयवा राशिस्थानीय शक्को तीससे गुणा करके अंशस्थानीय शक्क जोड़ देवे, फिर उस शक्को साठसे गुणा करके कलास्थानीय शक्क जोड़े यही कलात्मक प्रश्नकम हुआ। सब जिस समयमें प्रश्न हुआहे, उस कालमें हादताञ्चल शक्को समतल श्रूममें लम्बरूप रखकर जो अञ्चलात्मक छाथा होगी, उस छायाञ्चल संख्या से कलात्मकलम आनको गुणा करे, गुणनफलको सातसे भाग देनेपर जो शेप बचेगा, वह प्रहला गुणकार होगा। अर्थात् भिन्न मिन्न प्रश्निक्ष भिन्न गुणकार हैं, जैसे सातसे भाग देनेपर यदि १ एक होप हुआ, तो रविका गुणकार १ हुआ। यदि २ दो शेष बचा तो चन्यसा हुआ, उसका गुणकार २३ है। ऐसे ३ तीन रहनेसे सङ्गल,हसदा गुणकार १४ है। ( यहां चक्र देखिये। अपरकी संस्कृत टीका सें है। ) ऐसे हो और प्रहांके समझने चाहिये॥ १९-१६॥

अब पूर्वोक्त लग्नके कलापिण्डको उस प्रहके गुणकांकसे गुणा करें ( जो १५। १६ रलोकसे सिद्ध हुआ है ) और गुणनफलकां इष्ट प्रहके गुणकांक पर्यन्त जो गुणकोंक योग हो, उससे भाग दें, तो जो शेष बच्चे, उसमें रच्यादिक ब्रहोंके गुणकांकको बटावें जिस प्रहका गुणकांक नहीं घटे, उसी प्रहका उदय हुआ बहु जानना। यहां बदि शुभ ब्रह्मोंका उदय हो तो कार्यसिद्धि कहना। यदि प्रापप्रहोंका उदय हो तो कार्य विफल कहना॥ १७-१८॥

अब उसी इष्ट प्रहके उदय पर से काल (कार्यसिद्धिका समय ) जानना। जैसे सङ्गल और रिवके रोप जो हो, उसके तुल्य दिन जानना, शुक्त, चन्द्रमाक शेष तुल्य पच समझना और बृहस्पती के रोप जुल्य मास तथा बुधके शेष तुल्य ऋतु, शनिके

शेष तुल्य वर्ष समझना ॥ १६ ॥

उदाहरण—यथा प्रश्नकालमें १२ अङ्गुलकी जाया म अङ्गुलहै और लग्न मा १ । १ । १ - है, तो यहां लग्नका कलाविण्ड १६२६ हुआ, इसकी लायाङ्गुल ८ से गुणा किया ११६१२, फिर इसमें ७ सातसे थाग दिया तो लिख = ११६८, शेप=६, यहां शुक्रका ३ गुणकांक आया, तव उस कलाविण्ड १९२५ को ३ से गुणा करके शुक्र तकके गुणकांक थाया, तव उस कलाविण्ड १९२५ को ३ से गुणा करके शुक्र तकके गुणकांक थोग (६०) से आग दिया तो शेप वचा ४, इसमें रविका भी गुणकांक नहीं बटा, इसलिये रवि ही का उदय हुआ। रवि पापग्रह है, इससे कार्यक्रिस नहीं होगी॥ १९-१६॥

श्राधानेऽथ प्राप्ती गमनागमने पराजये विजये । रिपुनारो वा काले पृच्छायां निश्चितं ब्र्यात् ॥२०॥ श्रकचटतपयशवर्गा रिवकुजसितसोम्यजोवसौराणाम् । चन्त्रस्य च निर्दिष्टास्तैः स्युः प्रथमोसूर्ववर्णैः ॥ २१ ॥ श्वात्वा तस्माञ्चग्नं विश्वाय ग्रुभाशुभं च वदेत्। वर्गादिमध्यमान्त्येवंगुः प्रश्नोद्धवैविषमराशिः ॥ २२ ॥ राजी लग्नं प्रवदेरगृच्छायुग्मं कुजञ्जजीवानाम्। स्तितरविजयोश्च नेवं रविशशानोरेकराशित्वात् ॥ २३ ॥ तस्मात्वाग्वत्यवदेत्पृच्छासमये ग्रुभागुभं सर्वम्। कालस्य च विश्वानादेतिचन्त्यं बहुप्रश्ने ॥ २४ ॥

श्रथ आधाने = गर्भाधाने, प्राप्ती = धनप्राप्ती, गमनागमने, पराजये, विजये, वर रिपुनायी काले, पृच्छायां निश्चितं काले झवात् ॥ २०॥

रविकुक्त सित्सी स्यक्षीवसीराणा चन्द्रस्य च, श्रक्तचटतपयशवर्गाः निर्द्धाः । तैः प्रथमोद्भवैः वर्णेः लग्न विक्षा्य तस्मात्=लग्नात् श्रुभाशुमं च वदेत् । प्रश्नोद्भवैः वर्गीद्मध्यमान्त्यैवेणैः विषमराशिः रात्रौ लग्नं प्रवदेत् । तत्र कुक्तक्रनेवानां सित-रविक्षध्यमान्त्यैवेणैः विषमराशिः रात्रौ लग्नं प्रवदेत् । तत्र कुक्तक्रनेवानां सित-रविक्षधोश्य पृ-छाशुग्रमं भविति, तेषां राशिद्धयाधियत्वात् । रविशशिनोः = सूर्यचन्द्रयोः एकर्राशित्वात् एवं न वाच्यमयीदेकमेव प्रश्नक्ष्पं वाच्यम् । तस्मात् प्राग्वत् पृच्छासस्यये सर्वेशुभाशुभं वोध्यम् । कानस्य विक्षानात् वहुप्रश्ने एतिचन्त्यम् २१-२४

आपा—गर्भ प्रश्न में धनलाभके प्रश्नमें, या जाने भाने के प्रश्न में, तथा जय प्राज्य के प्रश्न में, या जातृनाज्ञ के प्रश्न में, या किसी भी प्रश्न में उक्त रीतिसे काळ शान करके कहना चाहिये॥ २०॥

अब यहां रिव का अवर्ग, सङ्गळ का कवर्ग, ग्रुक्त का चवर्ग, ब्रुष्ठ का टवर्ग और बृह्दपतिका तवर्ग, शिन का पवर्ग, चन्द्रमा का यवर्ग और शवर्ग कथित है। यहां प्रश्नकरनेवाळे के शुक्त से जो शब्द प्रथम निकळे, उस का जो पहळा अचर सो जिसके वर्ग में पड़े, उस श्रह का राशि छम समझकर ग्रुम अश्रुष्ठ फळ कहना, अर्थात् शुम्र श्रह के छम्न से श्रुम, पापग्रह के छम्न से श्राम कहना।

शीर यदि दैवाल प्रश्न वावय का प्रथम वर्ण वर्ग के आदि या मध्य, या अन्त्य का हो तो विवस राणि और रात्रि छान समझना अर्थात् रार्थ चन्द्रमा को छोदकर प्रत्येक मह के हो दो राणि हैं, उस में एक सम दूसरा विवस, यथा मङ्गछ का मेप (विवस) तो चुश्चिक (सम), तथा बुध का मिथुन (विवस) तो कन्या (सम), छुक का चुव (सम) तो तुछा (विवस) है, सो प्रश्न से समझना। रिव चन्द्रमा का चुक चुक राणि है, इस छिये हन दोनों के वर्ग से एक ही प्रश्न कहना।और मङ्गछ, जान विवस्ति, अन्त, लान, इन ग्रहों के वर्ग होने से दो हो प्रश्न कहना।॥२१-२४॥।

#### श्रव बानसचिन्ताबाह पृथुवशाः—

स्वांशं विताने यदि वा विकीचे स्वांशे स्थितः पश्यति धातुविन्ताम् । परांशकस्थक्ष करोति जीवं मूलं परांशोपगतः परांशम् ॥ २४ ॥ धातुं मूलं जीविमत्योजराशौ जुन्मे विन्छादेतदेव मतीपम् । सन्ने योंऽशस्तकमात्रण्यमेवं संवेषोऽयं विस्तराज्यमेवः ॥ २६ ॥

स्वाधी = स्वनवाधी स्वितः कथिक्षि शही विकाने वा जिकीची ( ४१९ )
स्वाधी = स्वनवाधी प्रयति तदा धातुचिन्तां जूचात् । पराशकस्वः = जन्ववाधी स्वितो प्रद्वो लग्ने त्रिकीची वा गर्त स्वांशं परयति तदा खीर्य = जीविद्यन्तां करोति । खब्व
परांशीपगती ब्रह्वो लग्ने त्रिकीची वा परांशं परयति तदा खीर्य = जीविद्यन्तां करोति । खब्रैतहुक्तं
अवित । यः कोऽपि ब्रहस्तत्काले स्वनवांशी विद्यमानो लग्नपष्मनवस्थान्यतवगतं स्वनवांशं परवित तदा ब्रह्वधीद्विन्तां करोति । परनवांशोपगतः सन् लग्नपष्मनवस्थामान्यतमगतं स्वांशं परवित तदा जीविचन्तामेवं परांशोपगतो ब्रह्वो लग्नपष्मनवस्थान्यतमगतं परनवांशं परवित तदा स्वाचिन्तां करोति ।
खब्य प्रकारान्तरमाह् = धातुद्वित । खोजराशी = विवव ( १।३।४।७।९।११ )

खय प्रकारान्तरमाइ = धातुमिति । खोजराशी = विवन (१।३।४।७।६।९१९)
राशी प्रश्नलग्ने कमेण धातुं, यूलं, जीवं विन्धात् । युग्मे = खमे (२।४।६।८।९०।
१२) राशी लग्नगते प्रतीपं = व्यत्वासेन एतदेवार्थाञ्जीवं, यूलं, धातुनिति विन्धात् । खथात्र यदुक्तं धातुं, मूलं, जीविमिति कस्तं गणयेदित्याह् लग्ने योञ्चास्तरकः खाद्रण्यविति । अर्थाश्लग्ने प्रथमनवांशे धातुं, द्वितीये मूलं, तृतीये जीवमेनं विद्यने खाद्रणे १।४।७। नवांशे धातुं, २।४।८ नवांशे सूलं ३।६।९। नवांशे जीव विज्ञानीः खात् । खमे लग्ने १।४।७ नवांशे जीवं, २।४।८ नवांशे मूलं ३।६।९ नवांशे धातुं विन्धादितः। खमांशराव्देन देष्काणब्रहणसम्मतं स्यादंशराव्देन सर्वत्रेव नवांशस्य ब्रह्णात् । अर्थ किल संदोप उक्तः । तत्प्रवेदो विस्तराद्धि वर्तत इति ॥२५-२६॥

आवा—नवांत्रमें स्थित कोई ग्रह यदि छण्न या त्रिकोण (११९) में गत अपने नवांत्रको देखता हो, तो प्रश्नकर्त्ता को धातु की चिन्ता कहनी चाहिये। यदि ग्रह सूसरे के नवांत्र में रहकर छण्न या त्रिकोण में अपने नवांत्रको देखता हो, तो सूछ चिन्ता, और ग्रह यदि दूसरे के नवांत्र में रहकर छण्न या त्रिकोण में भी दूखरे के नवांत्र को देखे तो जीव चिन्ता कहनी चाहिये। दूसरा प्रकार यह है—विषमराध्यि (११३।४।७११) के छण्न में ११४० नवांत्र होने पर धातु, २।९।८ नवांत्र हो तो सूछ छीर ३।६।९ ववांत्र हो तो जीव कहना। समराध्य के छल्न में हसीका उखटा

१।४।७ नवांक्रमें जीन, २।५।८ में मूळ और ३।६।६ नवांक्ष में घातु कहना चाहिये। वहीं अंक्ष का अर्थ द्रव्काण करना असंगत होगा । वहां यह खंचेप में कहा है। हक्षका क्षेद्र बहुत विश्तार बी है ॥ २४–२६॥

उत्पत्तः-

वित्तनी केन्द्रोपगती रिवभीमी धातुकरी प्रश्ने ।
बुधलीरी झूलकरी शिश्यमुरुशुकाः स्वृता जीवाः ॥ २७ ॥
नेवालिखिद्यन्ने छुजार्कयुक्ते निरीक्तिऽप्यथवा ।
धातिश्चिन्तो प्रवदेखगघटकन्यागतैर्लग्नेः ॥ २८ ॥
बुधरिवजयुतैर्मूलं वृषतुलहरिमीनचापकर्कटकैः ।
वन्द्रगुद्यक्रमुक्तैर्द्वर्षेजीवो विनिर्देश्यः ॥ २६ ॥

प्रश्ने बिलनी = बलयुक्ती रिवभीमी केन्द्रोपगती धातुकरी=धातुचिन्ताकरी अव-तः । बिलनी बुधबीरी केन्द्रोपगती, तदा मूलकरी = मूलबिन्तिकरी अवतः । बिल-नः = शशिगुवशुक्ताः केन्द्रगतास्तदा बीवाः = बीवचिन्तायोगकरा अवन्ति ॥ २७ ॥

श्रयवा वेवालिविह्नाके कुवार्त्र गुक्त वा कुवार्त्तभ्यां निरीक्षिते = दृष्टे तदा धातोश्चिन्तां प्रवहेत् । युगषटकन्यागतैः = मिश्चनकुम्भकन्याकानैः पुषरविव्युतैः तैर्दृष्टेनी मूलं = मूलविन्तारमकं प्रश्नं वदेत् । वृषतुकहरिमीनवापकर्कटकैः = दृषः प्रसिद्धः, तुला प्रसिद्धा, हरिः = सिंदः, मोनः चापः = धतुः, कर्कटक एतैर्लिकैनैः वन्द्रगुक्युक्रयुक्तैः सिद्धः बीवः = बीविविन्तारमकः प्रश्नो निन्दिंश्यः ॥२८-२९॥

आचा—वर्जी रवि और समुख केन्द्रमें हों तो धातुचिन्ता कहना। विद वर्जी हुव और द्यानि केन्द्रमें हों, तो सूखिनता कहना। वर्जी चन्द्रसा, पुरस्पति भीर ग्रुक विद केन्द्र में स्थित हों, तो जीवचिन्ता कहनी चाहिये॥ २०॥

अथवा मेच, बृश्चिक बा सिंह छन्में मङ्गल या रवि हों, उन्हीं दोनों से एए भी हों, लो धातु की चिन्ता कहनी चाहिये। यदि बुध शनिसे युत एए मिथुन, छुन्भ कन्या छन्न हो, तो मूल की चिन्ता कहनी चाहिये। अथवा चन्द्रमा, बृहस्पति, ग्रुक से युत एए दुब, तुला, सिंह, मीन, धनु,कर्क राशि छन्न हो, तो जीवचिन्ता कहनी चाहिये२४-२६

लग्नलाअपयोः प्राणितयोर्यद्भावगः दाशी। तस्य भावस्य या चिन्ता प्रष्टुः सा हृदि वर्तते ॥ ३० ॥ एवं वलाधिकाच्चन्द्राहलग्ननाथो यतः स्थितः। देवज्ञेन विनिर्णेयः प्रश्नसद्भावसम्भवः ॥ ३१ ॥ प्राणितबोः=बलवतोः लग्नलाभगयोः = लग्नेशैकादशेशयोः खकाशात् , शशी= चन्द्रः यद्भावगः=यस्मिन् भावे गतः तस्य भावस्य निषयिणी या चिन्ता पूर्वमुका सा प्रष्टुः = प्रश्नकर्तुः हृदि वर्त्तते ॥ २०॥

एवममुना प्रकारेण बलाधिकात्-चन्द्रात् लग्ननाथः=लग्नस्वाधी, यतः=बस्यित् आवे स्थितः तम्भाविषयकः प्रश्रसद्भावसंभवः देवज्ञेन विनिर्णेयः कार्वः ॥ ३१ ॥

आषा—बल्युक्त कण्नेश और एकादशेश से चन्द्रमा जिल आव में हो, उस भाव सम्बन्धी चिन्ता हृदय में वर्तमान कहना ॥ ३० ॥

इस प्रकार बळ्युक्त चन्द्रमा से ळग्नेश खिस आव में हो, उस आव सम्बन्धी अरनकाळ में उसीतिपी निर्णय करें॥ ३१॥

> श्रय पृथुनशाः ( षद्वाशिकायाम् )— श्रात्मसमं लग्नगतैस्तृतोयगैर्धातदः सुतं सुतरोः । माता वा भगिनी वा शत्रुगतेः शत्रुभार्या स्यात् ॥ ३२ ॥ सप्तमसंस्थेनेवमेर्धमीश्रितयुग्गुदर्शमेः । स्वांशपतिमित्रशत्रुपु तथेव वान्यं वलयुतेषु ॥ ३३ ॥ चर्लग्ने चरमागे मध्याद्भाष्ट्रे प्रवासचिन्ता स्यात् । श्रष्टः सप्तमम्बनात्पुनितंत्रुतो यदि च बक्ती ॥ ३४ ॥

त्रानगतेप्रहैः श्रात्मसमं=स्वसमानम् , तृतीयगतेः ग्रहैः श्रातरः, सुतनैः=पद्यम-भावगतैः प्रहैः सुतं=पुत्रं. शत्रुगतैप्रहैः-माता=बननी, वा भगिनी, वा शत्रुभार्या= वैरिनारी स्यात्। सप्तमसंस्थैः प्रहैः, ववमैः = ववमस्यानस्थितप्रहैः, धर्माशितयुक्त जनः, दश्यमः=दशमस्यप्रहैः गुरुः=गुरुवनः, विचार्यः। स्थांशपतिशत्रृषु वत्नयुतेषु सरस्रतयैव फलं वाच्यम् ॥ ३२-३३ ॥

चरताने चरभागे=नरराश्यंशे, मन्याद् दशकाद् अष्टे प्रवासिकता = परदेश विषयणी विन्ता स्यात । यदि सप्तमभवनाद् अष्टः पुनर्निवृतः, अत्रण्व वकी ब्रहः स्यातदाऽपि प्रवासिकता स्यात् ॥ ३४ ॥

आय:— उम्र स्थित महीं से अपने समान लोगोंकी चिन्ता होनी चाहिने। तीसरे स्थान में स्थित महीं से भाई की चिन्ता। पद्धम स्थान स्थित महीं से पुत्र की, शबु स्थान स्थित महीं से माता, ना नहन या शबु की सो हन सनों का निचार करना चाहिने॥ ३२॥ सहस्र स्थान में स्थित महीं से ननमस्थानस्थितवहीं से धर्म के आश्रयनाने कोन का विचार पूर्व दशमस्थित महीं से गुद्द जन का, जिचार होना चाहिये। जपनी नर्वाका जीर स्थान के स्वामी, या शत्रुग्रह ये सब बज्युत हों, सो बैले ही फड़ कहना ॥६६॥ चरळान हो या चरराशि की नवांशा हो, या दशम स्थान से जन्यज्ञ स्थित हो, तो परदेश की चिन्ता कहनी चाहिये। यदि सप्तमभाव से आगे बढ़कर फिर भी बकी होकर उसी में छोटे तो परदेश की चिन्ता कहनी चाहिये॥६४॥

यम का बी उपभुक्ता, मनिव चिन्तिता कीएशी वा इति प्रश्ने— श्रदेते रिविसितवकैः परजायां स्वां गुरी वृधे वेश्याम् । बन्द्रे व वयः शशिवत् प्रबदेरसौरेऽन्यजादीनाम् ॥ ३४ ॥ कुमारिकां बालशशी वुधस्य बृद्धां शनिः सूर्यगुरू प्रस्ताम् । स्त्रो कर्कशां भौमसिती व धले पवं वयः स्यारपुरुषेषु वेवम् ॥ ३६ ॥

रिविस्तवकैः = सूर्यशुक्तकुजैः, सस्ते = सप्तमे स्थितैः सिद्धः, परजायां विन्तयति । गुरी स्वस्ते स्वति, स्वां = स्वकीयां स्वियं चिन्तयित । सुधे स्वस्तिस्वते सित्
वेश्याम् = गणिकां चिन्तयतीति वाच्यम् । चन्द्रे च सप्तमे सित गणिकां चिन्तयित ।
शशिवस्यः स्विया स्रवश्य कथयेत् । सौरे स्रस्तस्थे तदार्ष्टनस्यजादीनां = नीचजातीनां
स्वियं चिन्तयतीति शेयम् । वात्तशशी = द्रशीदितः शुक्तायमीपर्यन्तकथन्द्रे। वात्
उच्यते, तादशो यदि स्यात्तदा कुमारिकां चिन्तयित । सुधो यदि सप्तमस्यस्तद। प्रिकृमारिकासेव चिन्तयित । श्राकिः सप्तमस्यः तदा दृद्धां स्वियं चिन्तयित । सूर्यगुक्त
सप्तस्यो तदा प्रस्तां चिन्तयित । भौमसितौ सप्तमम्यौ तदा कर्कशां = कलद्दियां
नारीं चिन्तयित । एवं गुठ्येषु स्विप वयः=वयःप्रमाणं जाति च विचारयेत् ॥३४-३६॥

आधा—में कैसी जी का भोग किया? इस प्रश्न में लग्न से सप्तम स्थान में यिद रिव, शुक्क, अङ्गल, ये सव हों, तो दूसरे की खी से भोग किया यह कहना। तथा यदि सप्तम में यदि बुध हो, तो वेश्या कहना। सप्तम में यदि बुध हो, तो वेश्या कहना। चन्द्रमा यदि सप्तम में हो, तो भी वेश्या ही कहना। उस खी की उसर चन्द्रमा की उसर की तरह कहना। जैसे शुक्कपन्न की प्रति-

उस ची की उसर चन्द्रमा की उसर की तरह कहना। जैसे शुक्कपण्च की प्रति-पदा से पञ्चमी तक बाल, शुक्क पष्टी से शुक्क दशमी तक कुमार, शुक्क एकादशी से पूर्णिया तक युवा, कृष्ण प्रतिपदा से कृष्णपञ्चमी तक प्रौढ, कृष्णपष्टी से कृष्णदशमी तक वृद्ध, कृष्णप्कादशी से अमावास्या तक मृत् अवस्था समझनी चाहिये। यदि श्वान सप्तम में हो, तो अन्त्यज वर्ण की खी कहना। यदि बाल अवस्था

यदि ज्ञानि सप्तम में हो, तो अन्त्यज वर्ण की खी कहना। यदि वाल अवस्था वाला चन्द्रमा या बुध हों, तो खुमारी की चिन्ता, ज्ञानि हो तो बूरी खो की रिव और बुहस्पति हों, तो प्रख्ता खी की, यदि बङ्गल और ग्रुक हों तो झगड़ा करने वाली खी की चिन्ता कहनी चाहिये। और जैसे खी को उमर जानने में विचार किया है, वैसे पुरुष की भी उमर को जामना। जाति को भी विचारना॥ १५-२६॥

#### चय सुरतप्रश्नः—

शुमेत्यशाहे हिमगी चतुष्टये सोख्यातिरेकः स्वितासहासः।
क्रूरेत्थशाहे हिमगी सरोषे क्र्रान्वितेऽभृत्कलहो नृवध्वाः॥ ३७॥
पोडाऽथशाऽऽसीत्स्ररते युवत्या रजो यथाऽस्तत्तंसुपेति तहत्।
लग्ने सुरेज्ये भृगुजे कल्वे तुर्ये हिमांशो स्वितासहासम्॥ ३८॥
शुभमहोत्थे च कवृत्वयोगे युतो रजः पुष्पसुगन्वयुक्तम्।
स्वर्तोच्चगे हर्म्यरतं निगद्यं स्थिते द्विदेहे बनिता स्वकीया॥ ३६॥
वरोद्ये सा रमिते परस्तो केन्द्रे शनौ सा सुरजा दिवारितम्।
निशोद्येशे विस्तं च रात्री दिवानियं तहित्वोद्विस्योः॥ ४०॥

हिमगी चन्द्रे, शुभेत्थशाले, चतुष्टये=केन्द्रे च स्ति तदा स्वितासहासः सौख्या-तिरेकः = मानन्द।तिशयः स्वात् । हिमगी चन्द्रे क्र्रेत्थशाले = पावमहसुवशिले स्रति सरोषः = सकोधः सन्नः स्थात् । हिमगी क्रूरान्विते = पावसहिते स्रति नृवध्योः= दम्पत्योः पुरुष्कियोः कलहः स्थात् स्रथ वा स्रति=मैथुने युवत्याः पीषा स्रासीत् । यथा ऋत्वर्भं=सप्तग्रहम् , उपैति, तद्वत् युवत्या रषः = कामोपचारो होयः । तथोकं वराहेण—

''बयाऽस्तराशिषियुनं समेति तथैव वाच्यो मिथुनप्रयोगः । असद्महालोकितसंयुतेऽस्ते खरोष इष्टैः समिलासहासः ॥ वृहव्यातके ।

सुरेज्ये = गुरौ, लग्ने, मगुजे = गुके कलत्रे, हिवांशौ = चन्द्रे, तुवें = बतुर्थ-

स्थाने खति खविलाखहासः सुरतप्रयोगः वाच्यः ॥ ३७-३८ ॥

वा शुभव्यहोत्ये कम्बूलयोगे युत्वन्द्रः स्थातदा पुष्पसुगन्धयुक्तं रकः वाच्यम् । स्वर्शोचियं चन्द्रे खति हम्परतं कथनीयम् प्रासादभवने सङ्गं वदेत् । द्विदेहे = द्विःस्वभावन्त्रने तु स्वकीया विनता=की वाच्या । चरोदये = चरन्त्रने स्वति रिवते = रक्षणे स्थात् । शनौ केन्द्रे स्वति सा सुरका, तथा दिवोदयेशे त्रिक्षणे दिवा रितं सदेत् । निशोदयेशे त्रिक्षणे = प्रहत्रये स्वति रात्रौ रितं बदेत् । बिन्नोः द्विखेटयोः = द्विप्रहयोः दिवानिशं रितं वदेत् ॥ ३९-४० ॥

आपा—चन्द्रमा ग्रुअग्रह से हृत्यकाल करता हुआ केन्द्र में हो, तो हुँसी खुकी से आनन्द से छी सङ्ग कहना। यिंद्र चन्द्रमा पापग्रह से इत्यक्षाल करता हो हो फोचयुक्त सङ्ग कहना। चन्द्रमा पापयुक्त हो, तो खी पुरुषों में सगदा हुआ कहना वा मैश्रुन के वक्त खी को पीदा हुई यह कहना। जिस प्रकार सप्तम राज्ञि सङ्ग करे वैसे ही खी का सङ्ग कहना ॥ ६७-६८ ॥

वृहरपति उन्नमें हो, ग्रुक वसम में हो और चन्द्रमा चौथे स्थान में हो, तो बानन्द विनोद के लाथ सङ्ग कहना। वा चन्द्रमा को ग्रुममह से कब्क योग होता हो तो पूळ के बुगन्धि से कुक रख कहना। चन्द्रमा अपने राशि या अपने उच्च में हो,तो कोठा मकान में बङ्ग कहना। चित्र चन्द्रमा हिःस्वमाव राशि में हो, तो अपनी बी के लाथ सङ्ग कहना। चरळान में हो तो, परायी बी कहना। चित्र केन्द्र में हो तो अपिनी की स्वाय सङ्ग कहना। चरळान में हो तो, परायी बी कहना। चित्र केन्द्र में हो तो अपिनी की स्वाय सङ्ग कहना। और यदि दिन में उदय होने वाले राशियों के स्वामी यदि देश में हो, तो दिन में संभोग कहना। वहि राशि में उदय होने वाले उन्नों के स्वामी मह सब ३१९ में हों, तो रात में सङ्ग कहना। चढी दो मही से दिन रात सङ्ग कहना। विश्व हो सही सही से हों, तो रात में सङ्ग कहना। विश्व हो सही से दिन रात सङ्ग कहना। विश्व हो सही सही से दिन रात सङ्ग कहना। विश्व हो से हों, तो रात में सङ्ग कहना। विश्व हो से हों से दिन रात सङ्ग कहना। विश्व हो से हों से दिन रात सङ्ग कहना। विश्व हो से हों से स्वाया स्व

### अथ बहुर्घविन्ता-

मेषे वृषे च मिश्रुने शुभयुक्त हो न श्रैष्मकं तु सुलभं भविता पृथित्याम् ।
सूर्ये चतुर्भुगवरेषु च सारधार्यं प्रयोत्समर्घमश्रभैः सहितोऽसमर्घम्॥४१॥
लग्ने बलाख्ये निजनाथसीम्यैर्युके जिते केन्द्रगतैः शुभेश्व ।
स्वर्धेः समर्घे विवल्नेदित्तग्ने केन्द्रेषु पापैः सकतं समर्घम् ॥ ४२ ॥
राकाजुहृशशिषभाष्वद्जप्रवेशे लग्नेश्वराः शुभव्यगैर्युत्वीज्ञिताश्चेत् ।
तद्वत्वदे जगति सौक्यमलं प्रकुर्युः पापादिते गदनरेन्द्रभयं प्रजानाम्॥४३॥
स्वष्ठवैद्योवयतः स्वराशिः केन्द्रेषु पापोद्वपतित्यशाले ।
पापश्रदेष्टश्युतेऽथ तदिमन् वर्षे गदातिः प्रियमन्तमुर्व्याम् ॥ ४४ ॥

भानोमंबप्रवेशोद्यभवनपतिः सद्ग्रहः स्वोच्चसंस्थः स्वर्जस्थो वाऽपि केन्द्रे ग्रुभगगनवर्रदृष्ट्युक्तो बलाव्यः । तस्मिन्वर्षे विद्ध्याञ्चगात ग्रुभसुखं भृरिसस्यं सुवृद्धिः कृरः कृरादितो वा दिशति नृपभयं कष्टमनं महधम् ॥ ४५ ॥

प्रश्नलाने सेचे वृषे बिधुने च सित, तथा शुभयुक्तराटे च सित पृथिव्यां प्रीध्यकः प्रीध्यक्तं व्याप्त स्थात् । स्ये धनुमृग्धिये स्थिते, तदा सार-धान्यम् समर्थे कुर्यात् । अथवा तार्थो स्ये श्रशुभैः सहिते तदा तत् असमर्थे = सहर्थे स्यात् ॥ ४१ ॥

त्तरने बलाढये, निष्णनाथसीर्थैः युक्तेक्षिते, तथा केन्द्रगतैः सर्वैः शुर्भेष युते-चिते,तदा समर्घे कुर्यात् । वा निवलैः=दुर्वेलैः सर्वैः प्रहैः निलग्ने रिथतैः पार्पैः=पाप-प्रहैः केन्द्रेषु क्ष्यतैः तदा सकलं सस्यजातं समर्थं वाच्यम् ॥ ४२ ॥ राकाकृदूयशिपमास्वद्गप्रवेशे = राका=पूर्णिया, कुहूः = श्रवावास्या, तयो। शशिपः=चन्द्रराशीशः, भास्वान्=सूर्यः श्रवयोराक्षप्रवेशे = मेवराशिखंकान्तौ, चन्द्रस्य सूर्यस्य च मेवसवारे चेत्=यदि लागेश्वराः = शुभवागः युतवीक्षिताः स्युः, तदा तद्व-रखरे=तद्ववे वागति=संवारे, श्रज्ञं=पूर्णं, वौत्वयं प्रकृर्युः। तथा लग्नेशे पापादिते=पाप-पीढिते सति श्रवानां = जनानां, गइनरेन्द्रस्यं=रोषक्षयं राजस्यं च वाच्यकिति॥४३॥

मेषप्रवेशोदयतः = सेषे रिवर्यहिमन् खमयेऽभूतरवस्ये बन्तानं स्यालह्यात् खनारात् स्वराशिः = स्वयन्धराशिः केन्द्रेषु = ११४,७१९० एतेषु सर्वेत्, तह्मिष्य पापोद्धरतीत्थराखे खित = पाप्रहचन्द्राध्याधित्थराखयोगे च खित, तथा पाप्रहि-र्द्रष्टपुते च खित, तथा तिसम् वये प्रधानां गदान्तिः = रोगरीखा, दृश्या प्रियं यथेष्ट-

मन्नं च पार्वम् ॥ ४४ ॥

भ नोः = सूर्यस्य, मेयप्रवेशोद्यमवन रितः = सेवप्रवेशक लिकलग्नेशः,खद्महः= शुमप्रहः स्यात्, स च स्वो वसंस्थः स्यात्, द्यापि वा स्वर्धस्थः स्थात्, वा केन्द्रे स्यात्, तथा शुमगगनचरैः = शुमप्रदैः, दृष्ट्युक्तः स्यात्, तथा वलाख्यः = वलाधि-क्युक्तः स्यात्, तदा तिस्मन् वर्षं जगित = संवारे शुमप्रखं, भूरि = प्रचुरं, सस्यं च विद्ध्यात् = कुर्यात्। तथा सुवृद्धिः=सक्तरादार्थानामुलम्बम्खिः स्यात्। यदि मेव-प्रवेशकालिकत्तग्नेशः कृरः = पापः स्यात्, वा कृरःदितः =पार्युतदृष्टः स्यात्। तदा संवारे नृष्मगं=राजोपद्वं, कथं=रोगादिकं, महर्षम् = श्र धिकमृश्यलव्धम्, असं च दिशति॥ ४४॥

आषा—प्रश्नकाळमें मेष, तुष, भिथुन, छप्त हो, उस में सूर्य स्थित हो और धुम घर से युत दृष्ट हो तो पीष्म (उपेष्ठ माषाक्) में होने वाडे श्रव दुनियाँ में सस्ता हो।

यदि प्रश्नकालमें धनु, सकर, कुम्स इन राशियों में से कोई लग्न हो, उसी में सूर्य हो अर्थात् पीय, माय, फालगुन में खूर्योद्य समीप समय में प्रश्न करे तभी ऐसा हो सकता है। उस हालत में गेहूं, अब, चना इस्यादि को सस्ता करता है। यदि पापप्रहों से युक्त सूर्य उन लग्नों में हो तो उस धान्य की महुँगी करता है। ४९॥

प्रसन्ध्र बल्युक्त हो और अपने स्वामी प्रह से और श्रुभग्रहों से थुत उट हो, या केन्द्रस्थित श्रुभप्रहों से युत्र उट हो तो अनाज को सस्ता करता है। यदि केन्द्र स्थित बुर्वन्न पापप्रहों से युत उट हो तो सब चोजें सस्ती होती हैं ॥ ४२ ॥

पूर्णमासी में, अमाबस में चन्द्रमा और सूर्व के मेच राशि में प्रवेश समयमें विद् क्रमें बर ग्रमहों से युत दृष्ट हों, तो उस वर्ष में पूर्ण खुच को करते हैं। और विद क्रमेच पापपदोंसे युत दृष्ट पीक्षित हो, तो उस सांक में कोगों को रोगभव, राजभय कहुना। वहां छन्न जिस पापबह से युत ६९ हो, उस का जो रोग चातु है वह रोग

कहना ॥ ४३ ॥

केषराधि के प्रवेश काल में जो लग्न हो उस से यदि अपनी जन्मराशि केन्द्र में हो, और पापप्रह से तथा चन्द्रमासे दृत्यकाल योग करता हो, या पापप्रहों से क्ष्ट यन हो, तो उस साल में लोगों को रोगपीड़ा होती है. लेकिन अनाल प्रयेष्ट होता हु॥ ४४॥

चुर्च के मेपप्रवेश छम्न का स्वामी यदि ग्रुमग्रह हो, अपने उण्चराधि में या अपने राश्चि में या केन्द्र में हो, ग्रुमग्रहों से उप्ट और युक्त मी हो, बलयुक्त भी हो उस वर्षेंग्नें संसार में पूर्व सुस, वर्षाह फसल और अपन्नी समृद्धि होती है। यदि छम्नेशपा-पश्चह हो, पापग्रहों से युत्त उप्ट हो तो राजभय, और कप्ट तथा अस महगा होता है ४५

चय मनुष्याणां जनमलग्नात् प्रतिवर्षं ग्रुभाग्रमहानम्— जन्मोदयाङ्गास्वद्वप्रप्रवेशलग्नं हि यङ्कावगतं ग्रुमान्वितम् । तङ्काववृद्धि विद्याति तस्मिन् वर्षे नृणां पाग्युतं तदन्यथा ॥ ४६ ॥ जन्मोद्ये देहसुसं धनेऽर्थलामस्तृतीये च कुटुम्बवृद्धिः । तुर्ये सुहस्सौक्यमधारमजाप्तिः पुनेऽथ षष्ठेऽरिपराजयः स्यात् ॥ ४७ ॥

खीसीस्याप्तिर्भवति मदने मृत्युक्ग्भीश्च रन्ध्रे धर्मार्थाप्तिस्तपिस दशमे वित्तसौख्यास्पदाप्तिः। लाभे लाभः सुखधनचयो दुःखदारिध्मन्त्ये पुंसो मेथे प्रविशति रवी जन्मसम्बाहित्तन्ते॥ ४८॥

जन्मोद्यात् = जन्मल्यनात् , भाष्त्वद्धप्रवेशलग्नं = भास्तान् सूर्यस्तस्य यत् अजप्रवेशलग्नं = भेषप्रवेशकालिकलग्नं तत् यद्भावगतं जन्मकुण्डल्यां वा वर्षकुण्डल्यां यद्भावगतं भवेतया शुमान्वितं = शुभम्रह्युक्तं च भवेत् तिस्मिन् वर्षे नृणां तद्भाव-वृद्धि विद्धाति = करोति । सूर्यस्य भेषप्रवेशक्षणलग्नं पापम्रह्युतं सत् यद्भावगतं, तद्नवया = तद्भावहानि करोति ॥ ४६ ॥

तत्र पृथक् स्पष्टार्थं तरफलं कथयति—जन्मोद्ये = जन्मलग्ने यदि मेषसंकान्तिस्तदा देहसुखम्, धने = जन्मलग्नाद्द्वितीयभावे यदि मेषसंकान्तिलग्नं स्यात तदाऽर्थलामः = धनलाभः । तृतीये यदि मेषप्रवेशलग्नपतिः, तदा कुटुम्यषृद्धिः भवति । तुर्ये = जन्मलग्नतक्षतुर्थे सुद्धत्वीख्यम् = मित्रविनोदः : पुत्रे = पद्मभावे, खारमजाप्तिः = पुत्राप्तिः । षष्टे = जन्मलग्नात् षष्टभावे यदि मेषप्रवेशलग्नं स्यात् तदा अरिपराजयः = शत्रपराभवः स्यात् ॥ ४७ ॥

मदने=सप्तमभावे यदि मेवप्रवेशलागं स्यात् तदा श्रीसौख्याप्ताः स्यात् । रम्प्रे=
आष्टमे तु मृत्युवग्भाः=मृत्युभयं रोगभयद्य स्यात् । तपित्व = जन्मलागाजवमभावे गेवप्रवेशलाग्ने पतिते सित धर्मार्थाप्ताः स्यात् । दशमे तु वित्तसौख्यास्पदाप्तिः = वित्तः
सौख्यं = मनोविनोदः, आस्पदाप्तिः = स्थानलाभः स्यात् । लामे = एकाद्यस्थाने
यदि मेवप्रवेशलाग्नं स्यात् तदा लाभः, युखधनचयः स्यात् , मेवे रवौ प्रविशति सित विलाग्ने पुंसः चन्मलागात् अन्त्ये = द्वादशे सित दुःखदारिद्रयं भवति ॥ ४८ ॥

मापा—जन्मल्यन से सूर्य के सेषप्रवेशल्यन जिस भाव में हों, और शुभप्रह स युत हो, तो उस वर्ष में मनुष्य को उस भाव की हुद्दि होती है । यदि सेषप्रवेशल्यन पापण्ड युत होकर जिस भाव में पढ़े, उस भाव की हानि होती है ॥ ४६॥

यदि मेपप्रवेश छम् बन्मळम् ही सें पड़े, तो देहबुख हो, द्वितीय आव सें धन्छाम तृतीयभाव में हो तो परिवार हृद्धि, चतुर्थ स्थान सें पड़े, तो लिश्रबुख, प्रद्यम में पड़े तो पुत्रपीड़ा, यदि छुटे स्थान में पड़े तो च्रान्न होती है। सहस्रशाव में पड़े तो खीपुख हाता है। अष्ट्रस में हो तो खरणअब, रोगअय हो। नवस में पड़े तो खीपुख हाता है। अष्ट्रस में हो तो खरणअब, रोगअय हो। नवस में पड़े, तो धर्मलाम, धनलाम होते हैं। दशम में पड़े तो चिश्व खुख, स्थानलाम होते हैं। प्रचावत में पड़े, तो लाभ, खुख, धन की खुद्धि होती है। वारहवें स्थान में जन्मलम्ब से मेपप्रवेशल्यन पड़े, तो दुःख, दारिद्ध, होते हैं। ४७-४८॥ अथ त।जिकमतानुसारेण प्रस्नागुयोगिन इस्थशालादयो बोगाः कतिपया निक्यन्ते-

नवपश्चमयोर्द्धः पादोना सर्वद्धितः सवला।
स्रेलापकदृष्टिरयं प्रत्यस्नस्नेहृदृष्टिरित ॥ ४६ ॥
स्त्रीयैकाद्द्यायोर्द्धौ यो बोस्तते तृतीयदृशा।
तद्दृष्ट्ययंशोना नान्यत्र तु पडभागदृष्टिश्च ॥ ४० ॥
स्रानयोर्गुप्तस्नेहा दृष्टिः सर्गत्र कार्यसिद्धिकरी।
दृष्टामयतुर्थजदृष्टिः पादोना दुर्जना ख्याता ॥ ४१ ॥

बवपष्ठमयोः स्थानयोः दृष्टिः पादोना=चतुर्थशिना ००।४५, अवति सा सर्व-दृष्टितः = सकलस्थानगतदृष्ट्यपेक्षया सवला = प्रवला अवति । इयं मेलापकदृष्टिः, जातकमतेन रात्रुत्वभावप्राप्तयोरिप प्रहयोर्भेलापककरी दृष्टिः स्रस्ति । वा प्रत्यक्षस्ने-हृद्दिः प्रौढा स्नीव भवति, इत्यपि कथ्यते । तृतीयैकादशयोः स्थानयोर्दृष्टी यः प्रहः तृतीयहशा वीक्षते = पश्यति, तद्दिष्टिः त्रयंशोना = ४० कथिता = १—६ = इ =

$$\frac{\epsilon \circ \times \stackrel{?}{\epsilon}}{=} = 80'$$
। अन्यत्र = एकादशस्थाने पद्भागदृष्टिः =  $\stackrel{?}{\epsilon} = \frac{\epsilon \circ'}{\epsilon} = 90'$  भ

वित । व्यन्योस्तृतीयैकादशस्यानवोः दृष्टिः गुप्तस्नेहा = गुप्तस्नेहकरो नकोवेन भवित सर्वत्र कार्यखिदिकरी च बच्यते । दशमचतुर्षबद्दष्टिः पादोना १—१ = १ = ३ × ६० = ० १ ४ ४ भवित सा दुर्जना जुताख्या ख्याता ॥

यत्र उथयसप्तमके भवेत् तत्र प्रत्यक्षदुर्जना दृष्टिः स्यात् सा तु पूर्णेय मस्ति । पूर्वप्रि "दृष्टिः स्थानवपस्तमे वत्तवती" ह्स्यादि तथा 'दृष्टिः पाद्याता चतुर्यदृश्ये गुलारिभावा स्मृता" इत्यादि च संज्ञातन्त्रे उक्तं वोध्यम् ॥ ४६-५१ ॥

आषा = नवम पद्मम दृष्टि ००।४४' पीने एक शंधा शर्यात् पेंताछिस कछा होसी है। यह सब स्थानों की दृष्टि से प्रवल होती है। यह मेळापक दृष्टि कहुजाती है। बा प्रत्यचल्नेह दृष्टि भी कहुजाती है॥ ४०॥

तोलरे स्थान की दृष्टि या प्कादश स्थान की दृष्टि में जो तीलरे स्थान की दृष्टि है वह तृतीयांशोन प्रक अंश अर्थात् ४० कला परिमित दृष्टि होती है। और ११ प्कादश स्थान की दृष्टि प्रक अंश का घटांश अर्थात् १०' दृष्ण कला परिमित होती है। ये दोनों दृष्टि गुप्तरूप से स्नेह (प्रेम) करती है। कार्य की सिद्धि करने वाली है। और दृशम चतुर्थ स्थान की जो दृष्टि सो पौने अंश अर्थात् ००।४४ कला होती है, यह दुर्जन दृष्टि शत्रु दृष्टि है। तथा प्रथम, सप्तम, या परस्पर सप्तम दृष्टि भी शत्रु दृष्टि है। यह पूरा एक अंश होती है॥ ४०-५१॥

सर्वाञ्चेता हि दशो द्वादशमागान्तरे भवेगुखेत्। सर्विषशेषः प्रोक्तो दृष्टग्रमुसारात्फलं चिन्त्यम् ॥ ४२ ॥ सूर्यः पञ्चद्शांशेरिन्दुर्द्वादशभिरवनिजोऽष्टाभिः। सप्तांशैर्वुधश्चकौ गुरुमन्दी नवभिरोक्ते ॥ ४३ ॥

एताः सर्वाध दशः चेत् द्वादशभागान्तरे भवेयुस्तदा सर्वविशेषः प्रोकः दृष्टचनुसारात फलं चिन्त्यम् । तत्र स्यः पधदशाशैः, इन्दुः = चन्द्रः द्वादशिकः श्रंशैः, श्रविचः = कुषः, श्रष्टाक्षिः, युषशुकौ सप्तारीः, गुवमन्दौ=भीवशनी नविभः श्रंशैः ईचेते = पश्यतः । स्वस्वदीप्तांशैः सर्वे पश्यन्ति स्वस्वदीप्तांशान्तर्गतसेव पश्य-न्तीति सावः ॥ ४२-४३ ॥

भाषा—ये सब दिखां यदि बारह अंश के अन्दर ही में हों तो विशेष फछ करें हैं। इप्ति के अनुसार ही फछ विचारना चाहिये॥ ४२ !:

खुर्च १५, चन्द्रमा १२, मङ्गळ ८, बुध और शुक्र ७, बृहस्पति और शनि ९, अंबॉ से देखते हैं। अपने अपने दीम्रांशा के अन्दर ही सब ब्रह देखते हैं॥ ५३॥

### दीसांशा चक्र देखिये।

| प्रह     | सूर्य | चन्द्र | कुन | बुध | बृहस्पति | ग्रुक | शनि |
|----------|-------|--------|-----|-----|----------|-------|-----|
| दीसांशाः | 94    | 9 2    | =   | v   | 9        | o     | £.  |

#### अयेत्यशालयोगोदाहरणवाह—

यदि शोद्यः स्वत्पांशः पश्चान्मन्दं धनाशस्यगारयः ।
स्वदीतभागमस्मे दत्ते भ्रुविमत्यशास्त्रयोगोऽयम् ॥ ५४ ॥
स्विप्तार्थविस्तिकाभ्यां यदि हीनो मन्दतोऽध्यतुस्यः स्वात् ।
तत्यूर्णमित्यशासं सुथशिसमपि कथ्यते तज्ज्ञेः ॥ ४४ ॥
आग्र शीघो मन्दगतैरिप भागैकं समुत्तरत्यन्ते ।
तदिद्देसराफसंशो मूसरिफः कथ्यतेऽत्यग्रुयः ॥ ४६ ॥
यद्युभयदिष्टरितो यद्यन्यः शोद्रगोऽन्तरे भृत्वा ।
पश्चाच तदन्यस्मे ददाति तेजः स नकसन्नः स्वात् ॥ ४० ॥

यदि शीघः=शीघगितमहः, स्वर्गाशः, पद्मात चनाशम्=कविकांशं कन्दं= कन्दगितमहम्, उरगम्य स्वदीप्तभागम् = स्वदीप्ताशम् अस्व = शीघगितज्ञहाय इत्ते=दद्गित, तदाऽयं ध्रुवं = निष्कितम् इत्यशातः स्यात्। तिप्तार्ववितिकाभ्यां यदि कन्दतः = कन्दगितमहात् शीघगितमहः हीनः = न्यूनः अपि अतुस्यः स्यात्, तदा तत् पूर्णम् इत्यशालं, तथा मुथशिलकपि तज्ञैः=विज्ञैः कथ्यते ॥ ५४-५५॥

श्रय शीघः=शीघ्रगतित्रहः, सन्दगतेः=सन्दगतित्रहात् , आगैकं=एकांशं, स्रमे समुत्तरित तदा तद् ईसराफसंतः योगः। स एव सूखरिफसंतः योगः कथ्यते। स स्रति श्रग्रुभः = श्रग्रुभ फलप्रदः अवति ॥ ४६॥

यदि उभयोः = लग्नाधीशकार्याधीशबोर्द हिरहितः जन्यः शीघ्रगः ब्रहः जन्तरे= सध्ये भूत्वा पव्यत्-प्रष्ठस्थब्रहात् तेवः श्रादाय जन्यस्मै=जप्रवित्ते श्रहाय द्वाति तदा स ईदशो योगः नक्तसंहः स्यात् ॥ ५७ ॥

आवा—यदि शीव्रगतिश्रह कुछ कमती वंश से हो, उस से कुछ अधिक वंश से मन्दगति श्रह हो, अर्थात् यन्दगति श्रह आगे हो शीव्रगतिश्रह पीछे हो, माधा-रण इत्यशाल योग होता है। वहां यदि शीव्रगतिश्रह से १ अंश आगे सन्दगति श्रह हो, तो निश्चय इत्थशाल योग होता है। यदि शाधी कला (१० विकला) जववा

पुक विक्रा भी यदि सन्दर्गति ब्रह से बीब्र गति ब्रह हो, तो पूरा हृश्यवाल बांग होता है। इत्थवाल ही को युथशिल योग कहते हैं॥ ४४-६६॥ बढ़ि बीधगतिग्रह मन्दगति प्रहसे एकभी अंश आगे बढ़ जाय तो ईसराफ योग

होता है। वही सूसरिक योग कहाता है। यह अत्यन्त अशुभवद होता है ॥ ५६ ॥

बहि जन्माधीश कार्याधीश की दृष्टि से हीन कोई दूसरा शीघ्र गति प्रह उन दोनों के बीच में होकर पीछेके ग्रह से अर्थात् शांघ्र गति ग्रहसे तेज छेकर आगे वाले बन्दगति बह को दें, तो नक्त योग होता है ॥ ५७ ॥

जयोदाहरणम्— स्त्रीलाश्रस्य प्रश्ने कश्यालग्ने बुधः पतिः सिद्धे । मीने च तत्पतिर्शुवस्तत्रानयोर्नरवस्ति दष्टिस्तु ॥४८॥ शीत्रधन्द्रो हाम्यां रहो तुधात्तन्महो नीत्वा। जोबाय द्दी तहत्परहस्ताचोषितः प्राप्तिः ॥४६॥ श्र थ यहि मंदी अन्तःस्थी द्वाविष पश्यति निजीकदीत्रहशा। तेजो नोत्वा शीव्राइदाति यन्दाय तद्ययया ॥६०॥ डमयेःथवालयोगे यदि बन्द्रोऽप्यत्र सुधवित्तविवायी। तरकश्नुलं हि अवेदुसममण्याचमैभेंदैः ॥६१॥

यदि लक्षेत्रकार्येशयोरित्यशासयोगः तौ चेत्स्वगृहे स्वोच्चे वा च-न्द्रोऽपि रवस्तिंच्यगतस्तरोत्तमं काब्लाम् । यदि यन्द्रः स्वर्तादौ न त-दोलममेव। यदि जैराशिकहहामुसल्लहाखधिकारवांस्तदा मध्यमम्। उनमाधमिमिति विकल्पना । एते चेल्यशासादयो दिष्टस्थानदीप्तांश-कान्तरे द्वादशान्तरे वा श्रेया न केवलभेकगश्यंशस्थान पवेति श्रेयम्। वतञ्चारमञ्ज्ञते ताजिकरने स्पष्टतरं प्रपश्चितमेवावधारणीयम् । स्वगृ-हो बनवां शानिकपणं जातकावसरे निक्वितम्, नवांशक एव मुसल्लहो जाब्यः। त्रेराशिकपदेन द्रेष्कालेशाः यथा-मेवादेः वद्त्रिशबुद्रेष्काणा-नामघोश्वरा ग्रेयाः। प्रथमो भौमस्तस्मात्वष्ठस्य भौमान्तम् । द्वद्यदेन जिद्यांशा उच्यन्ते । यथा-मेषे षडङ्गः सुदारबाखाः ६।६।८।४। गुरुसि-तबकुजमन्दाः । वृषसे वसुरसवसुरारशिक्षिनः ८।६।८।४।३ शुक्रबजी-वमन्दाराः । प्रियुने वसकुरारनगषण्यां ६।६।४।८।६ बुवशुक्रजीवकुज- सौराः। कर्के ऽदिरसवडदिश्र्विषु च अद्दादाअध कुजग्रुक्तसौम्यगुक् मंदाः। सिद्धे ऽङ्गवाण्येसाङ्गाङ्गाः ६।४।७।६।६ देवेज्यग्रुक्तार्क-गुवाराणाम्। युवतो योसाशाञ्चद्रयन्तिः ७।१०।४।७।२ प्रसि-तजोवकुज्ञश्चानाम्। तुले रसाष्टादिनगान्तिमागाः ६।८।७।। २ शनिवुधगुरुस्तिताराक्ष, स्रतिन्यद्रयंतुविगज्ञवाणाङ्गाः ७।४।८। ४।६ भूसुतग्रुक्रसौध्यगुरुमन्दाः। चाषे रविवाणान्धिश्यवेदाः १२।४।४।४।४ देवगुरुस्तितज्ञकुजपूर्वजाः। स्रकरेऽद्रयदिनागा-विवेदाः ७।७।८।४।४ बुधिज्यदेखगुरुश्चिमोमाः, कुम्भेऽद्रय-ग्नाद्रवाण्वाणाः ७।६।७।४। ४ बुधस्तिज्यकुजमन्दाः। मी-नेऽकिञ्चयित्रनन्दादिः १२।४।३।६।८ सितगुरुश्चक्रात्रसौराः।

इति श्रीदैवज्ञानन्तस्रुतश्रीदैवज्ञनीलकण्डचिरचितायां श्रोनीलकण्ड्या प्रश्नतन्त्रं तृतीयं समात्रम् ॥ ३ ॥ समातोऽयं ग्रन्थः ॥ ग्रुप्रमस्तु ।



ह्योलाभस्य प्रश्ने कन्यालमे तस्पतिः बुधः सिंहे, मोने च तत्पितः=तिस्त्रयाः भावस्य सप्तमस्य पितः ग्रुचः तिष्ठति, श्र-त्रानयोर्द्धिर्कं वर्तते बुधादष्टमे गुरोर्वेर्त-मानत्वात् द्वितीयद्वादशयोः वर्षाष्टमयो-र्द्धियभावात् । श्रत्र शीघः = शीघ्रगति-प्रहः चन्द्रः धनुषि व। वृषे स्थितः, द्वाभ्य

वुधगुरुभ्यां दृष्टः, बुधात्तन्महः = तेजः श्रादाय जीवाय द्दी तद्वत् परहस्तायोषितः स्त्रियाः प्राप्तः = लाभः स्यात् । अत्र को प्रदः कियद्विरंशीर्वर्तते, चन्द्रः कुत्र
राशौ वर्तते दृति नास्ति, स्फुटतया 'संज्ञातन्त्रे 'स्त्रीलाभपृच्छा—तनुरस्ति जन्या
स्थामी बुधः सिंहगतो रसांशैः' इरयादिश्लोके ति दृष्टयोऽस्ति । दृष्टव्यं तन्नविति ।
यथ यदि मन्दः = मन्दगतिप्रद्वः लमाधीशकार्याधीशयोरन्तर्भवो स्थितः, निकोकादीप्तदशा द्वौ लानेशकार्यशौ यदि पश्यति शीष्रात् = शीष्रगतिप्रद्वात् तेजः
मीत्वा मन्दाय=मन्दगतिष्रद्वाय ददाति, श्रतस्त्वमया योगः प्रदिष्टः ॥ ५८-६०॥

यदि उभवीरित्यशालबोगे वित, अत्र यदि चन्द्रः अपि सुवशिलविधायी = ध्रत्य-शालकर्ता भवेतदा उत्तममध्याममैभेदैः कम्बूलं भवेत् ।

विशेषोऽम्ब सेदः संवातन्त्रे द्रष्टन्यः । किमत्र पुनः पिष्टपेषग्रेन ॥ ६९ ॥

आषा—खीलामके प्रश्नमें कन्यालग्न है, लग्नेश बुध सिंहमें (१२ वें) है, सप्तमेश गुरु श्रीन (७ वें) में हो ऐसी हालतमें इन होनोंको (बु॰ हु॰) प्रस्पर छि नहीं है और इन दोनोंसे बीधगति चन्द्रमा बुधसे तेज लेकर गुक्को देता है इसिक्ये यहाँ दूसरेके हारा खीकी प्राप्त कहनी चाहिये॥ ५८-५६॥

यदि छन्नेश और कार्येशके अध्यमं मन्दगति यह स्थित होकर अपने दीसांशासे होनोंको देखे और शीव्रगतिप्रहसे तेज छेकर मन्दगति प्रहको देवे तो यह 'यमया' योग होता है ॥ ६० ॥

लग्नेश और कार्बशको परस्पर इथ्यशाल होता हो यदि वहाँ चन्द्रमा मी सुथ-शिली होने तो 'कल्वूल' योग होता है। इसके उत्तम, मध्यम, और अधम ये तीन भेद हैं॥ १९॥

> इति श्रीहैवशानन्तस्रतदैवशश्रीनीलकण्ठविरचितायां श्रीनीलः कण्ठयां प्रयनतन्त्रस्य टीका समाप्ता ॥

भूवैरिनागधरणीमितराक्तवर्षे मास्यर्जुनेऽसितद्के दिनपे दशम्याम् ।
श्री १०८ वैद्यनायपद्पद्मविद्योन पूर्णा व्यथायि सरला किल नीलकण्ठणाः ॥ १ ॥
वोधालपताहतमतेः सुसुखाय पूर्वं गीर्वाणवाणिसहिताऽनु च देशभाषा ।
स्रव्द्य्वनेर्जगति नृत्यति नीलकण्ठी टीका कृता जलद्गर्जननामिकाऽतः ॥ २ ॥
श्री १०८ मद्वालानन्द्योगी स्ररेन्द्रैविंखागारः स्थापितो योऽतिरम्यः ।
नत्र ज्योतिःशास्त्रकाध्यापकेन नीताऽन्तर्वं मिश्रगन्नाधरेण ॥ ३ ॥

समाप्तो उयं ग्रन्थः।

श्री १०८ वैद्यनायार्पणमस्तु ।

----

# अय परिशिष्टस् ।

### तत्रादी सुदादशाखाधनप्रकारः—

जन्मर्जसंख्या-सहिता गताव्दा हम्निता नन्दहता अवशेषात् । स्राचक्कराजीशवुकेश्चपूर्वाः सुदादशा स्यास्किल वर्षवेशे ॥ १ ॥

जन्मर्थं = जन्मनचत्रं, तस्याधिनीतो यात्रती संख्या स्यात्तया सहिताः = संयुताः, गतान्दाः=व्यतीतवर्षसंख्याः कार्याः, छा च हर्गूनिता = ह्यूना कार्या, ततः नन्दैः= नवितः, हता = भक्ता सती योऽवशेषः स्यातहशात् आचकुराबीशकुकेशुपूर्वाः आदित्यचन्द्रकुलराहुजीवशनिवुधकेतुशुमा दशेशा श्रेयाः, वर्षवेशे तु किल नियवयेन सुद्दा हशा स्यादिति ॥ १ ॥

आषा—जन्मनचत्र जो कोई हो, धिवनी से अन्सवचत्र को गिनकर जो संस्था हो उसमें गतवर्ष की संस्था को जोएने पर जो हो, उसमें दो बटाकर नव आग देने पर शिव जो बचेगा उसमें रिव, चन्द्र, कुछ, राहु, गुरु, सिन, गुष, केंतु और गुक इन प्रहों की क्रम से दशा होगी। जैसे १ शेष में सूर्य की, दो शेष में चन्द्रमाकी, तीन शेष में मक्नल की, चार शेष में राहु की, हस क्रमसे दशेश समझना। वर्ष प्रदेश में सुष्ठ दशा होती है। १॥

उदाहरण—जैसे किसी का जनमनक्त्र रोहिणी है, उसकी संख्या थ हुस में गत-वर्ष १५ जोड़ देने पर हुआ १९, इसमें २ घटाकर ९ नीसे भाग दिया यहां छिक्ष-का काम नहीं है शेष रहा ८, रिव से गिनने पर केतु को दशा हुई। यहां एक वर्ष में ही नवीं ग्रहों की दशा पूरी होनी चाहिये। एक वर्ष में सौर दिन ३६० होते हैं, और उन ग्रहों के दशावर्षों के योग १२० वर्ष हैं। अर्थात् सहादशावर्ष से तिगुना १ सौर वर्ष के दिन हैं इसिंखने त्रिगुणित वर्ष संख्या तुल्य उन ग्रहों के दिनासमक दशा

| प्रहाः    | र० | चं० | मं० | रा॰ | वृ॰ | श॰ | बु॰ | के० | ग्र॰ |
|-----------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|
| दशादिन।दि | 96 | 10  | २१  | 48  | 86  | ५७ | ५१  | 29  | Ęo   |

हुई । जैसे यहां एक वात टिखना और जरूरी है— जैसे विंशोत्तरी दशामें अच्च भोग्य, भयात भभोग पर से निकालते हैं । वैसे हो यहां भी बबकाखिक नवश्न के भयात भयोग पर से युक्त निकाल कर पूर्ण वृशादिन में बटा कर भोग्य को पहले, उसके वाद अग्निम महाँकी दशादिन उस के वाद अन्समें शुक्तकृतादि को वृगा। प्राचीन ज्यौतिषी शुक्त भोग्य नहीं निकालते । केवल विसकी शुक्तवृशादि होई, वही लिख देते हैं । यह ठीक नहीं क्योंकि शुक्त, भोग्य निकालने के लिखे ताजिकश्रक्तावली में लिखा है । जोकि जातककोव में माननीय पूज्य पण्डित वृष्णवृत्त हा जी लिखे हैं—

हायनरत्ने—''गौरीमतोक्तस्य दशाकमस्य दशाऽऽदिमा या भवशादुपेता । खा अक्तभोग्यर्क्षघटीविनिष्नी सर्वर्क्षनादीविहता दिनायम् ॥ द्विधा यदाऽऽप्तं त्विह अक्तभोग्यं तस्य प्रहस्यैव लिखेदघस्तात । दशाप्रमाणं परतो प्रदाणां ययास्यमप्रे विलिखेदघोऽघः ॥ प्रान्ते पुनर्भुक्तघटीचमुत्थं दिन।यमायस्य लिखेत् खगस्य ॥"

हुसका धर्थ स्पष्ट है । सुद्दादत्ता का फल ताजिक पद्मकोप के आवस्थ प्रह फल ही सक्काना । जैसे 'स्वदत्तासु फलपदाः सर्वे' यह वराह विहिराचार्थ कियो हैं । धौर पद्मकोच के श्लोक में भी ऐसा है कि स्वदत्ता में थे फल देते हैं ।

### श्रथ प्रहाणां मुद्दादशादिचक्रम्।

| <b>प्रहाः</b> | स्. | चं. | मं. | ₹1. | बृ. | श. | बु. | के. | श्र- |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|
| दशाहिनानि     | 96  | 30  | २१  | 78  | 86  | ५७ | ×9  | 29  | ६०   |

## श्रथ सूर्यमुद्दान्तर्दशाचकम्।

| प्रहाः | ₹. | चं. | मं. | रा. | नृ. | श.  | बु. | के. | श्रु.      |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| दिज.   | 00 | 9   | 4   | ર   | ર   | 2   | २   | 9   | THE STREET |
| दण्डः  | ሂሄ | ₹0  | 3   | ४२  | २४  | 4.9 | ३३  | 3   | 00         |
| पल.    | 00 | •   | 00  | 00  | 00  | 00  | 00  | 00  | 00         |

### ताजिकनीलकण्डवां—

## श्रथ चन्द्रमुद्दादशायामन्तर्दशाचकम्।

| प्रहाः | चं. | मं. | ₹1. | 펼. | श. | बु. | के. | शु. | स्. |
|--------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| दिनम्  | 2   | 9   | 8   | 8  | 8  | 8   | 9   | ¥   | 9   |
| इण्डः  | 30  | 8×  | ₹0  | 00 | ४५ | 9 % | RX  | 00  | ₹°  |

# श्रथ कुजमुद्दादशायामन्तर्दशाखकम् ।

| प्रहाः | मं. | ₹1. | बृ. | श. | g. | के. | शु.  | सू. | ਚਂ. |
|--------|-----|-----|-----|----|----|-----|------|-----|-----|
| द्दिन. | 9   | 3   | ર   | ą  | 2  | 9   | 1    | 9   | 9   |
| दण्डा  | 93  | 9   | 86  | 98 | ×c | 9 3 | \$ o | 3   | RX  |
| पत्त.  | ₹0  | 00  | 00  | 30 | ₹0 | ₹0  | 00   | 00  | 00  |

## श्रथ राहुसुद्दादशायामन्तर्दशाबकम्।

| <b>ब्रहाः</b> | रा. | 瞙.  | श. | बु. | के. | शु. | सू. | <b>ā</b> . | मं.  |
|---------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------------|------|
| दिनानि        | 6   | v   | e  | •   | ₹   | 9   | 2   | ×          | ₹    |
| द्वाः         | 0-5 | 9 2 | 33 | 39  | 9   | 00  | ४२  | ₹0         | . 08 |
| पलानि         | 00  |     | 00 | 00  | 00  | 00  | 00  | 00         | 00   |

# खथ गुरुमुद्दादशायामन्तर्दशाचक्रम्।

| प्रहाः | नृ∙ | श. | बु. | के. | ग्रु. | सू. | चं. | मं. | ₹1. |
|--------|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| दिनम्  | Ę   | v  | Ę   | २   | 6     | 2   | 8   | २   | હ   |
| दण्डः  | २४  | ३६ | 86  | 86  | 00    | ₹'6 | 00  | 86  | 92  |
| पल०    | 00  | 00 | 00  | 00  | 00    | 00  | 00  | 00  | 00  |

## श्रथ शनिमुद्दादशायामन्तर्दशाचकम्।

| प्रहः  | श. | बु. | के. | शु. | सू. | ਚਂ. | मं. | ₹1. | बृ. |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| दिनम्  | 9  | 6   | 3   | 3   | २   | R   | ą   | 6   | હ   |
| द्ण्डः | 9  | 8   | 98  | ₹0  | 49  | ४४  | 98  | 33  | ३६  |
| पल॰    | ₹° | 30  | ३०  | 00  | 00  | 00  | 30  | 00  | 00  |

## श्रथ बुधमुद्दादशायामन्तर्दशाचक्रम्।

| प्रहाः | बु.          | के. | शु.        | सू. | चं. | मं. | रा. | 펻. | श.  |
|--------|--------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| विनानि | <sub>o</sub> | ٦   | 6          | 2   | 8   | 2   | G   | Ę  | 4   |
| दण्डः  | 93           | ٧c  | <b>२</b> ० | ३३  | 9 % | ¥6  | ₹%  | 86 | 8   |
| पलानि  | ३०           | ₹0  | 00         | 00  | 00  | ₹०  | . 0 | 00 | ₹ ० |

#### वाजिकनोजकगढ्यां-

### श्रथ केतुमुद्दादशायामन्तर्वशायकम् ।

| प्रदाः | के. | श्रु. | स्. | चं. | ij. | रा. | 평. | ਬ. | बु. |
|--------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|
| हि॰    | 9   | R     | 9   | 7   | 9   | Đ.  | 2  | 3  | 2   |
| हं०    | 93  | ₹ 0   | ą   | RK  | 93  | 8   | 86 | 98 | Ne  |
| do     | ३०  | 00    | 00  | 00  | ₹0  | 00  | 00 | ₹0 | 30  |

## त्रथ गुक्तसुद्दावशायामन्तर्दशाचकम्।

| प्रहाः | शु. | सू. | चं | वं.   | ₹1. | <b>ą</b> . | श. | बु. | के. |
|--------|-----|-----|----|-------|-----|------------|----|-----|-----|
| दिनानि | 90  | 0 8 | 08 | 03    | 30  | 06         | 08 | 06  | ०३  |
| दण्डः  | 00  | 00  | 00 | . £ 0 | 00  | 00         | 30 | 30  | ã o |

## इति ब्रहाणां सुद्दादरान्तर्दशाचकाणि लिखितानि ।

श्राक्षां फलानि हाक्नमुन्दरप्रन्थाद्वगन्तन्यानि । अत्र विस्तरशिवा न तानि निक्षितानि ।

### श्रथ वर्षपताकि वक्तम्-

तदुक्तं ताजिक्रमुक्तावस्याम्-

रेखात्रयं तिर्यगवोष्ट्रंसंस्थमन्योन्यविद्धाप्रगमेककोणात्। स्मृतं वधैस्तत् त्रिपताकि चक्रं प्राङ्मध्यरेखाऽप्रगचर्धकान्तात्॥१॥ न्यसेद्भेचक्रं किल तत्र सेकां याताव्यसङ्ख्यां विभन्नक्षोगैः। शोपोन्मिते जन्मगचन्द्रराशेस्तुत्ये च राशो विलिखेच्छशाङ्कम् ॥२॥ परे चतुर्गाजितशेषतृत्ये स्थाने स्वराशो खचरास्तु लेख्याः॥२३॥

व्यय फलम्-

स्वर्भा तुविहे हिमगी तु करं, ताचे ऽर्कविहे यगिनात्मजेन ॥ ३ ॥

महीजविद्धे तु वारीरपीडा, ग्रुप्तेश्च विद्धे जयसौख्यलाभः । ग्रुभाग्रुप्रव्योमगवीर्यतोऽन फलं च वर्षस्य वदेत् सुधीमान् ॥ ४ ॥

श्रत्र रेखात्रयं = समसमानान्तरं रेखात्रितयं, तिर्यंग् = तिरखीनं लेख्यम् , तथा समसमानान्तररेखात्रितसम् अर्ध्वसंस्यं = अर्ध्वाकारकं खेल्यम्, तत्र तदुभय-मिप एककोणात् अन्योन्यविद्धाप्रशं = परस्पराप्रश्लिष्टस्त्रं कार्यम् । एवं कृते तत् त्रिपताकि चकं बुधैः स्मृतं कथितम् । तत्र प्राग् भागे यद्देखात्रितयाप्रं तत्र यन्मध्य-रेखाप्रं भवेत्तद्वतं वर्षत्वरनं = वर्षत्वरनराशिखंख्यामानं निवेशनीयम् । तस्मात् परं भचकं निवेश्यम् । अथ तत्र प्रहस्थापनप्रकारः-तत्र यावती याताऽन्दसर्ख्या=गत-वर्ष बङ्ख्या स्यात्तां सैकामेक युक्तां इत्वा नभोगैन विभिविभजेत् , तदा शेषं याव-त्तिन्यते जन्मगचन्द्रराशेः = जन्मकालिकचन्द्राकान्तराशिमारभ्य तच्छेपतुर्थे राशी परिगणिते सति यो राशिः, तत्र शशाहं = चन्द्रं विलिखेत् । यथा जन्मराशिर्मिथुनं, सैकगताब्दाः=२३, अत्र नवभक्तसैकगताब्दशेषम् = ४, तत्र मिथुनमारभ्य पश्चमो गणितो राशिस्तु लासञ्जः, तत्र चन्द्रो लेख्यः । प्राचीनैर्गणकैस्तु जन्मराशि विद्याय तद्व्यवहितानिमराशितः शेष्तुस्ये राशौ चन्द्रो निवेशितो दृश्यते । स च निवेशप्रका-रो युक्त्याऽसङ्गत इव भाति । यथा जन्मकाले वर्षपताकिचकलेखने, गताब्दाः = ० सैकगताब्दसङ्ख्या = १, इयं नवमक्ता शेषं तन्मितमेष = १, अत्र यदि जन्म चन्द्रराशि विहाय अधिमराशितो हि चन्द्रो निवेश्यते तहा राश्यन्तरे चन्द्रस्य स्थिति-र्भवति । वस्तुतो जन्मकाले जन्मराशावेव चन्द्रस्थानमुचितमतः प्राचीनरोतिर्यु-क्तियुक्ता नेति । एवमन्येषां प्रहाणां निवेशनेऽपि चिन्त्यम् । तत्र तु परे = चन्द्र-भिनाः खबराः = प्रहाः, बतुर्भाजितशेषतुल्ये = बतुर्भक्तवैकगतवर्षशेषसमे जनमग-चन्द्रराशेरमे स्वराशौ गणिते राशौ लेख्याः । श्रत्र चन्द्रस्य नवराष्ट्रयात्मकः पर्य-यः । तदितराणां चत्राशिषितः पर्ययः कल्पित इति तावत्तत्वम् ॥ १-२३ ॥

#### ध्यय तत्र फलविचारः।

स्वर्भानुविद्धे = राहुविद्धे हिसगी = चन्द्रे श्रर्थादेकरेखोमयप्रान्तगतौ राहुवन्द्रौ अवेतां तदा कष्टम् । एवम् खर्कविद्धे = स्यंविद्धे चन्द्रे तापः=सन्तापः, रित्तविकारेण शारीरे बण्णत्वाविर्भावः स्यात् । इनात्मज्जेन = शनिना विद्धे चन्द्रे वक् = रोगः, वायु-पीडनाहिरोगः स्यात् । महीजविद्धे चन्द्रे तु शरीरपीडा = मणक्षतशस्द्रप्डादिप्रहार-विद्यमाहिपीडा स्यात् । शुभैः = चुधगुकमृगुभिविद्धे चन्द्रे स्वस्मौख्यलामः स्यात् ।

शुभाशुभाभ्यां विदे तयोर्यस्य शुभस्य वाऽशुमस्य वीर्यमधिकं, तद्दशतः शुभाशुभं वर्षस्य फलं सुधीमान् वदेत् । शुभग्रहवीर्याधिक्ये शुभम् । अशुभग्रहवीर्याधिक्येऽ-शुभमधिकम् । श्रत्र चन्द्रस्येत्र प्रधानतया शान्तिः कर्ते व्येति बोध्यम् ॥३ - ४॥

भाषा—समानान्तर खड़ी रेखा तीन, छिखकर, बीच वाली रेखाके अध्य बिन्द पर लम्ब करके एक तिर्यमेखा लिखे, और जितना ही अन्तर देकर खड़ी तीन रंखा छिखी है उतना ही अन्तर देकर बीच वाळी तिर्यंक छाब रेखा के ऊपर और नीचे भी एक एक रेखा छिखें। इस प्रकार तीन रेखायें खड़ी और तीन रेखायें तिरश्रीन हुई। बाद एक्के अप्र से दूसरेके अप्र पर्यन्त परस्पर रेखा वान्धनेसे यह वर्षपताकी चक कहाता है।

इसमें राशि निवेशनका यह कम है कि खड़ी जो तीन रेखायें छिखी गयी हैं उनसें बीच वाली जो रेखा है, उसके उपर वाले अग्रमें वर्पळान की संख्या को, जैसे सिथुन टरनमें ३, धनु में ९ ळिखकर उसी कम से सब राशियोंका निवेश करें।

अब इसमें कीन प्रह कहां छिले ? इसका विचार करते हैं —गतवर्ष जो हो उसमें एक जोड़ कर नौ से भाग दें, जो शेप बचे, उसके तुल्पही जन्मकालीन चन्द्रराशिसे लेकर गिनने पर जो राशि होगा उसमें चन्द्रमाको लिखे। और शेष प्रहोंका निवेश इस प्रकार से करे जैसे कि सैक गत वर्षको चारसे भाग देने पर जो शेष हो, उतने तुल्य संख्या जन्म कुण्डली के प्रहाधिष्ठित राशिका छोड़कर गिनने से जो राशिही, उसमें उस ग्रहको छिले। यहां जो ग्रह वकी हो उसको पोले दोप तुर्व गिनने पर जो स्थान हो, उसमें छिखे। इस प्रकार वर्षपताकी चक्रमें ग्रह निवेश करके फल विचारे।

जिस स्थानमें चन्द्रमा हों वहां जो तीन रेखाओं के अब हैं उन रेखाओं के दूसरे अय में यदि राहु पने तो राहुविद चन्द्रमा हुआ। इसमें शरीर में व्यथा हो। एवं सूर्यसे विद्ध होनेसे ताप ( गर्मा ) हो, पानिसे विद्ध हो तो रोग हो, अङ्गलसे विद्ध चन्द्रमा हो तो शरीरमें तकलीफ हो, शुमग्रहों (बु. बृ. शु.) से विद्ध हो तो शुम, जय, सुखका लाभ हो। यदि पापग्रह और शुभग्रह इन दोनोंसे एक वार ही विद्ध हो तो उन दोनोंमे जिसके वल धिक हों, उसके अनुसार ग्रुभाग्रुभ हो ॥ १-२ ॥

यहां विशेष बात यह है-प्राचीन ज्यौतिषी छोग जन्मकाछिक प्रहोंकी राशिको छोद कर व्यगिछे राशिसे शेष तुल्य राशिमें यहोंका निवेश करते भाये हैं। लेकिन यह बात समुचित नहीं मालुम पड़ती। जैसे-जन्मपताकी लिखने में गत वर्ष शून्य है एक जोड़ने पर एक ही, उसको नवसे या चारसे आग देने पर १ एक ही होष रहा, अब यहां यदि एक स्थान छोड़ कर ग्रह किसे जाय तो जन्मकालमें अपने अपने राशिमें नहीं होंगे आगे हो जायँगे। छेकिन जन्मपताकीमें जिस राशिमें जो प्रह रहते हैं, उसीमें उनके छिखनेका कम है। इस लिये जन्मकालमें जिस राशिमें जो यह हो उसीले लेकर होय तुल्य राशिमें उस प्रहको लिखें। यहां वकी ग्रहको शेष तुल्य पीछे हटाना, यह प्राचीनोंमें युक्ति सक्षत पाते हैं। यहां पापप्रहसे चन्द्रमा विद्य होनेसे चन्द्रसाढी ज्ञान्ति करनी चाहिये॥ ३–४॥

वर्षपताकी चक्रका उदाहरण— यहां गत वर्ष १४, एक जोवने पर १६ इस में नव से भाग दिया तो छिठ्य १, शेप ७ बचा, यहां जन्मकुण्डली की आवश्यकता पदती है, इस लिये नीचे दे दी गवी है देखिये—चन्द्रमा जन्मकाल में सुपराशि में है, अब उससे शेष ७ तुष्य स्थान षृश्चिक राशि में चन्द्रमा पदा। यहां पहले वर्षपताकी चक्र लिखकर पूर्व भाग

की जो तीन रेखायें हैं.



इन में बीच वाला जो रेखाय है, वहां वर्षलम ४ लिखे। वहां से उसी कम से बारहों राजियों का निवेश करें। जन्मकण्डली॥

अन जहां वृश्चिक राशि पदी है, वहां पर चन्द्रमा को लिखे। और प्रहों का निवेशन प्रकार-फिर गत वर्ष में १ जोदने पर १६ हुआ। इस में ४ से भाग दिया शेष वचा = ०, इस लिये शेष रख लिया ४, यहां चन्द्रमा को छोद कर और प्रहोंको अपने स्थान से ग्रुष्क कर चार चार वर आगे चलाइये। जैसे सूर्य मेष में हैं, तो कर्क में, मक्कल वृष में है, छ. १० १२ छ. इ. १० १२ छ. इ. १० १२ छ.

तो सिंह में लिखिये, बुध मीनमें है तो मिथुन में लिखिये। बृहत्पती मकर में है तो

मेव में, ग्रुक मेव में तो कर्क में लिखिये। घनि तुला में है तो मकर में लिखिये। राहु कर्क में है, तो हुस से पीखे ४ गिनिये तो मेव में राहु, केतु मकर में है तो उसको वहां से चार घर पीछे तुला में लिखिये। अब वेधविचार—

चन्द्रमा बृक्षिक में है, इस लिये मीनके स्थान से सम्मुख वेध होता है। लेकिन वहां कोई नहीं है, इसलिये सम्मुख वेध नहीं हुआ, और वृक्षिकस्थ चन्द्रमा को धलु से तथा मिथुन से तिर्यक् वेध होता है, उन दोनों स्थानों में कोई ग्रह नहीं है इस लिये चन्द्रमा को तिर्यक् वेध भी नहीं होता है।

यहां यदि चिलत चन्द्रमा तुला में होता तो देखिये-राहु और बृहस्पति से सम्मुख

वेघ होता, और शनि से तथा सूर्य शुक्र से तिर्यक् वेघ होता।

अथवा कर्क में चन्द्रमा होता तो प्रानि से सम्मुख वेध, और केतु से तथा बृहरूप-

ति और राहु से तिर्यंक् वेध होता।

यहां वेधविचारमं भेद नहीं है, केवळ जन्मकुण्डळीसे ग्रह चळाने में भेद है। प्राचीन सम्प्रदाय से तो जन्मकुण्डळीमें जिस कोष्ठमें ग्रह है, उस कोष्ठको छोड़ कर दूसरे कोष्ठ से शेष तुल्य कोष्ठमें उस ग्रहको छिला जाता। नवीन—उपपत्तिसंगत प्रकारसे मेंने ऐसा छिला है। पाळ विचार मूळ में देखिये।

### यथ वर्षप्रवेशलिखनक्रमसूची लिख्यते।

१ आदौ सङ्गळाचरणस् ।

२ ततो वर्पारम्भदिनपञ्चाङ्गादिलिखनग्र

३ वर्षाङ्गचक्रम् , जन्माङ्गचक्रख ।

४ पद्याङ्ग-फरस् ।

५ तारकान्डिकरपष्टप्रहाः सगतिकाः।

६ वर्गेश्वरचकम्।

७ सित्रसमशत्रुचकम् ।

८ पञ्चवर्गीयबळबोधकखकम् ।

९ हर्षस्थानादिल्घुपञ्चवर्गीयचक्रम् ।

१० वर्षेशनिर्णयस्तत्फळख।

११ सुथहा, सुथहेशफल्स् ।

१२ वर्षारेष्टविचारिटखनस् ।

१३ तन्वादिद्वादशभावाः ससन्धयः।

१४ भाववर्गेश्वरचक्रम्।

१४ चलितमावकुण्डली।

१६ आवस्थ्रप्रहफ्लानि।

१७ आवविचारः।

१८ हृत्थशालाहियोगविचारः ।

१९ सुदादशाचकस्।

२० सुद्दाद्द्याफलानि ।

२१ पात्यायिनीद्शाचकस् ।

२२ तत्फलानि च।

२३ वर्षंपताकिचक्रम् , तत्फळ्छ ।

२४ सहमानि सहमञ्ज्वा च।

२४ सहस्रविचारः।

२६ पूज्यप्रहाः । तच्छान्तिविधिश्च ।

२७ जन्मवृत्रस्थद्शाऽन्तर्दशादिनिद्रशैनस्

इति ग्रुअस् ।



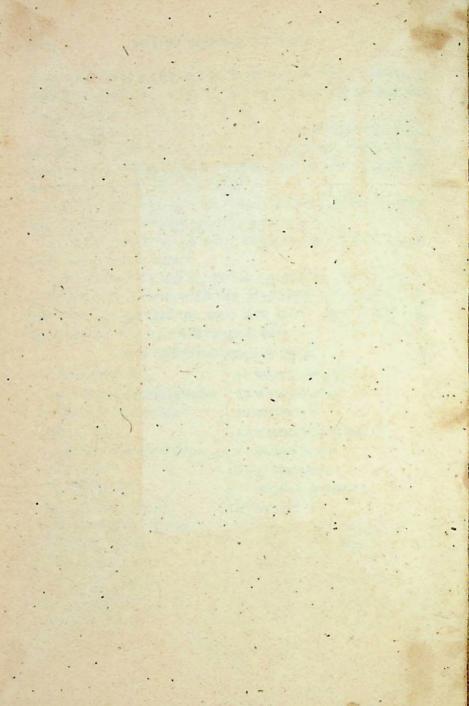



जन्मपत्र-विधानम्

सोदाहरण 'तस्वप्रभा' हिन्दी व्याख्या सहित दैवज्ञप्रवर पं० लघणलाल मा जन्म कुण्डली विधान के लिये अनेकानेक लघु पुस्तक छपी हैं परन्तु किसी में परिशुद्ध इष्टकाल बनाने की विधि नहीं है, तो किसी में अष्टोत्तरी महादशा आदि का विचार ही नहीं है। अतः जन्मपत्र विधान सम्बन्धी यावतोपलब्ध प्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन करके प्रस्तुत प्रन्थ को रचना की गयी है। जन्म समय की गड़बड़ी से ही फलादेश में न्यूनता होती है अतः जन्मकुण्डली बनाते समय जन्म-कालिक स्टैण्डर्ड समय तथा जन्म स्थानीय पंचांग के सूर्योदयादि समय जन्म के समय दोनों चाहिये। इस संस्करण में इन सबों का भी विवरण दिया गया है। ३-४०

# मुहूर्तचिन्तामणिः

सान्वय 'मणिप्रभा' हिन्दी टीका सहित

प्रन्थाभिप्राय को भली भाँति समझने के लिये श्लोकों के अन्वय के बाद शुद्ध हिन्दी में उनके अर्थ, उपपत्ति, उदाहरण तथा और भी विषयों का उद्घेख किया गया है। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि इस संस्कंरण में 'पीयूषधारा' और 'प्रमिताक्षरा' के अपेक्षित आवश्यक अंशों का भी विमर्शाख्य अनुवाद सन्निविष्ट कर दिया गया है।

जातका भरणम्

सपरिशिष्ट 'विमला' हिन्दी टीका महित

इसकी 'विमला' टीका में संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, प्रहयुति, नाभस योग, दृष्टिफल आदि की व्याख्या अत्यन्त सरल शब्दों में की गई है तथा परिशिष्ट में प्रहों के परस्पर नैसर्गिक, तात्कालिक, संस्कृत अधिमित्रादि, राशियों के स्वामी, होडा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नवमांश, त्रिशांश, द्रादशांश, राहु के गृह-मित्र आदि का विचार, दशा-अन्तर्दशा के गणित, स्पष्ट आयु लाने का प्रकार, भावेश फल आदि के ज्ञान-अकार स्पष्ट रूप से दिये गये हैं। जो इस संस्करण की सबसे बड़ी विशेषता है।

वास्तुरत्नावली

सोदाहरण 'सुबोधिनी' संस्कृत-हिन्दी व्याख्यासहित गृहप्रवेश पद्धित, गृहे गृधादिपतन शान्तिपद्धत्यादि विविध परिशिष्ट सहित। यह संस्करण सर्वसाधारण के लाम के हेतु सोदाहरण सरल संस्कृत हिन्दी व्याख्या से सुशोभित किया गया है। व्या॰ पं॰ श्राच्युतानन्द झा १२-००